







THE

# JÀNAKÌHARAŅAM,

OF

# KUMARADASA.

(I-X)

EDITED

WITH COPIOUS NOTES IN ENGLISH, WITH VARIOUS READINGS, WITH AN INTRODUCTION DETERMINING THE DATE OF THE POET FROM THE LATEST ANTIQUARIAN RESEARCHES, WITH A LITERAL ENGLISH TRANSLATION AND WITH APPENDICES &c...

BY.

#### GOPAL RAGHUNATH NANDARGIKAR.

Editor of Kálidása's Raghurans'a, Meghadűta, Málankágnimitra &c., &c, and late Sanskrit Tutor N. E. S. Poona.

( Registered for copy-right under Act XXV of 1867.)

All rights including that of copying the Text in its present recension with various readings are specially reserved.

BOMBAY:

1907.

Price Rs, 2-14-0

15.168 J. X

### Respectfully dedicated

TO

## Pr. Kamakrishna Gopal Bhandarkar,

M. A., LL.D., C. I. E.

Honorary Member of the Royal Asiatic Society of
Great Britain and Ireland, of the German Oriental Society, of the American Oriental Society,
and of the Italian Asiatic Society; Corresponding Member of the French Institute
and of the Imperial academy of Sciences
St. Petersburg; Foreign Member of
the Royal Bohemian Society of
Sciences; Fellow of the Universities of Bombay and Calcutta;
Late Professor of Oriental
languages Deccan College,
Poona.

By the Editor.



## Corrections and additions.

N. B.—The reader is requested to make these corrections and additions before commencing to read. It will be found that some insignificant mistakes have crept in owing to the great haste with which the book has been issued.

| Page. | Lin | e. 1        | Inc  | orrect.    |            | Co    | rrect.           |          |
|-------|-----|-------------|------|------------|------------|-------|------------------|----------|
| 2     | 11  |             | fe   | ा ननं      | 11111      |       |                  |          |
| "     | 16  |             |      | 0.000      | re         | ad    | न्तं             |          |
| 4     | 1   |             | , ,, | ताञ्च°     |            | "     | °मरि°            |          |
| 5     | 16  | from below  |      | नवरेण      | 1          | 1)    | ताञ्च"           |          |
| 27    | 5   | from below  | . "  | केश        |            | ,     | नृव्रेण          |          |
| **    | 5   | from below  |      |            |            | 7     | केरो°            |          |
| 6     | 5   | from below  |      | दिशां      | 1          | "     | आशां             |          |
| 25    | 9   | from below  |      | वंहितः     | ,          | 9     | <b>टं</b> हित:   |          |
| 7     | 12  | TION DETON  | - "  | °ममन्यै°   | ,          | ,     | °त्ममन्यै°       |          |
| "     | 14  |             | "    | र्भवनं     |            | 3     | र्भुवनं          |          |
|       | 8   | from below  | "    | निषदनस     | 1 ,        | ,     | निषद्दनस्य       | The same |
| 8     | 1   |             | "    | चन्द्रोदय  | ाङ्कतानि ॥ |       | चन्द्रोदयशङ्कित  | गिन      |
|       | 2   | 41.         | "    | दब्याः     |            |       | रेग्याः े        |          |
| 9     | 6   |             | ,,   | स्फरन्मय   | वा ,       |       | <b>अरन्मयुखा</b> |          |
|       | 8   | ar list to  | 37   | भवन°       | 99         |       | धुवन°            |          |
| 10    | 8   |             | "    | सद्त्याः   | 31         | ,     | <b>ध</b> द्त्याः |          |
|       | 11  |             | "    | भजौ        |            |       | <b>मुजौ</b>      |          |
| 12    |     |             | 27   | गहो°       | 31         |       | पृहो°            |          |
| 12    | 2   |             | 79   | <b>बभव</b> | 3)         |       | <b>भू</b> व      |          |
| 97    | 4   | 120 July 18 | 99   | 77         | "          |       | ,                | 100      |
| 22    | 12  | 10 0 d 0    | "    | °हतात्मव   | ,,,        |       | हतात्मैव         | 6        |
| "     | 16  | form below  | "    | भ्रयन°     | ,, ,,      |       | युवन°            |          |
| 14    | 16  | Saidle W    | "    | रुन्धे     | 31         |       | न्हे             | 10       |
| 15    | 14  | 1           | 22   | नवीरस्य    | F + 11     |       | वीरस्य           |          |
| 99    | 15  | 1           | "    | भश°        | 2 "        |       | द्रश             |          |
| 17    | 3   | form below  | 22   | For        | "          |       | or               |          |
| 18    | 9   |             | 22   | मगया       |            |       | ग्या             |          |
|       |     |             | "    |            | 1)         | -11-1 | 7441             |          |

| Page.    | Line    | I            | nco | rrect.                         |      | Correct.                 |
|----------|---------|--------------|-----|--------------------------------|------|--------------------------|
| 19       | 9       | f            | or  | विलङ्घय                        | read | विलङ्घ्य                 |
|          | 15      |              |     | पद्भयां                        | 37   | पद्भयां                  |
| 20       | 8       |              |     | भयो                            | "    | भूयो                     |
| 21       | 1       |              | ,,  | वनपु                           | ,,   | वनेषु                    |
| 23       | 14      |              | 27  | भरिधातुम्                      | 27   | भूरिधातुम्               |
| 29       | 1       |              | "   | भयः                            | "    | भूयः                     |
| 29       | . 1     | 1 1          | 22  | धतया°                          | 17   | धृतया <sup>°</sup>       |
| 30       | 8       |              | 97  | °द्रत°                         | "    | °हृत°                    |
| 31       | 3       |              | "   | स्फरन                          | "    | स्फ़रन°                  |
| 34       | 10      |              | 39  | वारिंदां                       | "    | वारिदा                   |
| 36       | 3       |              | 37  | भत्वा                          | 97   | भूत्वा                   |
| 29       | 29      |              | 37  | कर्या                          | 53   | कुर्यां                  |
| 37       | 3       | from below   | "   | °कुडु° .                       | "    | °कुद्र°                  |
| "        | 11      | form below   | "   | समृद्धा                        | 27   | समृध्या                  |
| 44       | 1       |              | "   | संच्छादित                      | 22   | संच्छादिते               |
| ,,       | 14      |              | "   | वराङ्गनांभिः                   | 25   | वराङ्गनाभिः              |
| 48       | 4       |              | 22  | <b>ँ</b> द्रमरी                | "    | °द्रमरी°                 |
| 22       | 10      |              | "   | °वात्साः                       | 22   | °वासाः                   |
| 49       | 14      |              | ,,  | °श्रञ्जरियं                    | "    | <sup>°श्चन्</sup> चुरियं |
| 49       | 15      |              | ,,  | बद्धा गन्धो°                   | "    | बद्धा तु गन्धी°          |
| 50       | 6       |              | 22  | <sup>°</sup> दतया <sup>°</sup> | "    | <sup>°</sup> द्रुत्त्या° |
| 51       | 5       |              | "   | °त्कामुद°                      | ,,   | °त्कौम्रद°               |
| 53       | 16      |              | ,,  | नपस्य                          | **   | नृपस्य                   |
| 54       | 17      | 1            | "   | विधय                           | 73   | विधाय                    |
| 55       | 5       |              | 22  | व्दिनो                         | "    | वन्दिनो                  |
| ,,<br>56 | 16      |              | >>  | शनैराकपन्तः                    | "    | शनैराकर्षन्तः            |
|          | 3       |              | "   | सर्यपादे                       | • 22 | सर्यपादे                 |
| 58       | 5       |              | 1,  | वाछिजिद-                       | "    | वालिजिद्-                |
| 59       | 13      |              | "   | °शीतल-                         | "    | °शीतलै-                  |
| 60       | 2       |              | 22  | °महिता                         | 22   | °र्महिता                 |
| 29       | 7       |              | 22  | भवनं                           | "    | भुवन                     |
| 22       | 11      |              | ,,  | नप्तिः                         | 97   | <b>नृ</b> पृतिः          |
| 61       | 20      |              | >>  | वर्तसे                         | "    | वर्षसे                   |
|          | 9       |              | 77  | मप्ता°                         | 22   | मृपता°                   |
| "        | 10      | THE PARTY OF | "   | धतवै°                          | "    | धृतवै°                   |
| 62       | 11<br>8 |              | "   | स्फरदार्चिपि                   | 93   | स्फ़रदाचाष               |
| . 02     | 0       |              | "   | °चन्दन ुमम                     | "    | चन्दन्दुमम्              |

| Page,     | Lin    | ie         | Inc | correct.                    |                     | Correct.                               |
|-----------|--------|------------|-----|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| 62        | 10     |            | for | भपति°                       | read                | भूपति°                                 |
| 37        | 6      | form below | 37  | विपुर्छ -                   | 32                  | विपुर्छ                                |
| 64        | 1      | from below | "   | विद्विपाम                   | 39                  | विद्विपाम्                             |
| 67        | 13     |            | 79  | स्फ्ररदशु°                  | "                   | स्क्ररदंश                              |
| "         | 15     | •          | "   | रयीयतत्स्रतौ                | 59                  | निरयीयतत्स्तौ                          |
| 69        | 7      |            | "   | <b>ग्रचातुर</b>             | 19                  | <b>ग्रचातुरं</b>                       |
| 70        | 11     | •          | 33  | घणिना                       | 79                  | <b>घृ</b> णिनो                         |
| 99        | 15     | 7          | 79  | सरिभि∵                      | ,,,                 | स्रोरीभे-                              |
| 71        | 1      | from below | 33  | श्रोतमिदं                   | 77                  | श्रीत्रमिदं                            |
| 72        | 3      |            | 33  | स्फृटित°                    | **                  | स्फ्राटित°                             |
| "         | 15     |            | 78  | च्छेदाय                     | 11                  | छेदाय                                  |
| 59        | 1      | from below | 22  | हिः                         | 53                  | वहिः                                   |
| 74        | 5      | from below | 33  | प्रमज्यमान                  | . 33                | प्रमुज्यमानं                           |
| 19        | 7      | from below | 33  | tor                         | " 29                | for                                    |
| 75        | 13     |            | 22  | यमव्यय 🕟                    | 37                  | यम्ब्ययं                               |
| )1<br>F.O | 14     |            | 71  | यलन                         | 35                  | यनेन                                   |
| 76        | 5      |            | "   | हुन्दुभिभैरवं,              | 29                  | इन्दुभि भैरवं                          |
| 17        | 6      |            | 99  | समभेत्य                     | 3 ."                | समभ्येत्य                              |
| 39        | 2      | from below | "   | for रणहुन्दुभि              | भरव,, to            |                                        |
| 77        | 5      | :          | 23  | संपंदा 🕙                    | : 29                | संपदा                                  |
| 99        | 9      |            | 37  | प्रगह्म                     | 1 12                | प्रमृह्य                               |
| 78        | 9      | -          | 97  | असंख्यगद्या                 | 7 33                | असंख्यमृद्या 🔞                         |
| 79        | 18     |            | ,,  | भभतः                        | , ,,                | भूभृतः                                 |
| 80        | 12     |            | **  | भोक्तुं                     | 33                  | मोक्तुं '                              |
| 19        | 51     |            | 99  | भुजस्थ                      | " "                 | भुजस्य                                 |
| 82        | 17     |            | "   | ° उपपातपातिते               | 19                  | ° उपपात पातिते                         |
| 83        | 13     |            | 92  | दयाऽहृतं                    | 27                  | दयाहर्त                                |
| "         | 15     | •          | ,,  |                             | . <u>5</u> 7        | पराङ्मुखाना                            |
| "         | 19     | ;          | 79  | °तेजस                       | . 97                | °तेजसं                                 |
| 84        | 1      | :          | "   | गुण<br>°                    | . ,,                | गुणे<br>श्रकुस्त्रिविष्टप <sup>°</sup> |
| 23        | 4      |            | 23  | श्रकश्चिविष्टप <sup>°</sup> | **                  | श्रुताषायद्भ<br>नृतं                   |
| "         | 7      | •          | "   | नत्तं ः                     | **                  | _                                      |
| 77        | 19     |            | 37  | °स्फरित°                    | " "                 | °स्फ़रित°<br>°मूले '                   |
| 85        | 8      |            | "   | °ਸਲੇ                        | ,,,                 | मूळ<br>विभू <b>ष</b> णः                |
| 88        | 7      |            | 99  | विभषणः<br>अहिर्बुध्न्य परित | ्रांडा <sup>0</sup> | अहिर्बुध्न्यपरित्याग                   |
| 91        | ភ      |            | 52  | सीतां                       |                     | सीता                                   |
| 93        | 9<br>7 |            | 33  | तनेव                        | 77                  | तमेव                                   |
| 94        | ı      |            | 57  | 11714                       | 7.7                 |                                        |

| Page.   | Line.       | In   | correct.           | C    | orrect.                     |
|---------|-------------|------|--------------------|------|-----------------------------|
|         | 8           | for  | सपुत्रनाम          | read | समुननाम                     |
| "<br>95 | 14.         | 27   | मास्म              | 77   | मा स्म                      |
|         | 16          | 33   | वता                | 19   | धृता                        |
| 19      | 19          | 22   | मध्यस्त°           | ,,   | मध्यस्थ°                    |
| 96      | 6           | "    | °धमरेखा            | "    | <sup>°</sup> धूमरेखा        |
| 98      | 4 from belo |      | संव्याहरंन्ती      | 37   | संव्याहरन्ती                |
| 101     | 6 from belo |      | समन्त्रसुतः        | "    | D. सुमन्त्रस्तः             |
| 104     | 3           | 72   | कृताध्य            | 77   | कृतार्घ्यं 💮 💮              |
| 106     | 17          | 23   | °गुणेनगुर्वी       | 77   | °गुणेन गुर्वी               |
| 108     | 10          | 77   | निगदित             | 22   | निगदिते                     |
| "       | 6 from belo | w ,, | मुहुमुहुर्वाञ्छति  | **   | <b>मुहुर्मुहुर्वा</b> ञ्छति |
| 111     | 5           | "    | नपाति <sup>ङ</sup> | 99   | नृपति <sup>°</sup>          |
| 112     | 9           | 77   | बन्धुम्रुचता       | 99   | बन्दुम्रयता                 |
| 113     | 16          | "    | <b>त्रोये</b>      | 1)   | <b>त्राये</b>               |
| 118     | 1           | "    | श्रुपु             | 31   | અશુપુ                       |
| 121     | 2 from belo | ,, W | °विप्रपः           | "    | °विप्रुपः                   |
| 140     | 3 from belo | ,, W | C. बालया           | 19   | C. D. बालया                 |
| 141     | 6           | "    | °भक्ताधर°          | 73   | °भुक्ताधर°                  |
| 79      | 2 from belo | w "  | °कोप°              | 99   | D. °कोप°                    |
| 142     | 1           | 99   | नपः                | 55   | <b>नृप</b> ः                |
| 33      | 5           | 11   | वधयितुं            | 23   | वर्धयितुं                   |
| 39      | - 12        | 27   | बभव                | 39   | बभूव                        |
| 143     | 4           | "    | °दिवसान्॥          | 99   | °र्दिवसान् नृपतिः॥६८॥       |
| 144     | 3 from belo | 7'   | °देशदती            | 99   | °देशदृती                    |
| 145     | 3 from belo | , w  | Sinhales           | 29   | Sinhalese                   |
| 146     | 10          | 53   | जन्यश्र°           | **   | जन्यश्रु°                   |
| 148     | 5           | 29   | भभजा               | 91   | भूभुजा                      |
| 149     | 5           | 23   | भद्रं निधाय        | :5   | भुद्दं स निधाय              |
| "       | 8           | 77   | वरा                | 7>   | वरौ                         |
| 21      | 9           | "    | वन्षु              | 27   | वने्षु                      |
| "       | 2 from bel  | ow " | तेनैब              | 22   | तेनैव                       |
| 150     | 10          | ,,   | गहम                | 79   | गृहम्                       |
| "       | 15          | 27   | प्रतीकसघाटो        | 22   | प्रतीक्संघाटी               |
| 151     | 4 from bel  | - 17 | प्रचक्रम           | 31   | प्रचक्रमे                   |
| 152     | 7 from bel  | ow " | खरप्र              | "    | क्षरप्र-                    |
| 154     | 3 .         | 39   | °भत°.              | 97   | °सूत°                       |

### Notes.

| Page. | Line.  | I.               | ncorrect.         | C     | orrect.                            |
|-------|--------|------------------|-------------------|-------|------------------------------------|
| 2     | 37     | for              | कथ्यतेकविवरै°     | read  | कथ्यते कविवरै°                     |
| 3     | 5      | 27               | नाभव              | 22    | नाभृत्                             |
| "     | 9      | . 27             | °भोगापहितः        | 27    | °भागोपहितैः                        |
| 19    | .34    | . 17             | दिहुद्धः          | 77 .  | दिरुधुः                            |
| "     | 39     | ***              | 79                | "     | 99                                 |
| "     | 35     | . 71             | ₹ <b>ढ</b> °      | 33    | <b>दद°</b>                         |
| "     | 37 -   | 37               | <b>िदिह्</b> श्वः | 77    | दिर <b>ख</b> ः                     |
| 4     | 1      | 2)               | द्दकौञ्ज°         | 127   | रदकौञ्ज्°                          |
| "     | 22     | 99.              | इंदश्रासी 💮       | 18    | दृढशासी                            |
| 19    | 2      | żż               | हुँढ°ः            | . 93  | EC°                                |
| >>    | 79     | 79               | "                 | . 27  | 99                                 |
| "     | 6      | 29               | ताहुशस्य          | 23    | तादशस्य                            |
| 99    | 34     | . 51             | A nalyse          | 37    | Analyse                            |
| 5     | $2_0$  | 19               | ग्रम              | 37 -  | गुर्भ                              |
| >>    | 38     | "                | यय                | 19    | यस्य<br>वहभीविटंकै                 |
| 6     | 9      | 97               | वहभावटकं          | "     | विद्याययः<br>शिखिना <u>स</u> ुद्यं |
| 39    | 26     | **               | शिखिनामसुद्यं     | 99    | )शालनाञ्चदय<br>मेघस्तेषां          |
| 33    | 28     | ,,               | मेघस्तेतां        | 59    |                                    |
| 19    | 29     | "                | विद्यनिभाविद्युत  | तमा " | वियुन्तिभा=वियुत्समा               |
| 79    | 30     | "                | पीतरक्तवणा        | 97    | पितरक्तवर्णा                       |
| 39    | 33     | ,,               | तताविस्तृता       | 97    | तता=विस्तृता                       |
| 59    | 22     | . 11             | stretced.         | 27    | stretched                          |
| "     | 34     | ۰. 97            | for               | 37    | fro                                |
| 7     | 7      | "                | पमोदश्च ;         | 35    | प्रमोदश्र                          |
| ,,    | 19     | 73               | भाउनिभःसर्यस      | F: ,, | भाउनिभः=सर्यसमः                    |
| "     | 25     | 19               | जयमानंजयशील       | ž ,,  | जयमानं = जयशीऌं                    |
| 8     | 3      | "                | खण्ड              | 32    | खण्डः<br>जानातीति                  |
| >>    | 7      | 59               | जानानीति          | 37    | जानातात<br>स                       |
| ,,    | 17     | 23               | सः<br>Ragh        | "     | Ragh.                              |
| 17    | 25     | 22               | सक्ष्य<br>सक्ष्य  | 27    | बलि                                |
| 37    | 37     | 99               | प्रक <b>प</b> ण   | 37    | प्रकर्षेण                          |
| 9     | 5<br>9 | . ,,             | तदीय <u>ै</u>     | 97    | तदीयः 🤏                            |
| 10    | ā      | <sub>4.</sub> 21 |                   |       |                                    |

| Page.    | Line.    | Incorrect                                      | Correct.  |                                    |
|----------|----------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 10<br>14 | 13<br>27 | for has<br>•, স্বত্যন্ত্রী<br>• Breasts in the | read<br>" | had<br>रावणपुत्रो<br>Chakraváka in |
| 19       | 19       | form of चक्रवाक                                | "         | the form of her<br>breasts         |
| 22       | 5        | ,, तस्यौ                                       | 33        | तस्थौ                              |

Page 46 Line 3. Add:—I prefer the reading as given by our Ms. C. विश्वन् वशी विश्वभुजं स शापम instead of one given in our text. द्याद्यात:—Construe तनयस्य नाशं शुत्वा द्याद्यातः स वशी महर्षिः भुद्धः आत्राकः [ सन् ] देशस्तुतसद्भुणाय [ तस्मै राज्ञे ] विश्वभुजं [ अग्नि ] विश्वन् शापं दिदेशः Translate:—' Hearing the death of his son that self-controlled great-sage, though merciful, often arresting his grief, pronounced, when entering into fire, a curse on him whose merits have been snug in ( every ) country.'

#### Critical Notice.

| Page, | Line | Incorrect. | Correct.  |
|-------|------|------------|-----------|
| 1     | 15   | for form   | read from |

#### Abstract of the poem.

| Page. | Line. | Incorrect. | Correct. |
|-------|-------|------------|----------|
| 2     | 19    | for he     | read the |





### Critical Notice.

I.

The present edition of Kumàradàsa's Jànakiharanamis based on a careful collation of four Mss. and a fragment, all of which contained the text of the poem. Along with these I have also collated the Calcutta edition of Pandit Haridása S'ástrì and the Sinhalese edition of Principal Dharmàràma of Vidyàlankára Oriental College, Peliyagoda, Kelaniya. They are as follows:—

A. This was a Ms. written on Tala leaves in the Tailanga character and kindly lent to me with two other Mss. by the late lamented Rai Bahadur T. Gopalrao Principal of the Govt. College, Kumbhakonam, in the early part of the year 1885. Before making some remarks on this and two other Mss. it would not be unnecessary to give a short account of these and how I got them as a loan form the learned Principal of the said College. As said above, in the early part of the year 1885, I wrote a letter to the Principal requesting him to procure some southern Mss. of Kalidasa's Raghuvans'a for me, as I was then preparing an edition of the Kavya for the press.\*

After two or three months I received three Mss. from that kind gentleman. And on turning over the leaves of a Devanagari Ms., I at once saw that the Mss. in question were not of the Raghuvans'a but

<sup>\*</sup> As a fact the southern Mss. are generally chaste and free from any interpolations.

of the Janakiharana hitherto unknown to me.† The Ms. had the first fourteen cantos complete and abruptly ended with the sixth verse of the fifteenth canto. The following were the words at the beginning of the Ms. ॐ नमः सर्वज्ञाय ॥ but had no colophon at its end. It had some marginal notes here and there in a different handwriting. Probably these notes had been written by some Pandit who carefully perused the Kàvya. These notes were useful to me in many ways. From the outward appearance of the Ta'la leaves the Ms. appeared to me more than sixty years old, possibly older. It did not furnish me any clue, regarding either its reconstruction from the Sinhalese Sanna (comments ), or its being a copy from an independent Ms. of Southern India. The Ms. may have been procured from the country of the Andhras where the Godávarî falls into the ocean.

B. This was a Ms. written on Tala leaves in the Grantha characters and came to me as said above from the same source. The following were the words at its beginning:—ॐ नमो रत्नत्रयाय॥ The Ms., it appeared to me, was procured from the country where the Tamil language is prevalent probably from the southern part of the Mysore provinces. The Ms. was beautiful and had a few marginal notes in the same handwriting. At the end of the eighth canto we have the following:—férence (अर्थ) विश्वास समुद्धार समुद्धार

<sup>†</sup> With the help of the late Mr. S'ankara Bhatta Dravida I took down the copy with all the variants. For I knew neither the Tailanga nor the Grantha characters of Southern India. And his help was essential to me.

The paper, on which I had taken down the detailed particulars of these Mss., is now hopelessly missing.

Appears that it was a copy reconstructed from the Sinhalese Sanna; or it may have been a copy of the Ms. which was originally restored from the Sinhalese comments. Like A. it gives no date of its production but it appears that it was considerably old, and we have no hesitation to assign to the Ms. a period of about fifty years. It gives the first fourteen cantos and ten verses of the fitteenth. Like A. it ends abruptly.

C. This was a Ms. written on thick country paper in Devanágari character and came to my hands from the same source. The following were the words at its beginning:- अ नमो नमोऽहते ॥ It had no colophon at its end but at the beginning of the fourteenth canto the following words were written:—सिहलभाषातः उद्धत्य श्रोत्रि-येण पापय्यदीक्षितेन पाठनार्थमलेखि ॥ We have no means to ascertain the age of this old and worn out Ms; but we may safely assign to it the antiquity of about a hundred years. There were corrections made in the Ms. with Harita'la, and red Geru was frequently used. There were also marginal notes in almost every canto in a different ink and in a different hand-writing. These notes too were occasionally useful to me. It had the first fourteen cantos and five verses of the fifteenth. It is difficult to say from what part of the southern country it was procured for me by my friend.

In copying down the text the A. Ms. was our base for the text and the variants of the Mss. B. C. were noticed at the foot of each page. The marginal notes of these Mss. were written in a different note book and arranged according to the order of the verses.

D. This was a Ms. written on thick blue-black foolscap paper in Devanagari character and was lent

Fr. Along with D. this fragment was also lent to me, as said above, by the late Professor M. S'eshagiri S'ástrî. It was written on country paper in Devanágarî character and had only some pages of almost every canto except those of the 8th, 9th, 10th and the 13th cantos. Of the fifteenth canto this fragment had only one page having 21st, 22nd verses and a solitary last verse of the 25th canto giving the name of the poet. These three verses are essentially the same with the Sinhalese edition of Principal Dharmáráma. Nothing can be said of this Ms. as it was simply a fragment. In 1886 when I came down to Poona from my tour in the southern Presidency I affixed the readings of these two Mss. to my manuscript copy of the Kávya and returned them to the owner.

The peculiar feature of these southern Mss. is that they invariably substitute a for almost in every

word that may contain the letter. The Ms. D. sometimes writes & but often substitutes &. All these Mss., therefore, represent the text of the southern parts of India if these be allowed to be called the independent productions of those parts. From the evidence of at least two Mss. I am led to think that these Mss. owe their origin to various Sinhalese commentaries (Sanna), written at some remote time by some Buddhist Sanskritists of the island of Ceylon, or from some original copies of the poet's text. And hence the Mss. in question must have been copies of some ancient originals. Independent Mss. of the Kávya, the source of the anthologies compiled at different remote times by so many poets and Pandits of the vast continent of India, may yet be found, of course, on a diligent and careful research of Jaina or Buddhist libraries.§

I have based my text principally on the Ta'la leaf Mss. A. B. But in determining the text of about forty five verses of these ten cantos I have had chiefly to depend on C. D. or Fr. supported by the Sinhalese as well as the Calcutta editions. The text as given in the Sinhalese scholiast of Rajasundara as well as that of Paincipal Dharmara'ma was also most useful in settling many doubtful points of my text; but their commentaries were equally useless to me owing to my ignorance of the language of Ceylon. These four Mss., therefore, with the fragment are, in my opinion, independent of

<sup>§</sup> My friend Dr. L. K. Devadhar of Hubli, told me that at Lakundi near Gadaga he had once an opportunity of exploring a Jaina library containing a vast number of rare Mss. and that he had seen two Mss. (written on thick country paper) of Kumaradasa's Janakiharanam and some other Mss. of Sanskrit-Kavyas which had not yet seen the light of the press.

each other and there is no such resemblance between any two as to entitle them to be classed together as belonging to one family. Still, however, in cases of difference, A. and B. agree with each other oftener than with any one of the others, and so do C. and D. Hence A. and B. bear a distant relationship to each other which points to a common origin at some remote time and so do C. and D. I have, therefore, in such cases generally chosen the reading of A. B. as representing an ancient redaction of the text prevailing in the southern parts of India, and given the other in the footnotes. In many cases C. agrees with A. B. but generaely departs widely from these. There are a few cases in which D. agrees either with C. or Fr. And C. D. and Fr. have sometimes a leaning to A. or B.

II

In editing the poem of Kumaradasa's Janakaharana I have almost followed the same principle which I observed in editing my third edition of Kálidása's Raghuvans'a. The Kavya being new at least to our College students in this part of Maharashtra I have thought it necessary to give in the notes first prose construction and then the analysis of almost all compound words with translation. Difficult words are explained in their radical sense and also their secondary acceptance. I have, in some cases, attempted to trace the roots of such words also. Grammatical construction is explained where necessary. Mythical allusions and geographical notes are also added. In short I have attempted to write out such notes, as would illucidate the text of the poet in as many ways as it was possible for me to do according to my lights.

In fact, I have done every thing that lies in my power to make the volume specially useful to students in our Schools and Colleges as well as to the general reader. I have endeavoured to give the literal meaning of the text without mixing up Oriental and Western ideas instead of a free idiomatic translation. This mode of translation has been adopted by Mr. Pickford. in his admirable translation of the Mahávîracharita. and ably defended by him in his learned preface to that work. I fully concur with him in the opinion that it is ridiculously absurd to expect idiomatic English in a version of a Sanskrit poem. He says "We often find a compound word in Sanskrit which cannot be rendered into English except by a long and intricate sentence with a dependent relative clause for each epithet and allusion. Moreover the frequent digressions and sudden transitions of Sanskrit compositions clearly. mark them as alien from the thought and language of modern Europe. The canons, which are with perfect fairness applied to modern versions of classical authors, are inadmissible with regard to translations from the Sanskrit." As regards the poet himself, I intend to write in the Introduction which will follow in a separate pamphlet.

It now simply remains for me to perform the agreeable duty of acknowledging my obligations to those, who have helped me in one way or another, by giving me information about the books which would render me valuable help in determining the approximate date of the poet and by making me important suggestions while the work was in preparation. The manuscript copy was specially undertaken for annotation at the express wish

of my sincere friend Dr. L. K. Devadhar of Hubli, who informed me that the Ka'vya was appointed as a textbook for the Previous Examination of the Bombay University. To him, therefore, my thanks are due. My heart-felt thanks are due specially to our celebrated Sanskritist, Pandit Va'sudeva S'a'strî Abhyankar of the Fergusson College, Poona, with whom I discussed almost every point open to discussion, and whose help to every worker in the field of Sanskrit literature, in my humble opinion, is but inevitably necessary. I have also to thank sincerely Dr. R. G. Bhandarkar, late professor of oriental languages, Deccan College, Poona, who was kind enough to lend me his valuable assistance in the solution of certain knotty points of the readings which I referred to him. Last but not least I should like to give my thanks to Babu Niranjanana'th and S'ankarara'va Apte of the Hubli Municipality for having relieved me of the petty school-politics of the Lamington High School and thus made it possible for my manuscript copy, which was lying with me over twenty-two years, to see the light of the press. Any mistakes, misunderstanding and misprints will be thankfully received. With these prefatory words I leave the book to the intelligent judgment of the learned public.

30th November, 1907.

G. R. N.

## Abstract of the poem.

#### Canto I.

(a) 1-11. A picturesque description of Ayodhyá, its skylicking palaces, the Abhisárikas, the swan, the moat, the elephants, females, peacocks &c. (b) 12-25. The description of king Das'aratha and his heroic deeds, the city of Kánchi, his victory over the kings of the Yavanas and Turushkas. (c) 26-41. The princesses and their marriages with the king, the graphic description of their beauty and their childlessness. (d) 45-74. Das'aratha goes out on a hunting expedition, shoots wild animals and accidentally a hermit's son. (c) 75-90. S'ravana's heart-touching address to the king, his death and the hermit's curse and the king's return to his capital.

#### Canto II.

(a) 1—8. The gods visit Vishuu who is described. (b) 9—18. The gods praise Vishuu reclining on a couch of the serpent रेष. (c) 19—32 प्रमातमा inquires the cause of their depression brought on by demons. (d) 33—73. Brihaspati in reply describes the supernatural acts and irresistible power of Ravana and implores the help of प्रमातमा. (e) 74—79. प्रमातमा promises to come himself to the help of the gods in the form of an Avatara known as Rama.

#### Canto III.

(a) 1—13. Description of spring or Vasanta. (b) 14—24. Sports of the king and his wives in the artificial pond in the royal garden. (c) 25—31. The king gives an interesting description of the scene. (d) 32—58. Description of the sports in the water of the artificial lake. (e) 59—62. End of the sports. (f) 63—68. The king describes the sunset. (g) 69—75. The night. (h) 76—81. The morning and the reveilles by the minstrels.

#### Canto IV.

(a) 1—14. Das'aratha's performance of the gamilie sacrifice. Birth and growth of his sons. (b) 15-29. Vis'vamitra, whose sacrifices are destroyed by Rakshasas, approaches the king Das'aratha with the request that his son Rama may help him to keep guard over the sacrifice. The request is granted. (c) 30-49 King's parting counsels to Rama who prepares with his younger brother Lakshmana to accompany the holy sage. (d) 50-58. Vis'vamitra in company with Rama and Lakshmana reaches the hermitage, where Rama remarks upon the desolate aspect of the infested place. (e) 59-61. Sunda's daughter Tadaka appears. (f) 62-69. Vis'vamitra encourages the two war-like brothers not to spare her, though a woman. (g) 70-73. Death of again and presentation of divine weapons to Ramabhadra.

#### Canto. V.

(a) 1—10. Entrance into Muni's hermitage. (b) 11-24. Vis'va'-mitra assigns his task to Ràma, who relates the history of the place and gives a graphic description of its peaceful life. (c) 25—61. An army of Rakshasas appears and is destroyed by the brothers, Marîcha and Subahu being killed outside he sacrificial pandal.

#### Canto. VI.

(a) 1—8. The sage conducts the brothers to Mithila to see the mighty bow of Janaka. (b) 9—15. They stay on their way at a long deserted hermitage of जैतम, where Rama restores to life Gautama's spouse turned to stone, the victim of one of Indra's youthful misdemeanours. (c) 16—30. Rama and Lakshmana in company with Vis'vamitra and other sages reach the birth place of the Maruts. The sages recount the glories of Mithila and give its picturesque description. (d) 31—32. Arrival and welcome at Mithila. (e) 33—41. The sage Vis'vamitra addresses the king Janaka in complimentary terms. (f) 42—46. The king of Mithila displays the formidable how. (g) 47—59. Rama breaks the bow and is chosen as his son-in-law by Janaka. The people praise Rama.

#### Canto VII.

(a) 1-6. Meeting of Rama and Sîta. (b) 7-18. Janaki isdescribed in Rama's words. (c) 19-21. She withdraws. (d) 22-34. Love of Sita and Rama. (e) 35-62. Das'aratha arrives with hissons and charioteer समन्त्र at Mithila and the marriages are celebrated.

#### Canto VIII.

(a) 1-54. Description of the sports of Ráma and Sita. (b) 55-92. Beautiful description of sunset, the moon and the night. (c) 93-101. They drink aug (grape-juice).

#### Canto. IX.

(a) 1-25. The king Das'aratha departs with his sons and their new brides from the city of Mithilà. (Janaka's counsels to his daughter Sîtá. 5-9). The journey. (b) 26-45. Appearance of जामरान्य who quarrels for supremacy with Ràma. (Ráma's speech to Paras'uràma 32-34; speech of Paras'uràma 35-43; Ráma shoots an arrow and bars his entrance to Svarga 44-45). (c) 46-66. Entry into the city of Ayodhyá. (d) 67-68. The Kekaya king sends his son प्रवाजित to fetch Bharata from Ayodhyà: S'atrughna fellows him.

#### Canto X.

(a) 1-42. The king proposes to install Rama as heir-apparent; his speech on the duties of a sovereign. (b) 43-45. Intervention of a female slave named Mantharà. (c) 46-56. Rama's departure to forest and his stay at বিষয়ে. (d) 57-61. Bharata brings the sad news of the king's death. (e) 62-68. Rama admonishes and consoles Bharata and induces him to return to his sovereignty. He takes Rama's wooden sandals to his capital. (f) 69-70. Virádha carries off the princes with सीता. His death. (g) 71-They remove to प्रावश्य and build a hut. (h) 72-75. Sûrpaṇakha's evertures to Rama; তুল্ল cuts off her nose. She runs to खु and रूपण; the fight with the two brothers who are killed in the battle. (i) 75-90. Ravaṇa, disguised as an आजीवक, comes to the hut, addresses Sitá and carries her off to Lanká in the पुष्पक car.



# जानकीहरणम्।

प्रथमः सर्गः।

ॐ नमः सर्वज्ञाय ।

आसीदवन्यामितभोगभारादिवोऽवतीणी नगरीव दिञ्या।
क्षत्रानलस्थानशमी समृद्धचा
पुरामयोध्येति पुरी पराध्यी। १॥
यत्सीधभृङ्गारसरोजरागरत्नप्रभाविच्छ्रितः श्रजाङ्कः।
पौराङ्गनावऋकृतावमानो
जगाम रोषादिव लोहितत्वम्॥ २॥

<sup>\*</sup> A. ॐ नमः सर्वज्ञाय, B. ॐ नमो रत्नत्रयाय, C. ॐ नमो नमोऽईते, D. ॐ नमः श्रीघनाय. Fr. wanting in some pages here and there in almost every canto of the Kavya.

<sup>1.</sup> C. D. धरित्रयां for अवन्यां. C. दिवोऽवरूदा, D. दिवावतीणां for दिवोऽवतीणां. The reading of our Ms. D. is perhaps derived from दिव n. ' Paradise, ' ' heaven ' &c. C. D. विभृत्या for समृद्ध्या.

<sup>2.</sup> B. reads:—यत्सीधमृद्ध रसरोजरागरत्नप्रभाविस्क्वरितः शशाङ्कः । जगाम दोपादिव लोहितत्वं प्रराङ्गनावक्त्रकृतो िता ]।मानः, C. reads:—यत्सी धमृद्धाय- [र]सरोजरागरत्नप्रभाविस्क्वरितः शशाङ्कः । जगाम रोषादिव लोहितत्वं पोराङ्गना- वक्त्रकृतापमानः for our text. D. 'शृङ्गाय' for 'मृङ्गार'. D. 'वजप्रभा' for 'रत्नप्रभा'. D. मृगाङ्कः for शशाङ्कः. D. वत्राज for जगाम. D. कोपादिव for रोपादिव. D. रोहितत्वं for लोहितत्वं. We with A.; B. agrees with सक्तिम्रकावली।

कृत्वापि सर्वस्य मुदं समृद्धचा हर्षाय नाभूदभिसारिकाणाम् । निशास या काञ्चनतोरणस्थ-रतांशुभिर्भिन्नतिमस्रराशिः ॥ ३ ॥ चीनांशुकैरभ्रलिहामुद्रय-शृङ्गाप्रभागोपहितैर्यहाणाम् । विटङ्ककोटिस्खिलितेन्दुसृष्ट-निर्मोकपट्टैरिव या वभासे ॥ ४ ॥ दिद्दक्षुरन्तः सरसीमलङ्घ यं यत्खातहंसः समुदीक्ष्य वप्रम् । सस्मार नूनं दृढकोश्चकुञ्ज-भागच्छिदो भागवमार्गणस्य ॥ ५ ॥ स्वविम्वमालोक्य ततं गृहाणा-माद्रभित्तौ कृतवन्ध्यघाताः। रथ्यासु यस्यां रिदनः प्रमाणं चक्रुभेदामोदमंरिद्विपानाम् ॥ ६ ॥

<sup>3.</sup> D. विधाय for कृत्वापि. C. D. छोकस्य for सर्वस्य. D. विभूत्या for समृद्ध्या. C. D. क्षास for निशास. B. रत्नांश्चिमिश्चित्र, C. वज्रांशुभिमिन्न, D. वज्रांशुभिश्चित्र, for रत्नांशुभिभिन्न. C. विभिन्नराशिः, D. विभिन्नराशिः विकासिन्नराशिः

<sup>4.</sup> A. B. C. विटङ्क्कोटिस्बलितेन्दुमृष्ट°, D. विट्ककोटिस्बलितेन्द्रमृष्ट°. We with A. B. C.; D. चकाशे for बभासे.

<sup>5.</sup> C. D. यत्लातहंतः सरसीमलङ्घम्। वपं समुद्रोक्ष्य दिदक्षरन्तः for the first half of our text. C. D ददको ब्राह्मक for ददको ब्राह्मक . C. D. agree with H. Sumangala. D. भागच्छिदं for भागच्छिदः. Also noticed by the Calcutta edition. D. agreeing with the Sinhalese edition.

<sup>6.</sup> B. reads, रध्यास यस्यां रदिनः प्रमाणमादर्शभितौ कृतवन्ध्ययाताः। स्विन्वम्बमालोक्य ततं गृहाणां चकुमँदामोदमरिद्विपानाम् Agreeing with the Sinhalose edition. D. विस्वं for विन्नं D उद्वीक्ष्य for आलाक्यः C. D. कृतवन्ध्ययाताः C. मार्नेषु, D. वी शिषु for रथ्यासः

लग्नेकभागं सितहरम्पशृङ्गे विकृष्य मन्देन समीरणेन । दीवींकृतं वालमुणालशुभ्रं करोति यत्र ध्वजकृत्यमश्चम् ॥ ७ ॥ भवालशीषी वदनं सुवर्ण मुक्तामयाङ्गावयवा वहन्त्यः। यस्यां युवत्यो विहिता विधात्रा रत्नेरिवापुर्वपुषः प्रकर्षम् ॥ ८ ॥ आलिङ्गच तुङ्गं वडभीविटङ्कं विश्राणितात्मध्वनि पुष्करेषु । यत्सौधकान्ते रिव संविभागं वत्रे सितं शारदमभ्रदृन्दम् ॥ ९ ॥ आसन्नजीमृतघटासु यस्यां विद्यन्त्रिभा काञ्चनपिञ्जराम् । ं मुद्दः पताकासु तता विवृत्ति-स्ततान तोषं शिखिनामुद्ग्रम् ॥ १० ॥

<sup>7.</sup> B. सक्तैकदेशं, C. सक्तैकभागं, D. ल्येकदेशं for ल्येकभागं. C. सितसीय-हांगे, D. सितहर्म्यपृष्ठे for सितहर्म्यश्रंगे. D. ल्मनीकृतं for दीर्घीकृतं. B. गौरं, C. भौतं, D. भेतं for न्युक्रं. Corrected to गुक्लं in the margin of D.; but the original reading though blotted with yellow fluid is yet visible.

S. B. reads the following for our text:—यस्यां युवत्यो विहिता विचात्रा रलेरिवापुर्वपुषः प्रकर्षम् । प्रवालशीर्षां वदनं सुवर्णं सुक्तामयाङ्गावयवा वहन्त्यः Agreeing with the Sinhalese edition. C. D. प्रवाल for प्रवाल C. यस्यां तरुण्यः, D. यस्यां च वामाः for यस्यां युवत्यः.

<sup>9.</sup> D. वलभीविटङ्कम् for वहभीविटङ्कम्. C. पुष्कराणां, D. पुष्करेश्यः for कुरकरेषु. C. अभ्रक्टम्, D. अभ्रजालम् for अभ्रहन्दम्. Corrected to कूटम् in the margin of C.

<sup>10.</sup> C. reads the following for our texts—प्रभाविद्यति दितनः प्रताकास्त्रासत्र जीमृतघटास यस्याम् । विद्युतिभा काञ्चनित्रसास ततान तोषं शिक्षि- नामुद्यम्. Agreeing with the Sinhalese edition. D. काञ्चनपञ्चरास for काञ्चनिपञ्चरास. B. शीघ्रं, D. तूणं for मुहु: D. भोदं for तोषं.

यत्र क्षतोबृंहिततामसानि
रक्ताव्यनीलोपलतोरणानि ।
क्रोथममोदौ विद्युविभाभिनारीजनस्य भ्रमतो निशासु ॥ ११ ॥
तत्राभवत्यंक्तिरथाभिधानो
भर्ता भुवो भानुनिभः प्रभावैः ।
क्षत्रान्ययेविभ्रदलङ्घयमन्यक्ष्मानाथमानं जयमानमोजः ॥ १२ ॥
अखण्डमानो मनुजेश्वराणां
मान्यो गुणको गुणजेमनोहौः ।
दिशो यशोभिः शरदभ्रशुभौश्रकार राजा रजतावदाताः ॥ १३ ॥
जिगीषुरभ्यस्तसमस्तशास्तज्ञानोपरुद्धिन्द्रयवाजिवेगः ।
आजावज्य्यानजनन्दनोऽन्तः

स षड्द्रिपः पूर्वमसौ विजिग्ये ॥ १४ ॥

<sup>11.</sup> C. क्षतोढ़ुंहित° for क्षतोढ़ुंहित°. C. रापप्रमोदा, D. कोपप्रमोदां for कोधप्रमोदां. D. प्रभाभिः for विभाभिः. C. योपिजनस्य. D. योपाजनस्य for नारी-जनस्य. Corrected to योपा° in the margin of D.; C. क्रमतः for अमतः. D. अपास for विशास. Corrected to this in the margin of D.

<sup>12.</sup> B. भावसमः, C. मित्रनिभः, D. सूर्यसमः for भावनिभः.

<sup>13.</sup> D. पुरुपेश्वराणाम् for मनुजेश्वराणाम्, D. शरद्भश्वेतै: for शर्दश्राभेः..

<sup>14.</sup> C. reads the following for our text:— जिगीपुराजावजन-न्दनोऽसौ पूर्व विजिग्येऽन्तरितानजय्यान् । द्विपः पडभ्यस्तसमस्तशास्त्रानिपरुद्धेन्द्रिय-वाजिवेगः ॥ Agreeing with the Sin' alese ed.tirn. D. अभ्यस्तसमयशास्त्र for अभ्यस्तसमस्तशास्त्र . D. ज्ञानोपरुद्धोन्द्रयवायुवेगः for ज्ञानोपरुद्धेन्द्रियवाजिवेगः :D. तान्यक्ट्रियः for स पर्िदृवः.

र्चालिमतापापहित्रक्रमेण त्रेलोक्यदुर्लङ्घसुदृश्चेन । नानन्तभोगाश्रयिणाऽपि तेने तेनालसत्वं पुरुषोत्तमेन ॥ १५॥

दण्डस्ततस्तस्य भुवं जिगीषोः कस्पं वितन्वन्विहिताङ्गुमद्ः । तापैकहेतुस्निदशाधिपस्य दिशं ज्वरस्तीत्र इवाविवेश ॥ १६ ॥

समुद्रमुङ्ख्य गतस्तदीय-स्तेजोऽभियानो गुरुरियरागिः। नितान्तसन्तापितपूर्वकाष्टः प्रोतस्वेदयामास नृपं कटाहे॥ १७॥

भुजङ्गसंपार्थितसेव्यवेला काञ्चीगुणाकार्षितसार्थलोका । दिःदक्षिणा कर्कशयत्नभोग्या वेस्येव भुक्ता नृवरेण तेन ॥ १८ ॥

<sup>15.</sup> C. reads the following for our text:—तेनाटसत्वं पुरुष्ट्रोत्तमेन बालिप्रतापापद्दविक्रमेण। बेलोक्यदुर्देङ्घयदुर्शनेन नानन्तभोगाअधिणापि तेने. Agreeing with the Sinhalese edition. D. बैलोक्यदुर्धपर्यसुर्दनेनं for बैलोक्यदुर्धङ्क्यसूद्-क्रीनेन. D. वृत्ररेण न्नं for पुरुषोत्तमेन.

<sup>16.</sup> C. D. तत्तस्य दण्डो भुवनं जिगीषोः for दण्डस्ततस्तस्य भुवं जिगीषोः. C. कम्पान् for कम्पम्. C. D. वितन्वन्नहिताङ्गमर्दः for वितन्वन् विहिताङ्गमर्दः. C. दुःखेकहेतुः, D. क्रेशंकहेतुः for तापेकहेतुः. C. दिशां, D. काशं for दिशं.. Corrected to this in the margins of C. D.

<sup>17.</sup> C. D. इत्तीर्य fcr इहुंच्य. C. अभिसंकः for अभिधानः. C. प्रोहर्मेयामास,
D. अभितापयामास for प्रोत्स्वेदयामास.

<sup>18.</sup> D. 'सेब्यवेळा for 'सेब्यवेला. C. D. पुरुपोत्तमेन for नृवरेण तेन.

विनिर्जितोऽप्यस्य शरेण घातं लब्ध्वासुरासुप्रघसायुधस्य । आत्मानमन्यैरसमानमानं मेने मनस्वी युधि यावनेन्द्रः ॥ १९ ॥

तेजञ्छलेनाथ हुताशनेन श्रीवासरम्यं पदहंस्तुरूकम् । धूपैरिवासक्तगतैर्यशोभि-राशोयमन्तं सुरभीचकार ॥ २०॥

परेषुवात्यापरिवृंहितोऽस्य क्रोधाभिधानो युधि चित्रभानुः । आताम्रनेत्रच्युतवारिवैर्ध-रानायि शान्ति रिपुकामिनीनाम् ॥ २१ ॥

तस्यैकवाणासनभग्नशत्रो-रालोकभूमौ चरणारविन्दे । आसेदबुः सर्वनरेन्द्रमौलि-

रत्नप्रभालक्तकमण्डनानि ॥ २२ ॥

<sup>19.</sup> B. reads:— अस्यासरासप्रयसायुधस्य शरेण लब्ध्वा यवनोऽभियातम् । आत्मानमन्यरसमानमानं मेने मनस्वी युधि निर्जितोऽपि for our text. C. D. शरण्यः for मनस्वी. C. D. यावनेन्द्रं for यावनेन्द्रः. Agreeing with the Sinhalese edition.

<sup>20.</sup> C. प्रदह्न, D. प्रदहत् for प्रदहन्. Corrected to प्रदहन् in the margin of D.

<sup>21.</sup> D. परेपुवात्यापरिवंहितः for परेपुवात्यापरिबंहितः. C. कोपाभिधानः. D. रोपाभिधानः for कोधाभिधानः C. जातवेदाः, D. कृष्णवर्त्मा for चित्रभानुः. B. °चञ्चःस्रुतनीरवर्षेः, C. °नेत्रस्रुतवारिवर्षेः, D. °चञ्चश्चप्रतनीरवर्षेः for °नेत्रच्युत-वारिवर्षेः D. रिपुभामिनीनाम् for रिपुकामिनीनाम्

<sup>22.</sup> C. D. °बाणाशन° for °वाणासन°. D. °वज्रप्रभा° for °रत्नप्रभा°.

लोकस्तदीये भुवि हारगौरे कीर्तिंपताने पविजृम्भमाणे । अभित्रकोशं कुमुदं निरीक्ष्य मुमोच चन्द्रोद्यशङ्कितानि ॥ २३ ॥

समस्तसामन्तनृपोत्तमाङ्गा-न्यध्यास्य तस्योञ्गतवृत्ति तेजः । जज्वाल चूडागतपद्मराग-रागच्छटाविस्फुरणच्छलेन ॥ २४॥

नरेन्द्रचन्द्रस्य यशोवितान-ज्योत्स्ता महीमण्डलमण्डनस्य । तस्यारिनारीनयनेन्दुकान्त-निष्यन्दहेतुभवनं ततान ॥ २५॥

माता भिवत्री भवतुल्यधाम्न इन्द्रद्विषद्धर्तृनिषूद्नस्य । तेनोपयेमे समयं विदित्वा वद्धेः समक्षं विधिवद्विधेया ॥ २६ ॥

<sup>23.</sup> D. च विजृम्भमाणे for प्रविजृम्भमाणे D. 'कोषं for 'कोशं. C. D. 'विलेक्य for विरक्षिय D. सोमोदयसंशयाद्ध for चन्द्रोदय ग्रह्धि तानि-

<sup>24.</sup> D. जजवाळ for जजवाल. D. चूळा[ला]गत° for चूडागत'. C. D. °ळटावट विस्कृरण' for 'रागच्छटाविस्फुरण'.

<sup>25.</sup> C. नरेन्द्रसोमस्य, D. नृपेन्द्रचन्द्रस्य for नरेन्द्रचन्द्रस्य. D. धरामण्डल-भूषणस्य for महीमण्डलमण्डनस्य. C. यस्य for तस्य. D. नयनेन्दुकान्तविष्यन्दहेतुः for नयनेन्द्रकान्तनिष्यन्दहेतुः. D. agreeing with the Sinhalese edition.

<sup>26.</sup> D. °भर्तृनिसूर्तस्य for °भर्तृनियूर्तस्य. B. C. साक्षं विधेया विधिवच वहेः for बहेः समक्षं विधिवहियेया. Also noticed by the Calcutta edi ion.

महेन्द्रकल्पस्य महाय देव्याः

स्फ्ररन्मयूखा सरणिनेखानाम् ।

पादद्वयान्ते जितपद्मकोशे

मुक्तेव मुक्तावितिविरेजे ॥ २७ ॥

छीछा गतेरत्र निसर्गसिद्धा

मत्तो न दन्ती मुषितो न हंसः ।

इतीव जङ्घायुगलं तदीयं

चक्रे तुलाकोट्यिधरोहणानि ॥ २८ ॥

हिष्टी इतं मन्मथवाणपातैः

शक्यं विधातुं न निमील्य चक्षुः ।

ऊह्ह विधात्रा नु कृतौ क्यं तावित्यास तस्यां सुमतेवित्वीः ॥ २९ ॥

28. C. D. Fr. डीलागतियंत्र for डीला गतेरत्र. Corrected to छीलागितः in the margins of D. Fr. We cannot make out the original readings of these Mss. C. D. Fr. न मत्तदन्ती द्विपतो न हंसः for मत्तो न दन्ती

छिपतो न हंसः, D. Fr. जङ्गायुगुळं for जङ्गायुग्छं.

<sup>27.</sup> D. महेन्द्रतुल्यस्य for महेन्द्रकल्पस्य. C. D. जितपद्मगर्भे for

<sup>29.</sup> B. reads:- हुट्टा इतो मन्मथवाणपातैः शक्तो विधातुं न निमील्य चक्षः । ऊर हि धात्रा तु कृतौ कथं तात्रित्यास तस्यां सुमतेत्रितर्कः ॥ C. reads:--पश्यन् इतो मन्मथबाणपातैः शक्तो विधातुं न निमील्य चश्चः । ऊरू विधात्रा हि कृतौ कथं तावित्यास तस्यां समतिवितर्कः ॥ with बार्ङ्गधरपद्वतिः 3356. p. 487; also with मृतिस्यताः वृत्ती. D. हष्टी इतो मन्मथवाणपातैः शक्ति विधातुं न निमील्य चश्चः । ऊरू विधाता हि कृतो कथं तावित्यास तस्यां समतेवितर्कः ॥ Fr. दृष्टा हतं मन्मथवाणपातैः शक्यं वि-थातुं न निमील्य चधुः । ऊरू हि धात्रा उ कृतौ कथं तावित्यास तस्यां समतेवितर्कः Principal Dharmarama reads तस्या: for इद्यो. The rest of the first Pada and the next three Pádas, he reads with our text. सभापितरत्रभा-ण्डामार ( Page 450 Stanza 402 first edition ) reads the fourth Pada as, विन्यासवत्याः सुमतेवितर्कः. The first three Padas agree, with our Ms. C.; H. Sumangala reads: - कृती कथं मन्मथनाणपातैः । ऊरू उ दशी न निर्माल्य चक्षः॥ श्रोणी पुनर्रृद्धिनिषेधहेतोः । बृद्धेव धात्रा रशनाग्रुणेनः It appears that the latter half of his stanza agrees with the 30th verse of our text. The reading is also noticed by the Calcutta edition. We with A. supported by the Calcutta edition.

न्तथा हतं तस्य तया पृथुत्वं यथाऽभवन्मध्यमतिक्षयिष्णु । इतीव बद्धा रशनागुणेन श्रोणी पुनर्वृद्धिनिषेधहेतोः ॥ ३०॥ अस्योदरस्य प्रतितुल्यशोभं नास्तीति धात्रा भूवनत्रयेऽपि । संख्यानरेखा इव संप्रयुक्ता-स्तिस्रो विरेजुर्वलयः सुदृत्याः ॥ ३१ ॥ वयः प्रकर्षादुपचीयमान-स्तनद्वयस्योद्वहनश्रमेण । अत्यन्तदर्श्य वनजायताक्ष्या मध्यो जगामेति ममैष तर्कः ॥ ३२ ॥ अराळकेश्या अलके विधात्रा विधीयमाने चलतूलिकाग्रात्। च्युतस्य बिन्दोरसितस्य मार्ग-रेखेव रेजे नवरोमराजी ॥ ३३ ॥

<sup>30.</sup> C. कृतं for हतं. D. Fr. विस्वाधराया नवयोवनश्रीसंपर्कतो दृद्धिमभित्र-जन्ती for तथा हतं तस्य तया प्रशुत्वं यथाऽभवन्मध्यमितक्षयिण्यु. D. Fr. agree with the Sinhalese edition. C. नहा for बद्धा.

<sup>31.</sup> C. प्रतितुल्यकान्ति, D. प्रतितुल्यक्षं, Fr. प्रतितुल्यक्ष्म for प्रतितुल्य--शोभं. D. स्नष्ट्रा for धात्रा. D. Fr. संख्यानरेषाः for संख्यानरेखाः. D. Fr. दळयः for वळयः. C. सुमुख्याः for सुद्द्याः.

<sup>32.</sup> C. वपुः प्रकर्णत्, D. Fr. वपुःप्रकर्णत् for वयःप्रकर्णत्. The Mss. C. D. Fr. agree with मृत्तिम्रकावली. D. नितांतकाइर्यं for अत्यंतकाइर्यं. D. निल-नायताक्ष्याः, Fr. कमलायताक्ष्याः for वनजायताक्ष्याः. C. D. Fr. मध्यं for मध्यः. Agrees with शार्क्षचर, 3344. p. 484.

<sup>33.</sup> D अतस्य for च्युतस्य. D. विन्दोः for बिन्दोः. C. मार्गरेषा for मार्ग-देखा. C. नवलोमराजिः, D. Fr. नवरोमराजिः for नवरोमराजिः

नायं शशी तत्मितितुल्यमन्य-द्यस्मान्न विश्लेषयति द्वयं नौ । इति स्म तकीदिव पश्यतस्ती तस्या मुखेन्दुं कुचचक्रवाकौ ॥ ३४ ॥

निर्जिग्यतुर्बालमृणालनालं साच्छिद्रवृत्तं यदि दीर्घसूत्रम् । स्रश्लिष्टसन्थी शुभविग्रही तो तन्व्या भुजौ किं किल तत्र चित्रम् ॥ ३५ ॥

कान्तिप्रकर्षे दशनच्छदेन सन्ध्याघने वद्धपदं हरन्त्याः । तस्या गृहोद्यानसरोगतस्य हस्तस्य एवास्वुरुहस्य रागः ॥ ३६ ॥

आसीद्यं चन्द्रमसो विशेष-स्तद्वक्तचन्द्रस्य च भासुरस्य । विभित्ते पूर्वः सकलं कुरङ्गं तस्यैव नेत्रद्वितयं द्वितीयः ॥ ३७॥

<sup>34.</sup> Fr. reads the following for our text:—तस्या मुलेन्दुं कुचचक-वाको यस्मान विश्लेषयित द्वयं नो । नायं शशी तत्प्रतितुल्यमन्यदिति स्म तकादिव पश्य-तस्तो ॥ Agreeing with the Sinhalese edition. C. विधुः for शशी. B. तन्प्रतिरूपमन्यत् for तत्प्रतितुल्यमन्यत्. B. agrees with स्निम्नकावली. C. स्तन-चकवालो, D. कुचचकवालो for कुचचकवाको.

<sup>35.</sup> D. किल for यदि. C. D. देव्या: for तन्व्या:. D. यदि for किल-

<sup>36.</sup> A. कान्तिप्रकर्षं दशनछ [च्छ] ने [दे] न, B. कान्तप्रकर्षं दशनछ [च्छ] देन, C. दीप्तिप्रकर्षं दशनच्छदेन, D. Fr. कान्तिप्रकर्पं रदनच्छदेन for कान्तिप्रकर्पं द-शनच्छदेन. A. B. agree with सक्तिमुक्तावली. C. वहन्त्याः for हरन्त्याः

<sup>37.</sup> D. तदास्यचन्द्रस्य, Fr. तत्तुण्डसीमस्य for तद्वक्रचन्द्रस्य. Corrected to these in the margin of D. Fr. D. Fr. सुप्रभस्य for भास्रस्य.

कान्तिश्रिया निर्जितपद्मरागं मनोज्ञगन्धं द्वयमेव शस्तम्। नवमवुद्धं जलजं जलेषु स्थलेषु तस्या वदनारविन्दम् ॥ ३८ ॥ इन्दीवरस्यान्तरमेतदस्या नेत्रोत्पलस्यापि यतो हिमांशोः। त्विषोऽपि नैकं सहते मुखाख्य-माक्रम्य तस्थावपरं शशाङ्कम् ॥ ३९ ॥ युग्मं भुवोश्रश्चलजिह्मपक्ष्म-संपर्कभीत्यासितलोचनायाः । मोन्नम्य दूरोत्सरणं विधितसु मध्येन तस्थाविति मे वितर्कः ॥ ४० ॥ तत्केशपाशावजितात्मवर्ह-भारस्य वासः शिखिनो बनेषु । चक्रे जनस्य स्पृश्नीति शङ्कां चेतस्तिरश्रामपि जातु छज्जाम् ॥ ४१ ॥

<sup>38.</sup> C. Fr. श्रीसंपदा for कान्तिश्रिया. A. B. D. read this stanza after the 36 verse of our text, and then आसीदयं &c.

<sup>39.</sup> D. नेत्राम्बुजस्य for नेत्रोत्पलस्य. Fr. मुखाह्मम् for मुखारूपम्. D. Fr. मृगाह्मम् for शशांकम्.

<sup>40.</sup> D. °संसर्ग°, Fr. °संयोग°, for °संपर्क°. D. Fr. उनस्य for प्रोनस्य. D. Fr. विधितपु: for विधितपु. We with A. B. C.; D. Fr. मध्ये न for मध्येन. The Calcutta edition agrees with our Mss. D. Fr.

<sup>41.</sup> D. Fr. अविज्ञातात्मवर्ह of or अविज्ञातात्मवर्ह of D. ट्रज्ञा for ट्रज्ञां. The reading of the Mss. C.D. seems well suited to the grammatical construction of the verse. B. reads the following for the last two lines:—ट्रज्ञां तिरशामि जातु चेतश्रके जनस्य स्पृश्चताति शङ्काम्. Agreeing with the Sinhalese edition.

अन्यापि कन्या जितसिद्धकन्या ताहरगुणा तस्य वभूव देवी । दोषोऽपि यस्या भुवनत्रयस्य वभूव रक्षाभयनाशहेतुः ॥ ४२ ॥ सुमन्त्रसूतस्य सुमित्रयात्री पाणिग्रहं लम्भितया दिनेन। पुण्यं भवान्या भवहस्तसक्त-हस्ताम्बुजाया वपुराललम्बे ॥ ४३ 🍴 तासु प्रजानामधिपः प्रजाधी देवीषु चारित्रक्कलोन्नतासु । अदृष्टपुत्राननवन्ध्यदृष्टि-श्चिन्ताऽऽहृतात्मव निनाय कालम् 🕦 ४४ 🕕 स्वरक्षितव्यं गहनं हिमस्य नगस्य गोप्ता श्वगणिप्रचारः। विशोधितं कुञ्जभुवः कदाचित् तस्मै जगत्याः प्रभवे जगाद ॥ ४५ ॥

<sup>42.</sup> C. reads the following for our text:—दोपोऽपि यस्या सुयन-त्रयस्य बभूत रक्षोभयनाशहेतुः। अन्यापि कन्या जितसि इकन्या ताहरगुणा तस्य बभूत देवी. Agreeing with the Sinhalese edition. D. राजी, Fr. भाषी for देवी D. बाच्यं हि, Fr. पापं हि for दोपोऽपि. D. Fr. सुवनत्रयाणां for सुवनत्रयस्य. D. Fr. रक्षोभयनाशबीजं for रक्षोभयनाशहेतुः.

<sup>43.</sup> C. समंत्रमृतस्य, D. समंतुमृतस्य for समंत्रमृतस्य. Fr. reads:— पाणियहं लंभितया द्विजेन समित्रयेवावललंब पुण्यम् । वपुर्भवान्या भवहन्तसक्त हस्तांद्वजायाः समतीस्रतस्य. Corrected to हायो in the margin of Fr.; but the original reading पुण्यम् can be made out though blotted with yellow fluid.

<sup>44.</sup> D. Fr. प्रजेटस: for प्रजाधी. Fr. राजीपु for देवीपु. D. विन्ध्यदृष्टिः for विन्ध्यदृष्टिः for विन्ध्यदृष्टिः for विन्ध्यदृष्टिः for विन्ध्यदृष्टिः for

<sup>45.</sup> C. reads the first two lines thus:—हिमस्य गोप्ता गहनं नगस्य स्वरक्षितव्यं अगणिप्रचारे:. Agreeing with the Sinhalese edition. D. नगस्य for हिमस्य. D. हिमस्य for नगस्य D. अगुणिप्रचारे: for अगणिप्रचारे:. D. Fr. कुन्नभुव for कुन्नभुव:.

विधेयचित्तश्रितव्यधेषु
हलायुधाभः स कुतूहलेन ।
अन्येद्युरन्यायनिवृत्तवृत्तिमृगेन्द्रगामी मृगयां जगाम ॥ ४६ ॥
पुत्रीकृतानीश्वरया शिशुत्वे
स्रोहेन नप्तृनिव बालवृक्षान् ।
यश्रित्रपुष्पाभरणाभिरम्यानुत्संगदेशेन चिरं वभार ॥ ४७ ॥
वातेन कृष्टे पटले घनानां
धातुमतानाः मतरन्ति दृष्टाः।

यस्य त्वचामुद्धरणाभिशक्कां मुग्धाय गन्धर्ववधूजनाय ॥ ४८ ॥

यः कृष्यमाणेषु मृगेषु नागै-देरीमुंखादर्धविनिर्गताङ्गैः।

यसारितास्यः स्वयमेव सत्त्वान् ग्रासीकरोतीव वितत्य जिह्वाम् ॥ ४९ ॥

<sup>46.</sup> D. स च कौतुकेन for स कुत्हलेन. D. परेशुः for अन्येगुः. Corrected to परेशुः in the margin of D.

<sup>47.</sup> D. बालचूनान् for बालहक्षान्. D. यश्चित्रसूनाभरणोपकाम्यान् for बश्चित्रपुष्पाभरणाभिरम्यान्. D. उत्सङ्गदेशे तु चिरं बभार for उत्सङ्गदेशेन चिरं त्रभार.

<sup>48.</sup> C. वितरन्ति for प्रतरन्ति. C. त्वचाखन्मथनाभिशंकाम् for त्वचाखद्व-रणाभिशंकाम्. D. वधूजनस्य for वधूजनायः

<sup>49.</sup> D. सर्पै: for नागै: D. गुहामुखान for दरीमुखान. C. विज्ञेश्य. D. Fr. विज्ञेश्य for वितत्य. We prefer the readings of our M s. C. D.: because they give the alliteration, the most fuvourite अलंकार of the post.

1

नागाङ्गनारत्नमरीचिजालध्वस्तान्धकारप्रकरस्य यस्य ।
निकुञ्जपद्माकरपद्मखण्डैविद्गन्ति रात्रिंदिवसंविभागम् ॥ ५०॥
धातुप्रभालोहितपक्षयुग्मः
श्रीमद्गुहालंकृतचारुपृष्ठः ।
दिव्यस्य यश्चन्द्रिकणो विभित्ति

रूपश्रियं भासुरचन्द्रकान्तः ॥ ५१ ॥

तस्य कणित्रईतरेणुविद्धैवितिर्विधूतागरुपादपान्ते ।
अधिज्यधन्वा धनदमभावश्रचार मैनाकगुरोर्निकुद्धे ॥ ५२ ॥
तूणीरतस्तूर्णिमिषुं विकृष्य
संधाय चापे चपलेतरात्मा ।

रङ्गत्तरङ्गः काचेदाशु धन्त्री मार्ग मृगाणां पुरतः स्व रुन्धे ॥ ५३ ॥

<sup>50.</sup> D. Fr. 'पदापण्डै: for 'पदाखण्डै:.C. जानन्ति, D. गृह्णन्ति, Fr. विन्दन्ति for विदन्ति. Corrected to विन्दन्ति in the margin of Fr.

<sup>51.</sup> D. °प्रभारोहित° for °प्रभालोहित°. D. Fr. श्रीमद्भुहामण्डित° for श्रीमद्भुहालंकृत°.

J2. D. ध्वनन्, Fr. स्वनन् for क्रणन्. D. निर्झराबेन्दुविद्धेः, Fr. निर्झरावे-न्दुविद्धेः for निर्झररेणुविद्धेः. D. विधूतागुरु for विधूतागरु. Fr. चचाल for चचार... D. मनाकापितुर्निकुक्षे for मैनाकगुरोनिकुक्षे.

<sup>53.</sup> D. क्राचिदाग्र रून्ये for क्राचिदाग्र धन्त्रो. D. पुरतः स धन्त्रो, Fr. पुरतो इरुन्ये for पुरतः सम रून्ये. Corrected to सम रून्ये in the margin of Fr.

**उत्कर्णमृत्युच्छयमानमासे** विदर्शिताभ्याहतकन्दुकोत्थम् । पारिष्ठवाक्षं मृगशाववृन्द-मीषत्रिपातेन शरेण राजा ॥ ५४ ॥ मध्यं त्वमुत्तुङ्गवलः करेण मा पीडयस्व प्रसमं ममेति। विवक्षुणेवाभिमुखं विकृष्ट-चापेन नेमे मनुवंशकेतोः ॥ ५५ ॥ खमुत्पपातैणवरो नपेण विद्धोऽपि पूर्वाहितवेगवृत्त्या । स्वर्शेकमन्तःकरणस्य यातुः शीत्यानुयात्राभिव कर्तुकामः ॥ ५६ ॥ अन्योन्यवक्त्रार्भितपळ्ळाड्र-ग्रासं नवीरस्य कुरङ्गयुग्मम्। भियानुनीतौ भशिष्णचादु-चेष्ट्रस्य घाताभिरति निरासे ॥ ५७ ॥

<sup>54.</sup> D. संदर्शिताभ्याहत for विदर्शिताभ्याहत. Fr. मृगपोत्तयूथम् for मृगयाववृन्दम्. D. धन्वी for राजा.

<sup>55.</sup> D. शयेन for करेण. D. मा खेदयस्त्र for मा पीडयस्त्र. D. Fr. रखुनंस-

<sup>56.</sup> D. उज्ञ्चाल for उत्पपात. D. स तूर्ण for न्पेण. D. तुनोऽपि, Fr. क्लिनोऽपि for विद्धोऽपि. D. पान्थ: for यांतुः. C. प्रेम्णा for प्रीत्या. Corrected to क्रिम्णा in the margin of C.

<sup>57.</sup> D. °तुण्डापित° for °वकापित°. Corrected to तुण्ड in the margin of D.; B. वामाद्यनीत्यां, C. कान्ताद्यनीतो for प्रियाद्यनीतो. D. नाशाभिराति for द्याताभिराति

ऋज्वागता तस्य मुहुर्मृगाणां पङ्किः शरेण ग्रथितेव रेजे । मुक्तेन पूर्वस्य मुखे परेषां दृष्टेन सद्यः सममन्तरेषु ॥ ५८ ॥ आधावतस्तेन धनुधरेण मध्येललाटं महिषस्य मुक्तः। अस्कन्नवेगो दढदेहभेदे लाङ्गलसारत्वमियाय वाणः ॥ ५९ ॥ स द्वीपिनोऽथ द्विपराजगामी हन्तुं तुरङ्गं रचितऋमस्य । जघान देहं प्रतिविन्दु बाणै-रेकेन दुर्रुक्ष्यभुनः क्षणेन ॥ ६०॥ तिसमञ्जेषे पाटयति मसहा शस्त्रेण गण्डं भिषजीव भीषम् । तदीयनादमतिनिस्वनेन त्रासादिवाद्रिभृत्रमुन्ननाद ॥ ६१ ॥

<sup>58.</sup> C. D. ऋज्वागता तेन झहुमूंगाणां for ऋज्वागता तस्य झहुमूंगाणां C. D. agree with Rajasundara. Corrected to तेन in the margin of D.; Fr. reads the second line thus:—रेज शरेण प्रथितेव पंकि:. Agreeing with the Sinhalese edition.

<sup>59.</sup> D. मध्येकपोलं, Fr. मन्येकपालं for मध्येललाटं. B. गवलस्य, C. गवयस्य उठा महिषस्य

<sup>60.</sup> D. Fr. तर्ड for इन्तुं. C. कुर्लानं, D. विनोतं, Fr. छुटापं for तुरंगं. C कार्यं, D. शीर्षं, Fr. मुण्ड for देहं. Corrected to मुण्ड in the margin of Fr.

<sup>61.</sup> D. तर्हिमस्तदा for तिस्मिन्तृपे. D. द र्यात for पाटयति. C. खङ्गेन for आलेण. D. प्रचण्डनाद for तदीयनाद Fr. प्रतिगाजितन for प्रतिनिस्त्रनेन.

युद्धाय यूथादाभितो निष्टत्तं कोडं मुहुः क्रोधिवमुक्तनादम् । शरस्य छक्ष्यं शरजन्मतुल्य-अकार चक्रीकृतचापदण्डः ॥ ६२ ॥

एवं मृगव्यश्रमसेवितः सन् विश्रामहेतोः स विहाय वाहम् । समीरणानर्तितवेतसाग्रं वीरः सरस्तीरमलञ्जकार ॥ ६३ ॥

सुगन्धिसौगन्धिकगन्धहृद्यः सरोऽनिङः सारसनाद्कर्षाः। आधृतराजीवरजोवितानै-रङ्गं पिशङ्गं नृषतेश्वकारः॥ ६४ ॥

अथास्तक्टाहतमुग्ररागं समुष्ठसद्दीधितिविस्फुल्डिङ्गम् । स्पृष्टं घनेन कचिदास लोह-खण्डं वृहत्तप्तिमवाकिविम्वम् ॥ ६५ ॥

<sup>62.</sup> Fr. संख्याय for युद्धाय. D. कोलं. Fr. घृष्टि for क्रोहं. D. कोपविद्यक्त-नादं. Fr. रोपविमृष्टघोपं for क्रोधविद्यक्तनादं. D. Fr. लक्षं for लक्ष्यं.

<sup>63.</sup> D. इत्थं for एवं. Fr. मृगव्यक्रमसेवितः for मृगव्यक्षमसेवितः D. विश्वामस्त्रिक्य for विश्वामहेतोः स. D. विहीनवाहः, Fr. विश्रुष्टवाहः for विहास वाहम्. C. राजा, D. धीरः for वीरः

<sup>64.</sup> C. सारसशब्दकर्षी, D. सारसघोपकर्षीः Fr. सारसरावकर्षी for सारस-नादकर्षीः D. आधूतनीलावजरजः, Fr. आधूतपद्मेन्द्ररजः for आधूतराजीवरजः. Fr. समतेश्वकार For नृपतेश्वकार. Corrrected to समतेः in the margin of Fr.

<sup>65.</sup> D. अस्तच्ढाहतं, Fr. अस्तक्टागतं for अस्तक्टाहतं. D. उपरक्षं for उपरागं. D. Fr. लोहपण्डं for लोहखण्डं. D. उहत्ततं for बृहतत्रं. D. अक्षिक्रें for अक्षिक्रं

विम्त्रं पतङ्गस्य ववन्ध दृष्टिं दृष्टं मतीच्यामवनीश्वरेण । भित्तौ विनीलित्त्रिषि लम्बमान-मेकं यथा काश्चनतालव्दन्तम् ॥ ६६ ॥

राजा रजन्यामधिशय्य तस्मिन् शिलातलं शीतलमिन्दुपादैः । खेदं त्रिनिन्ये मृदुभिः समीरै-रासारसारेगिरिनिर्झराणाम् ॥ ६७॥

पत्यौ पृथिव्या मगयाभिलाषाज्ञागर्थया नीतवित त्रियामाम् ।
कापि प्रपेदे मृगलाञ्छनेन
जासादिवादाय निजं कुरङ्गम् ॥ ६८ ॥
आरुह्य गृङ्गं मृगयाविहारे
रागी विवस्वानुद्याचलस्य ।
पत्ये पृथिव्या रचयांवभूव

मृगानिव प्रस्फुरता करेण ॥ ६९ ॥

<sup>66.</sup> D. विम्बं for विम्बं. D. चक्रपं, Fr. ररोध for नवन्य. D. चक्षुः for हिंहे. Correted to this in the margin of D. D. भिरयां for भित्तो. C. हाटक-ताल्टन्तं, D. कर्बुरताल्टन्तं for काञ्चनताल्टनं.

<sup>67.</sup> D. भूप:, Fr. वीर: for राजा. D. Fr. तत्र for तस्मिन्. C. D. श्रीतलमब्जपादै: for श्रीतलाभिन्दुपादै:. D. क्रेंद्र for खेद.

<sup>68.</sup> C. प्रभो, D. नाथे for पत्यो. C. जगत्याः, D. धरित्र्याः, Fr. धरिण्याः for प्रथिव्याः C. सृगयातुरागात्, D. सृगयोपछंदात्, Fr. सृगयाभिकामान् for मृगयाभिलापात्. C. तिमस्राम् for त्रियामाम्. D. Fr. मृगलोचनेन for मृगलांछनेन.

<sup>69.</sup> D. सार्रे for शृंगं. D. प्रमयाविनोदे, Fr. मृगयाविलासे for मृगयाविहारे. Fr. वर्णी for रागी. D. प्रच्छरता for प्रस्फुरता.

**प्रभुः प्रजानाम्य स प्रभाते** हरिप्रभावो हरिमाहरोह। सज्जीकृतं सज्जनगीतकीर्ति-र्वदायुधो वन्धुरवर्मजालम् ॥ ७० ॥ काञ्चनमृगं मार्गणगोचरेऽसौ दृष्टा प्रसद्यायतचापदण्डः। शरं मुमुक्षुः शरभोरुवेगं तमन्वयादन्वयकेतुभूतः ॥ ७१ ॥ विलङ्कच मार्ग नृपमार्गणानां रेखायमाणो गगन रयेण । मृगोत्तमोऽसौ तमसातटस्थं वनं तपस्यद्भवनं प्रपेदे ॥ ७२ ॥ धनुःसहायोऽस्मवति भदेशे विहाय वाहं सहसा न्वीरः। चचार पद्भयां गहने तरूणा-मसौ घने तत्पद्दत्तदृष्टिः ॥ ७३ ॥

<sup>70.</sup> C. reads the first two lines thus:-अथ प्रजानां प्रभुरारुरोह हरिप्रभावः स हरिं प्रभाते. Agreeing with the Sinhalese edition. D. विमु: for प्रभु:. D. नदायुष: for ब्रह्मायुष:.

<sup>71.</sup> B. दृष्ट्वा रयेणोन्नतचापदंडः, C. दृष्ट्वा रयेणायतचापदंडः, D. दृष्ट्वा विकृष्टा-यतचापदंडः, Fr. दृष्ट्वा जवेनायतचापदंडः for दृष्ट्वा प्रसह्यायतचापदंडः. Fc. Sumangala reads:—दृष्टा गतं चायतचापदंडः. C. agrees with the Sinhalese edition. D. तमन्वगात् for तमन्वयात्.

<sup>72.</sup> D. वितीर्थ for विश्रंध्य. D. नृपसायकानां for नृपमार्गणानां. Fr. देपायमाणः for रेखायमाणः. D. जवेन for रयेण. C. तपस्याभवनं for तपस्यदनं.

<sup>73.</sup> C. धनुर्धरः सोऽइमवित for धनुःसहायोऽइमवित D. बहनीययोग्यं, Fr. बहनीययोग्यं, for सहसा नृवीरः. The readings of D. Fr. appear to us either corrupt or mistakes of scribes. Fr. चचाल for बचार. D. तत्पदबद्दष्टिः for तत्पददत्तद्दिः.

तटेऽपि तस्या घटपूरणस्य श्रुत्वा रवं वृंहितनादशङ्की । शरं शरण्योऽपि मुमोच वाले मुनेस्तनूजे मनुवंशकेतुः ॥ ७४ ॥

पुत्रो मुने: पत्रिविभिन्नमर्मा शरानुसारेण नृपं प्रयातम् । नेत्राम्बुदिग्धेन विलापनाम्त्रा वाणेन भयो हृदि तं ज्ञान ॥ ७५ ॥

त्वया त्वनाथस्य विचक्षुषः किं भग्नोऽयमालम्बनदण्ड एकः ।

वने जरावेशजडीकृतस्य गुरुद्वयस्य व्रतजीर्णमृतेः ॥ ७६ ॥

एकं त्वया साधयतापि लक्ष्यं नीतं विनाशं त्रितयं निरागः।

मचक्षुषा कल्पितदृष्टिकृत्यों वृद्धों वने में पितरावहं च ॥ ७७ ॥

<sup>74.</sup> C. कूलेऽपि for तटेऽपि. D. Fr. स्वनं for रवं. D. हाहितनाद° for वृंहितनाद°. C. तस्मिन् for बाल.

<sup>75.</sup> C. बाह्र: for पत्रिविभिन्नमर्गः C. शरा-तुपातेन, D. बाणात्रसारेण for शरातुसारेण. C. प्रभुं for नृषं. D. नेत्राम्बुलिप्तेन for नेत्राम्बुदिग्धेन. D. ततृंह for जन्नान. Corrected to this in the margin of D.

<sup>76.</sup> D. हानाथस्य for त्वनाथस्य. D. भिन्न: for भग्नः. D. एकोऽर्ण्ये for एको वने. Corrected to this in the margin of D.

<sup>77.</sup> B. Fr. छक्षं for ठक्ष्यं. D. महृष्टितः for मज्जापा. D. कल्पितनेत्रकृत्यो for कल्पितहिष्कृत्यो. D. जीनी, Fr. जीणी for दृद्धी.

वनषु वासो मृगयूथमध्ये क्रिया च वृद्धान्धजनस्य पोषः । वृत्तिश्च वन्यं फलमेषु दोषः संभावितः को मयि चातहेतुः ॥ ७८ ॥

त्रती विनाथो विगतापराधः
स्मर्तव्यदृष्टेः पितुरन्धयृष्टिः ।
इत्येषु किं निष्करुणेन कश्चिद्वध्यभावे गणितो न हेतुः ॥ ७९ ॥

तरुत्वचोऽयं कठिना वसानो वनेषु शीतोष्णनिपीतसारः । अस्वादुवन्याश्चनजीणशक्तिः पात्रं कृपायास्तव वध्यभूतः ॥ ८० ॥

जीर्णो जतुन्यासनिरुद्धरन्ध्रः कुम्भश्र मौझी तरुवल्कलश्च । एतेषु यन्मां विनिहत्य गम्यं तदृह्यतामस्तु भवान्कृतार्थः ॥ ८१ ॥

<sup>78.</sup> C. जन्मान्यजनस्य for दृद्धान्यजनस्य D. प्राणघातः for घातहेतुः. Corrected to प्राणघातः in the margin of D.; it is impossible to make out the original reading of the Ms.

<sup>79.</sup> C. व्यपेतदृष्टे:, D. प्रध्वस्तदृष्टे: for स्मर्तव्यदृष्टे:-

<sup>80.</sup> B. अयं वसानः कठिनास्तरत्वचः, D. अयं वसानः कठिनं तरत्वचं for तरत्वचेऽयं कठिना वसानोः D. with Dharmarama; but that reading is grammatically incorrect. C. वसानोऽरण्येषु for वसानो वनेषु. D. शीतोष्ण-निगीणंसारः for शीतोष्णनिपीतसारः. D. श्लीणशक्तिः for जीणंशक्तिः. D. पदं कृपायाः for पात्रं कृपायाः

<sup>81.</sup> D. जीर्णं जतुन्यासनिरुद्धरन्त्रं भाण्डं च, Fr. जीर्णे जतुन्यासपिनद्धछिद्दः क्रमश्र for जीर्णो जतुन्यासनिरुद्धरंश्रः क्रमश्र C. तरवल्कलं च for तरवल्कलकः

साधः कृपामन्थरमक्षि शत्रौ मीत्यर्थसंमीलितमाद्धाति । नीचस्तु निष्कारणवैरशील-स्तत्पूर्वसंपादितदर्शनेऽपि ॥ ८२ ॥ स्वं हेतवे हेतिबलोपनीत-स्मयः किमप्युन्नतवृत्ति कस्मै । नीचस्य निष्ठामधिकम् गच्छन कुछं कलङ्कैः कछषीकरे।पि ॥ ८३ ॥ मैवं भवानेनमदुष्टभावं जुगुप्सतां स्माक्षतसाधुवृत्तम्। इतीव वाचो निगृहीतकण्ठेः प्राणैररुध्यन्त महर्षिस्ननोः ॥ ८४ ॥ भोज्याः सुतश्चारुभुजद्वयेन घटं गृहीत्वा घटितारिनाशः। बाष्पायमाणो बहुमानपात्रं यमप्रभावो यमिनं दद्शे ॥ ८५ ॥

<sup>82.</sup> D. दुष्ट:, Fr. पाप: for नीच:.

<sup>83.</sup> D. तं हेतवे हेतिबळोपनीतो, Fr. स्वं हेतवे हेतिबळोपनीतो for स्वं हेतवे हेतिबळोपनीते . D. गर्वः for °स्मयः. D. निष्ठस्य for नीचस्य. C. reads the following for the third line:—निष्ठस्य गच्छन्नधिकमैनिष्ठा. C. agreeing with the Sinhalese edition.

<sup>84.</sup> C. reads the first two lines thus:- जुगुट्सत स्मैनमदुष्टभावं मैवं भवानक्षतसाधुवृत्तं. Agreeing with the Sinhalese edition. D. जुगुट्सित स्म. Fr. जुगुट्सत स्म For जुगुट्सतां स्म. The readings of these Mss. appear to us corrupt.

<sup>85.</sup> A. B. भोज्यासतः for भोज्याः सतः C. रम्यसुजद्वयेन, D. कान्तसुज-द्वयेन, Fr. काम्यसुजद्वयेन for चारसुजद्वयेन. D. कुंभं गृहीत्वा कुभटारिकेतुः for घटं गृहीत्वा घटितारिनाशः. D. वाष्पायमाणः for बाष्पायमाणः. D. यमिनां for यमिनम्.

पापं विधायापि विधातृतुल्ये

सत्यापयामास सतां पुरोगः ।

ततो यतिं घातयतो न सद्यः

क्रोधानलेनास्य ददाह देहम् ॥ ८६ ॥

दयानुयातस्तनयस्य नाशं

श्रुत्वा महिषिभुँहुरात्तशोकः ।

दिदेश देशस्तुतसहुणाय

विशे वशी विश्वभुजं स शापम् ॥ ८७ ॥

वनजकसुमधारिणीमलङ्क्ष्यां

हरिनखपातविपाटितोरुगण्डाम् ।

श्रियमिव नृपतिभृगन्यभूमि

चिरमनुभूय गृहोन्मुखो बभूव ॥ ८८ ॥

अथ स विषमपादगोपितार्थं जगदुपयोगवियुक्तभरिधातुम् । वहुतुहिननिपातदोषदुष्टं गिरिमरहत्कुकवेरिव प्रबन्धम् ॥ ८९ ॥

<sup>86.</sup> D. मुनिं for यतिं. D. कोपानलेन, Fr. रोपानलेन for कोघानलेन. D. तताप कायम् for ददाह देहम्.

<sup>87.</sup> Fr. कृपोपनीतः for दयात्रयातः. D. मृत्युं for नाशं. D. Fr. मृशदुः खितः सन् for सुदुरात्तशोकः. C. विश्वन्वशी for विश्वं वशी.

<sup>88.</sup> C. °वाहिनीं, D. °पोषिणीं for °धारिणीं. C. °धातविदारितोस्गण्डां. D. 'पातविचूर्णितोस्गण्डां, Fr. 'पातविदारितोस्गण्डां for 'पातविपाटितोस्गण्डाम्.

<sup>89.</sup> B. गिरिममुजत, C. धरमरहत. D. नगमसुचत, Fr. नगममुजत for गिरिमरहत. Our Ms. B. agrees with the Sinhalese edition.

सपिट दिशि निबद्धभृरिघोषं परमिवनीतमनोज्ञनागवृन्दम् । जलिधिमिव नृपः पुरं स्वकीयं मणिगणमण्डितकान्तमाससाद् ॥ ९०॥

शत जानकाहरणे महाकाव्ये सिंहळकवेरतिशयभूतस्य कुमारदासस्यइतौ दशरथोत्पित्तर्नाम प्रथमः सर्गः ॥

<sup>90</sup>. D. झटिति for सपिद्. C. निशि for दिशि. D. Fr. आजगाम for आससाद

## द्वितीयः सर्गः।

रावणेन रणे भन्ना देवा दावान्नितेजसा ।
द्रष्टुं जगत्पतिं जग्नुः पुरस्कृतपुरन्द्राः ॥ १ ॥
निजदेहभराक्रान्तनागनिश्वासरंहसा ।
गतागतपयोराशिपातालतलमास्थितम् ॥ २ ॥
आसीनं भोगिनि स्नस्तमौलिमाल्यिनभूषणम् ।
तत्सणत्यक्तिनद्रातिंवद्धरागायतेश्वणम् ॥ ३ ॥
भुजङ्गपृथुकारूढमातङ्गमकराश्रयम् ।
युद्धमम्भोनिधिच्छेदे पश्यन्तं नृपलीलया ॥ ४ ॥
भोगिभोगासनक्षोभो माभृदिति सुदूरतः ।
भक्तपानतशरीरेण सेव्यमानं गरूत्मता ॥ ६ ॥
अर्करिश्मियनेव पातालतलमास्थितम् ।
लक्ष्मीमुखतुषारांशौ मीत्या व्यापारितेक्षणम् ॥ ६ ॥
स्वमुखे संचरदृष्टेरङ्कविन्यस्तपार्षणना ।
स्वृश्चन्तं पादपद्मेन पद्माया नाभिमण्डलम् ॥ ७ ॥

<sup>1.</sup> C. भिनाः, D. छिनाः for भग्नाः. D. देखाः for देवाः. D. सनुः for जामुः.

<sup>2.</sup> D. °कायभराक्रान्तभौगि° for °देहभराक्षान्तनाग°. C. गतागतपयोराशिम् for गतागतपयोराशि°. D. °तलसस्थितं for °तलमास्थितं.

<sup>3.</sup> D. चिक्रिणि for भोगिनि. D. °मालाविभूपणं for °माल्यविभूपणं, D. तत्क्ष-णोत्मृष्ट° for तत्क्षणत्यक्त°.

<sup>4.</sup> D. °मातङ्गमकरालयं for °मातङ्गमकराश्रयं. D. अम्मोनिधिखण्डे for अम्मो-निधिच्छेदे. C. हेल्या स्वयम्, D. लील्या स्वयम्, Fr. राजलील्या for नृपलील्या.

<sup>5.</sup> D. °क्रोधः for °क्षोभः. D. भक्त्यावर्जितदेहेन for भक्त्यानतशरीरण. Fr. भुज्यमानं for सेव्यमानं

<sup>6.</sup> C. मित्ररिम°, D. सूर्यरिम° for अर्करिम॰. A. C. °तलसस्थितम् for °तलमास्थितम्. Fr. पद्मासुख° for लक्ष्मीसुख°. D. प्रेमणा for प्रीत्या.

<sup>7.</sup> C. विक्षिपहुष्टेः for संचरहृष्टेः. C. अंकिनिश्चिप्त<sup>°</sup> for अंकिविन्यस्त<sup>°</sup>. D. मृशन्तं for स्पृशन्तं. C. विष्मण्डलं, D. वित्वर्तुलं for नाभिमण्डलं.

सन्यापसन्यभागस्थपाश्चजन्यसुद्शेनम् ।
तटद्वयस्थचन्द्राकिविन्ध्यशैलिमवोश्चित्रतम् ॥ ८ ॥
पुरुषं पुरुहृताद्या नत्वा गीर्वाणसंहतिः ।
सनातनं स्कन्नशक्तिस्त्वे नृतियुतां गिरम् ॥ ९ ॥
समुद्रमथने यस्य श्रमन्मन्द्ररखिण्डताः ।
तारा इव दिशो वद्यः भदीप्ताङ्गदकोटयः ॥ १० ॥
येन दुर्वारवीर्येण सागराम्वरचन्द्रमाः ।
शङ्ख्य पातालपालानां यशःपिण्डिमिवोद्धृतम् ॥ ११ ॥
यमंसद्वयसंसक्तचन्द्रादित्याङ्गदिश्यम् ।
नेमुस्त्रिविक्रमे देवास्ताराहाराङ्कवक्षसम् ॥ १२ ॥
मन्थवातश्रमन्मेधनक्षत्रादित्यमण्डलम् ।
पुरा निमिथितं येन च्योमापि सह सिन्धुना ॥ १३ ॥

<sup>8.</sup> D. पार्थस्थ° for भागस्थ°. C. चन्द्रार्क, D. सोमार्क° for चन्द्रार्क° • C. Agreeing with Dharmarama. D. उन्नतं for उचिद्धतं.

<sup>9.</sup> B. reads the following for our text, नत्वा नृतियुतां स्कन्नशक्तिरूचे सनातनं पुरुषं पुरुद्धताचा गिरं गीर्वाणसंहितः ॥ Agreeing with the Sinhalese edition.Fr. नत्वा नृतियुताम् चेस्कनशक्तिः सनातनं D.गीर्वाणसंहितः forगीर्वाणसंहित C. सन्नशक्तिः for स्कन्नशक्तिः C. स्तुतियुतां, D. नृतियुतां for नृतियुतां. Corrected to नृतियुतां in the margin of D.

<sup>10.</sup> D. समुद्रमंथने for समुद्रमथने. C. श्रम्यन्मन्दरपण्डिताः, D. श्राम्यन्मन्दर खण्डिताः for भ्रमन्मन्दरखण्डिताः. C. दिशाः for दिशः. Corrected to this in the margin of C.; D. भासराङ्गदकोटयः for प्रदीमाङ्गदकोटयः.

<sup>11.</sup> D. Fr. सागराम्बरचन्द्रमः for सागराम्बरचन्द्रमाः.. The Mss. D. Fr. agree with K. Dharmarama and H. Sumangala. C. शंखः for शंखं B. यशःपिण्ड इव, D. यशःपुरुजिमिन for यशःपिण्डमिन.

<sup>12.</sup> D. यमंशद्वय° for यमंसद्वय°. B. C. ताराहारांकविक्षस्कं देवानिस्रिविक्रमें for नेस्रिविक्रमें देवास्ताराहाराङ्कविक्षसम् The reading of our Mss. B. C. is also supported by H. Sumangala.

<sup>13.</sup> D. चक्रवात° for मंथवात°. Fr. सिन्धुना समं for सह सिन्धुना.

नाभिपश्वस्पृशों भीमों येन मायाशयाळुना ।
पाणिभिः पाटितों कामं कीटवन्मधुकेटभो ।। १४ ।।
सर्व लोकत्रयं यश्च संहत्य शयनं गतः ।
हश्यते सिललस्कन्धः सान्द्रीभृत इवोदधो ॥ १५ ॥
तस्मै स्मरणमात्रेण तुभ्यं सद्यस्तमोनुदे ।
नमः सत्त्वमधिश्रित्य त्रैलोक्यं परिरक्षते ॥ १६ ॥
स्थितिनिर्माणसंहारभेदयोगेन भेदितः ।
त्रिधा ते समभृद्योगः स्पृष्टसत्वरजस्तमाः ॥ १७ ॥
कुक्षों तव परिश्रम्य पश्यन्विश्वं विशाम्पतिः ।
विवेद त्वां विदामप्रयस्त्रैलोक्यभरसासहिम् ॥ १८ ॥
एवं भक्तया जगन्नेता नृतो नाकस्य भोक्तृभिः ।
हरिहीरि हितं वाक्यं जगाद गदनाशनः ॥ १९ ॥

<sup>14.</sup> D. Fr. घोरौ for भीमौ. D. पशुवन्मधुकेटभौ for कीटवन्मधुकेटभौ Corrected to पशुवन्मधुकेटभौ in the margin of D.

<sup>15.</sup> D. सर्वलोकत्रयं for सर्व लोकत्रयं Fr. सान्द्रिभूत इवोदधेः for सान्द्रीभृत इवोदधो-

<sup>16.</sup> A. reads the following for our text:-तस्मै सत्त्वमधिश्रित्य त्रैलो-क्यपरिरक्षिणे। सदाः स्मरणमात्रेण नमस्तुभ्यं तमोत्तदे॥ Agreeing with the Sinhalese edition. D. तमोभिदे for तमोत्तदे. C. त्रैलोक्यपरिरक्षिणे, D. त्रिलोकी-परिरक्षिणे for त्रैलोक्यं परिरक्षते.

<sup>17.</sup> Fr. °निर्वाण° for °निर्माण°. C. त्रिधा समभवयोगः, D. त्रेधा ते समभु-योगः for त्रिधा ते समभूयोगः

<sup>18</sup> D. Fr. read तव कुक्षी परिश्रम्य विदामग्यो विशा पतिः । क्षमापयत्रवेद त्वां विश्वं पद्यन्भृशं भरं for our text. But the verse, appears to us, incorrect and corrupt.

<sup>19.</sup> For the first line A. reads the following:-जगनेता उतोऽथैवं भक्त्या नाकस्य भोकृभिः Agreeing with the Sinhalese edition. C. भक्त्यायैवं जगनेता for एवं भक्त्या जगनेता. D. जगन्कर्ता for जगनेता. C. D. स्तुतः स्वर्गस्य भोक्तृभिः for उतो नाकस्य भोक्तृभिः. C. D. बभाण भगनन्दनः for जगाद गदनावनः

प्रवलारिबलपाणिविक्रयाहेतुहेतयः ।

किं तु स्कन्नौजसो जाता देवा दैवक्षता इव ॥ २० ॥

हरेध्यीनारुणा शोकक्षामा नेत्रपरम्परा ।

विभित्ति किं परिम्लानरक्तोत्पलवनिश्रयम् ॥ २१ ॥

पाशपाणिरसाविष्टिविग्रहो वनगोचरः ।

वीरोऽपि वरुणः केन क्षुद्रः पाशीव पीडितः ॥ २२ ॥

किमयं शोकसंतापैमीतिरिश्वा कृशोऽपि सन् ।

भूरिभिनिजनिःश्वासैः पुनरेवोपचीयते ॥ २३ ॥

संपद्भवपरावृत्तिरेवं विधिनिवन्धना ।

शोकविश्वभुजा सोऽयं दहाते दहनोऽपि सन् ॥ २४ ॥

संप्राप्तजिडमा भानुस्तीव्रतापश्च चन्द्रमाः ।

किमेतौ वहतो देवौ धामव्यत्ययविष्ठवम् ॥ २५ ॥

<sup>20</sup> D. Fr. प्रवलारिचमुप्राण° for प्रवलारिचलप्राण°. Fr. हतोजसः for

<sup>21.</sup> D. दु:खक्षामा for क्षेत्रक्षामा. D. Fr. चश्च:प्रम्परा for नेत्रप्रम्परा. B. C. धते कि द for विभात कि. Corrected to धते कि द in the margin of D. but the original reading is distinct in the text and the correction is therefore unnecessary.

<sup>22.</sup> Fr. has:—वीरोऽपि वरुणः केन श्रुदः पाशीव पीडितः। पाशपाणिरसावि-ष्टविग्रहो वनगोचरः. Agreeing with the Sinhalese edition. B. C. श्रुद्रपाशीव पीडितः, D. श्रुदः पाशीव क्रेशितः for श्रुदः पाशीव पीडितः

<sup>23.</sup> D. दु:खसंतापै: for शोकसंतापै: C. भूरिभिर्दीर्घनि:श्वासै:, D. Fr. बहु- भिर्दीर्घनि:श्वासै: for भूरिभिर्निजनि:श्वासै:

<sup>24.</sup> D. इत्थं for एवं. D. Fr. विधिनियोजना for विधिनिवंधना. Fr. मन्यु-विश्वयुजा for शोकविश्वयुजा. Corrected to मन्युविश्वयुजा in the margin of Fr.

<sup>25.</sup> C. संप्राप्तजिंडमा मित्रः, D. संख्ब्यजिल्मा सूर्यः for संप्राप्तजिंडमा भाउः-C. तीक्ष्णतापः, D. Fr. चण्डतापः for तीत्रतापः. B. विश्वतः for बहुतः. Agreeing with the Sinhalese edition.

शुचैव सगदः सोऽहं भयः किं धतयानया।
इति त्यक्ता गदा नृनं मित्रेण गिरिधन्वनः ॥ २६ ॥
लाघवं केन कीनाशे कृतं सायुधवाहने ।
रक्षके महिषस्यैवं दण्डहस्ते शिशाविव ॥ २७ ॥
कल्पानिल इवावार्यः स्कन्दो दैन्यं किमास्थितः ।
मेरकः शिखिनो भीमः शक्तया पातिततारकः ॥ २८ ॥
आहत्य हतसर्वास्ता भ्रूधनुर्मात्रधारिणी ।
कटाक्षशरशेषयं चण्डी केन कृता रणे ॥ २९ ॥
प्रमथानामधीशस्य माथकस्यासुरिद्धषाम् ।
कट्रस्थोऽपि मदः शोषवैकृतं किं नु सेवते ॥ ३० ॥
वक्तश्वासाशिपिङ्गाङ्गकर्कोटावद्धक्षन्थरः
नागशोणितदिग्धास्यस्ताक्ष्यो राजशुकायते ॥ ३१ ॥

<sup>26.</sup> B. C. Fr. भाजना नगधन्त्रनः for मित्रेण गिरिधन्त्रनः. Corrected to this in the margain of C. It is difficult to make out the original reading of this Ms.

<sup>27.</sup> D. Fr. उग्रुत्वं for लाववं. Corrected to उन्त्वं in the margin of Fr.; D. दण्डपाणी for दण्डहस्ते.

<sup>28.</sup> B. कल्पानिल्मिवावार्यः for कल्पानिल इवावार्यः. Agreeing with the Sinhalese edition. C. गुद्दः किं दैन्यमास्थितः, D. गुद्दो देन्यं किमास्थितः for स्कन्द्रो दैन्यं किमास्थितः. C. गुप्मणो भीमः, D. गुष्मणश्रण्डः for शिखिनो भीमः. D. Fr. प्रभावद्दततारकः for शक्त्या पातिततारकः

<sup>29.</sup> C. प्रहत्य for आहत्य. C. केन काली कृता मुने, D. केन गोरी कृता रूणे, Fr. काली केन कृता मुधे for चण्डी केन कृता रणे.

<sup>30.</sup> D. Fr. मथानस्य for माथकस्य. D. शोषविकृतं for शोपवेकृतं. Corrected to this in the margin of D.

<sup>31.</sup> C. मुलोच्छ्वासाप्रिं, D. तुण्डभासाप्रिं for वक्रभासाप्रिः D. क्कोंटानद्द for क्कोंटावद्द. D. Fr. सपंशोणितं for नागशोणितं. Corrected to सपंशोणितं in the margin of D.

साग्निजहातिहज्जालनदा चास्य फणावली।
किं नु म्लायित वर्षान्ते घनश्रेणीव वास्तकेः ॥ ३२ ॥
पृष्टवन्तिमिति प्रष्टः प्राज्ञः प्राङ्खिल्ययम् ।
थिषणो थिषणागम्यं जगाद् जगदीश्वरम् ॥ ३३ ॥
त्वया विज्ञातमेवेदं सर्वज्ञ पुनरुच्यते ।
असोहित्यं हि भृत्यानां स्वामिनि स्वातिजल्यने ॥ ३४ ॥
मानिनामग्रणीरिस्त पुलस्त्यसुतसंभवः ।
द्पोंद्धतजगद्रक्षो रक्षोनाथो द्शाननः ॥ ३५ ॥
स महौजा जगन्नाशफलाय फलसाधनः ॥
निर्विकारिथरं चीरी चचार च महत्तपः ॥ ३६ ॥
मातङ्कमकरक्ररदन्तोल्लिखितवक्षसा ।
तेन व्रतयताहारं तपस्तप्तमुदन्वति ॥ ३७ ॥
तत्तपस्तोषितस्तस्मै चतुराय चतुर्मुखः
व्ररं वीराय विश्वेशः प्रादाज्जेतुं जगद्वयम् ॥ ३८ ॥

33. B. प्रज्ञानां प्राञ्जलिस्तदा, D. प्राज्ञानां प्राञ्जलिस्तदा for प्राज्ञः प्राञ्जलि-रूट्ययम्. We with A. C. Fr. supported by the Cal. edi.

35. C. D. Fr. अग्रणीर्मानिनामस्ति पुरुस्तिसुतसंभवः for मानिनामग्रणीरस्ति पुरुस्त्यसुतसंभवः. These Mss. agree with the Sinhalese edition.

37. B. °दंश्तेत्कीर्णेन वक्षसा, े. °दंश्लेखितवक्षसा for °दन्तोखिलितवक्षसा.

D. Fr. अपांपतौ for उदन्वाति

<sup>32.</sup> C. D. सार्चिर्जिह्वातिहिज्जालबद्धा for साग्निजिह्वातिहिज्जालनद्धा. B. C. फ्रणाविहः for फ्रणाविही. Fr. मेघराजीव for घनश्रेणीव.

<sup>31.</sup> C. has:-विज्ञातमेव सर्वज्ञ त्वयेदं पुनरुच्यते for the first line and agreeing with the Sinhalese edition. C. प्रेप्याणां, D. Fr. दासानां for भृत्यानां. D. इंश्वरे for स्वामिनि.

<sup>36.</sup> D. reads चचार मुचिरं चीरी निर्विकारी महत्तपः। महोजाः स जगनाथ-फलाय फलसाथकः for our text. Agreeing with the Sinhalese edition. C. चकार for चचार. Fr. निर्विकारः सुचिरं चिरी चकार महत्तपः for निर्विकारिश्वरं चीरी चचार च महत्तपः. Fr. breaks the metre.

<sup>38.</sup> D. तत्तपोहर्षितस्तस्मै for तत्तपस्तोषितस्तस्मै B. C. जेतुं जगद्वयं प्रादाद्वरं वीराय विश्वगः for बीरं वीराय विश्वशः प्रादाङ्गेतुं जगद्वयम् [ C. वीरस्य for वीराय ].

स कदाचिद्रदन्नागं नगं नाकौकसामरिः हारगौरं हरस्थानं पटुनादं व्यपाटयत् ॥ ३९. ॥ स्फ़रत्रगशिरस्त्यकैरुत्रदत्रद्विद्वर्रः। स्षृष्टे पूषणि झंकारं घोरमातन्वति क्षणात् ॥ ४० ॥ वाजिनः प्रग्रहाकुष्टखलीनावककन्धरान् । एकतो जवयत्यद्रिपातभीत्यार्कसारथौ ॥ ४१ ॥ चूर्णमानमहाशैलतटभ्रष्टे मुहुर्मुहुः। मत्तरेयोत्तरीये स्वस्थानं त्यजित निझरे ॥ ४२ ॥ गौरीभयपरिष्वङ्गस्पर्शलन्थमहोत्सवे । संक्रुद्धभूर्जिटिक्रोधमतिलोममवर्तिनि ॥ ४३ ॥ कपालनयनच्छिद्रं जटाबद्धकणावति । संकोचितफणाचकं विश्वत्युच्त्रासविद्वछे ॥ ४४ ॥ परित्रस्ते गोपयति कुक्वाकुष्वजे सति । उन्मवानुष्य जः नारित्र कार्तस्वरमयं मेषं मातुरुत्सङ्गसङ्गिनि ॥ ४५ ॥ उत्पर्यात चिरं धीरं क्रोधरोधार्चचेतसि । भर्तुर्भूभागभङ्गस्य पादुर्भावं ककुबानि ॥ ४६ ॥

40. D. Fr. भास्त्रित for पूर्णाण. Corrected to भास्त्रीत in the margin of D.

<sup>39.</sup> D. कदाचिद्रवन्नागं for कदाचिद्रटनागं. D.Fr. स्वगौंकसां for नाकौकसां. Corrected to स्वगौंकसां in the margin of Fr.

<sup>41.</sup> C. अर्वतः for वाजिनः D. Fr. एकतस्त्वरयत्यदि° for एकतो जवयत्यदि°

<sup>42.</sup> C. मत्तस्येवोत्तरीये च स्थानं, D. Fr. मत्तस्येवोत्तरीयं च स्थानं for मृत्त-स्येवोत्तरीयं स्वस्थानं

<sup>43.</sup> C. उमाभयपरिष्वंगस्पर्शप्राप्त°, D. दुर्गाभयपरिरंभस्पर्शप्राप्त° for गौरी-भयपरिष्वंगस्पर्शत्ववव . D. संश्ववयधूर्जिटिकोप° for संकुद्धधूर्जिटिक्रोप°.

<sup>44.</sup> C. D. कपाललोचनच्छिद्रं for कपालनयनच्छिद्रं.

<sup>45.</sup> C. उत्संगसंगिनि D. Fr. उत्संगवर्तिन for उत्संगसंगिनि. Corrected to उत्संगशायिनि in the margin of D.

<sup>46.</sup> C. ककुश्चिनि, D. Fr. ककुश्चति for ककुश्चनि.

स्टिम्लिमिव स्वेतैरथोलमैर्मुजङ्गमेः ।

प्रौटिपुष्पमिवाग्रस्थरफुरन्नक्षत्रमण्डलेः ॥ ४७ ॥

चरणेन रणित्सहकुलाकुलगुहामुखं ।

गिरिं गौरीपितिः कुञ्जगुञ्जत्मिन्धं न्यभीडयत् ॥ ४८ ॥

धराधरभराक्रान्ते वाहौ वहुभिराननैः ।

दिस्नु दीर्घमितिक्रोशो रावणेन कृतो रवः ॥ ४९ ॥वीर्घमित्रकान्धः

तं देवं स शिरस्छेदवणचकैरपूज्यत् ।

नीलकुट्टिमविन्यस्तैमण्डलरिव कोङ्क्रमेः ॥ ५० ॥

वाह्मपित्रमेतस्य राक्षसस्य दिशो दश ।

अज्ञापित्रमेतस्य राक्षसस्य दिशो दश ।

याह्मपित्रमेतस्य राक्षसस्य दिशो दश ।

याह्मपित्रमेतस्य राक्षसस्य दिशो दश ।

अजहादज धाम स्वं वैकुण्डस्य विकुण्डितम् ॥ ५२ ॥

तमद्याप्यनवद्येन वसुना वासवः स्वयम् ।

अजस्यं पुजयत्येकवीरं वैरस्य शान्तये ॥ ५३ ॥

<sup>47.</sup> C. गुन्नै:, D. गुङ्गै: for भेतै:. B. अधोलंदै: for अधोलग्नै:. Corrected to अधोलम्बै: in the margin of B.

<sup>48.</sup> C. रणित्सहकुलाकुलद्रीमुखं, D. Fr. रटिसहकुलाकुलद्रीमुखं for रणित्सहकुलाकुलगुहामुखं. B. C. कुञ्जगुंजत्स्रोतं for कुञ्जगुंजित्सन्धुं. D. Fr. व्यपी- स्थान ह्यान् for न्यपीहयत्.

<sup>49.</sup> D. Fr. भुजे भूरिभिराननैः for बाही बहुभिराननैः.

<sup>50.</sup> B. देवं तं स for तं देवं स. D. Fr. चित्राण्ययाजयत् for चक्रेरपूजयत्. C. शामकुटिमविन्यस्तैः, D. कृष्णकुटिमविक्षिन्तैः for नीटकुटिमविन्यस्तैः.

<sup>51.</sup> B. दानवस्य, C. दैतेयस्य, D. दन्नजस्य, Fr. रावणस्य for राक्षसस्यः We with A. supported by the Calcutta as well as the Sinhalese editions. C. भूयः स्तानि, D. भ्यः ष्ट्रानि, Fr. पुनः स्तानि for पुनः सृष्टानि.

<sup>52.</sup> D. Fr. have the following for our text:—स्वं थामाजय्यमज्ञह-[ हा ] हेकुण्डस्य विकाण्डितस् । तमासाय तमःस्थानं वालिशं कुलिशं रणे. Agreeing with K. Dharmarama and H. Sumangala.

<sup>53.</sup> D. अजेयं, Fr. दुर्जयं for अजय्यं.

. १. हरो विक्णु क्रियाक पिरित्यमर: 129 गिनवन

द्वितीयः सर्गः।

वर्लि वज्राय पौलोमी सस्मितं विगतादरा । कुर्वती कुरुते शक्रं त्रीडासन्नमिताननम् ॥ ५४ ॥ यक्षनाथो दिशंस्तस्मै केवलं धनदो धनम्। सर्वस्वहरणभीतो रावणस्तु धनेश्वरः ॥ ५५ ॥ धर्म्य कर्म परित्यज्य त्रीणाति पिशितित्रियम् । मेतराजोऽप्यभिमेतभक्ष्यदानेन दानवम् ॥ ५६ ॥ दूरतः सेवते भानुरादित्यमणितोरणात्। च्युते तन्मन्दिरद्वारदाहभीतो हुताशने ।। ५७ ॥ निष्टत्ततत्सरःपद्मस्वापकारणतेजसा । वोधनीयं किलाशेषमिन्दुना कौमुदं वनम् ॥ ५८॥ यथा न कज्जलस्पर्शचित्रवैवर्ण्यसंभवः। तथा ज्वलितुमादिष्टो दीपकृत्यो वृषाकपिः।। ५९ ॥ लब्धसेवावकाशः सन् सेवते तं समीरणः। रतिक्रम्थुमद्देहं तरङ्गान्तरगोचरः ॥ ६०॥ पातालहृदयान्तःस्यं पद्मरागं पयोनिधिः। अग्रमांसिमवोद्धृत्य ददाति पिशिताशिने ॥ ६१ ॥

B. C. पौलोन्नी for पौलोमी. 54.

55. D. Fr. यक्षराजः for यक्षनाथः C. सर्वेस्वहरणात्प्रीतः for सर्वस्वह-रणप्रीतः. D. Fr. रावणो द्विणेश्वरः for रावणस्तु धनेश्वरः.

56 C. कम धर्म्य परित्यज्य for धर्म्य कर्म परित्यज्ये D. Fr. प्रेतनाथः for

प्रेतराज:. C. राक्षसं for दानवं.

D. Fr. विभावसी for दुताशने. Corrected to विभावसी in the margin of D.

. . 58. Fr. बायनीयं for बोयनीयं C. विधुना, D. Fr. अञ्जेन for इन्दुना

59. B. न यथा धूमस्पर्शेन, C. न यथा धूमिकास्पर्शे for यथा न कज्जलस्पर्शे D, विभावसः, Fr. हुताशनः for वृपाकपिः

60. D. प्राप्तसेवा° for लब्धसेवा°. D. Fr. रतिक्रमथमदेई for रतिक्रमथुमदेई-

61. D. Fr. पुष्परामं for पंत्ररामं C. अपांपतिः for पर्यानिधिः C. अध्य-मंसमिवादाय for अग्रम्।समिवोद्धृत्य, C. दितिनन्दिने for विशिताशिने.

काले कालाश्रगभें अपि निर्मदा नर्मदादयः ।
नन्दयन्ति सदा नद्यो वज्जैर्वज्ञायुधद्विषम् ॥ ६२ ॥
प्रियाजनपरिष्वङ्गभीतिं कर्तुं निरंतराम् ।
निश्चि ज्ञातमनोवृत्तिस्तमुपैति हिमागमः ॥ ६३ ॥
तस्योद्यानवनं विश्वं दिवः प्रवसता सता ।
सर्वर्तुषु निजैः पुष्पैर्भूष्यते मधुनाऽधुना ॥ ६४ ॥
दुराराध्यस्वभावस्य समालम्ब्य सिषेविषाम्
जलक्रीडादिनं तस्य प्रीष्मिश्चरमुदीक्षते ॥ ६५ ॥
त्रासकण्ठग्रहव्यग्रांस्तिस्मित्तिच्छति मानिनः ।
धीरं गर्जन्ति लङ्कायामकाले वारिदीं अपि ॥ ६६ ॥
अश्चान्ता वीजयत्यष्टहस्तपर्यायसंपदा ।
इति चण्डीमिभिन्नेष्मुः कर्तुं चामरधारिणीम् ॥ ६७ ॥
स्तब्धकर्णो नमत्येनं श्रवणाक्षोभमारुतैः ।
भूभिक्तकुसुमक्षेपदोषभीतो गणाधिषः ॥ ६८ ॥

67. C. अश्रान्तं, D. Fr. सततं for अश्रान्ता. Corrected to सततं in

the margin of Fr. D 'वाहिनीम् for 'धारिणीम्.

<sup>62.</sup> D. नर्मदायाश्च निर्मदाः for निर्मदा नर्मदादयः

<sup>63.</sup> D. Fr. निरंतरम् for निरंतराम्-

<sup>ा.</sup> D. यत्प्रवस्तायता दिवः for दिवः प्रवसता सता. The reading of D. appears to us incorrect and corrupt. D. निजैः स्तैर्भूष्यते, Fr. निजैः स्तैर्भृष्यते, Fr. निजैः स्तैर्भृष्यते, कि

<sup>65.</sup> B. has the following for our text:-दुराराध्यस्वभावस्य ग्रीष्मस्तस्य सिपेत्रिपाम् । समालम्ब्य जलक्रीडादिनं चिरमुदीश्वते. Agreeing with the Sinhalese edition. C. जलकेलीदिनं, D. Fr. अंतुकेलिदिनं for जलक्रीडादिनं-Corrected to अंतुकेलिदिनं in the margin of D.

<sup>66.</sup> D. Fr. स्थिरं for थीरं. Corrected to स्थिरं in the margin of D. D. Fr. तोयदाः for वारिदः

<sup>68.</sup> D. Fr. स्थिरकर्णः for स्तब्धकर्णः. C. D. श्रवणाक्षेप<sup>°</sup>, Fr. श्रवणक्षोभ<sup>°</sup> for श्रवणाक्षोभ. C. °कुसुमाक्षेप<sup>°</sup> for °कुसुमक्षेप<sup>°</sup>. B. Fr. गजाननः for गणाधिपः

स्मरश्च संसदं तस्य विश्वति स्नस्तवाससा ।
प्रतीहायी स्मिताकृतविश्वमैः कथितागमः ॥ ६९ ॥
शुद्धान्तमन्ततः शुद्धः स्नीजनस्य तदाङ्मया ।
लीलोपदेशदानैकव्यग्रो विश्वति मन्मथः ॥ ७० ॥
त्विय रक्षाकृति स्वर्गसञ्चनामि दैवते ।
कथं नक्तंचरेणैवं दिवस्नासो वितन्यते ॥ ७१ ॥
भागिभोगे चिरं तावत्केयं देवस्य शायिका ॥ ७२ ॥
आत्मस्वनुगुणं दैवं दृष्ट्या मन्यामहे तव ।
न हि त्वं दैवहीनस्य जनस्य तु सुदर्शनः ॥ ७३ ॥
इत्थं वाचस्पतौ वाचं व्याहृत्य विरते क्षणम् ।
स्वर्गे च स्वप्रतिजलपस्पृहानिःस्पन्दवर्तिने ॥ ७४ ॥

<sup>69.</sup> B. प्रतिहार्यों for प्रतीहार्योः C. स्मितव्यक्त°, D. स्मितादिष्ट°, Fr स्मितोद्विष्ट° for स्मिताकृत°.

<sup>70.</sup> D. ग्रह्मान्तमन्तःग्रहः सन्, Fr. ग्रह्मान्तमन्यतः ग्रहः for ग्रह्मान्तमन्ततः ग्रहः. D. agrees with the Calculta edition.

<sup>71.</sup> A. C. देवते for दैवते. C. रात्रिचरेणैवं for नक्तंचरेणैवं. D. Fr. वितायते for वितन्यते. We prefer देवते for दैवते.

<sup>72.</sup> B. C. सुला for चिरं. Corrected to सुला in the margin of C.

<sup>73.</sup> B. reads the following for our text:—दैवं मन्यामहे दृष्ट्या तवानुगुणमात्मस । जनस्य दैवहीनस्य न हि त्वं सुखदर्शनः. Agreeing with the Sinhalese edition. C. लोकस्य सुखदर्शनः, Fr. जनस्य सुखदर्शनः for जनस्य त सुदर्शनः. Corrected to सुखदर्शनः in the margin of Fr.

<sup>74.</sup> B. C. एवं वाचस्पतो वाचं संयुष्य विरते क्षणं for इत्थं वाचस्पतो वाचं व्याहृत्य विरते क्षणम्. Cerrected to संयुष्य in the margins of B. C. [ C. क्षणात for क्षणं ].

कुक्षिस्थनिःशेषलोकत्रयभोरोद्वहोऽप्यहम् । विधाय मानुषीकुक्षी वासं शोकक्षयाय वः ॥ ७५ ॥ भत्वा राम इति ख्यातः कर्या भर्तुः सुरद्विषाम् । एकवाणकृतारोषशिररुछेदपराभवम् ॥ ७६ ॥ इत्युदारमुदाहृत्य वचा वाचामगोचरः। तत्याज वेदविद्वेद्यो वर्षातर्लं वृषानुजः ॥ ७० ॥ चिरशयनगुरुं स्वभोगभारं भुजगपतिः शनकैर्वितत्य खेदात् ।

शिथिलितफणपंक्तिमुक्तदीर्घ-श्वसितविधूतमहाणिवे। ऽवतस्थे ॥ ७८ ॥

भूमिस्पर्शभयादुपेत्य तरसा हक्ष्म्या करेणोद्धतं व्यालम्बैकपटान्तमंसाशिखरे क्षिप्त्वोत्तरीयं ततः ।

निद्रामन्थरताम्रलोचनयुगो लीलालसन्यासया गत्या निर्जितवारणेन्द्रगमनः कापि प्रतस्थे हरिः ॥ ७९ ॥

इति जानकीहरणे महाकान्ये सिंहलकवेरतिशयभूतस्य कुमारदासस्य कृतौ जगत्पत्यभिगमनो नाम द्वितीयः सर्गः।

<sup>75.</sup> C, reads the following for the first line of our text:-अपि कक्षिस्थनिःशेषलोकत्रयभरोद्धहः. Agreeing with the Sinhalese edition. D. Fr. प्रपद्म for विधाय. D. Fr. मर्ट्यस्त्रीक्विक्षवासं for मातुपीकक्षी वासं. C. मन्य-श्वयाय for शोकश्वयाय-

<sup>76.</sup> B. C. दाशरथिज्येष्ठः for राम इति ख्यातः. D. has the following for the first line:-कुर्यां राम इति ख्यातो भूत्वा भर्तुः सुरद्विपाम्. Agreeing with the Sinhalese edition. C. जीर्षच्छेदपराजयम् for तिरक्च्छेदपराभवम्-

<sup>77.</sup> C. उदीर्यासी for उदाहृत्य. D. Fr. सुमीच for तत्याज.

D. Fr. उर्गपतिः for भुजगपतिः. D. Fr. ग्लानेः for खेदात्.

B. नीरस्पर्श°, C. वारिस्पर्श° for भूमिस्पर्श°. B. सहसा for तरसा. D. देव्या, for लक्ष्म्या. C. अंशशिखरे, D. अंगशिखरे for अंसशिखरे. D. Fr. रक्तलोचन-युगः for तःम्रलोचनयुगः. D. प्रश्चः for हरिः.

## तृतीयः सर्गः।

अथ श्रियः प्राणसमस्य तस्य ज्ञात्वा विविक्षामिव मर्त्यधाम । पूर्वावतीर्णः सुमनःसमृध्या सम्यग्वसन्तो भुवनं ततान ॥ १ ॥ भ्रान्त्वा विवस्वानथ दक्षिणाशा-मालम्ब्य सर्वत्र करप्रसारी। ऋत्विक् ततो निःस्व इव प्रतस्थे वसुपलब्ध्ये धनदस्य वासम् ॥ २ ॥ वृक्षा मनोज्ञद्यति चम्पकाख्या रूपं वितेनुनेवकुङ्गलाढ्याः । न्यस्ता वसन्तस्य वनस्थलीभिः सहस्रदीपा इव दीपवृक्षाः ॥ ३ ॥ सम्पिण्डितात्मावयवा उदीयुः पद्मा नवाः कण्टिकतोर्ध्वदण्डाः । अन्तर्जलावासविरूदशीत-त्रस्ता वसन्तातपकाम्ययेव ॥ ४ ॥

4. D. Fr. विरुद्धतेत्यक्षिष्टाः for विरुद्धतितत्रस्ताः. Corrected to this

in the margin of Fr.

<sup>1.</sup> A. reads the following for our text:—अथो वसन्तः समनः
समृद्धा पूर्वावतीणां भुवनं ततान । तत्य श्रियः प्राणसमस्य सम्यग् ज्ञात्वा विविधामित्र
मत्येथाम. Agreeing with the Sinhalese edition. D. Fr. अथो for अथ. C.
मत्वा for ज्ञात्वा. D. Fr. मर्त्यसय. for मर्त्यथाम. Fr पूर्वावरूदः for प्रवावतीणः

<sup>2.</sup> C. क्रान्त्वा, D. क्रन्त्वा for भान्त्वा. D. Fr. यत्रोपखब्धः for वस्तु स्टब्स्ये. D. Fr. वासः for वासं. D. Fr. agree with the सभाषितावली.

<sup>3.</sup> B. reads the first two lines thus:-रूपं वितेत्वर्नवकुड्सलाव्या उक्षा मनोज्ञग्रति चम्पकाल्याः. Agreeing with the Sinhalese edition. C. हुमाः for दक्षाः. D. चम्पकाल्यरूपं, Fr. चम्पकाक्षरूपं for चम्पकाल्यरूपं. D. Fr. कुडुलाब्याः for कुडुलाब्याः

कर्णे कृतो दीर्घावलोचनाना-मालोलदृष्टिद्युतिभिन्नरागः । वालोऽप्यशोकपभवः प्रवालः कान्ति प्रपेदे परिणामगम्याम् ॥ ५ ॥

मादुर्वभृवुर्नवकुङ्कलानि
स्फुरन्ति कान्त्या करवीरजानि ।
मवासिनां शोणितपाटलानि
तीरीफलानीव मनोभवस्य ॥ ६ ॥

वन्ध्योऽपि सालक्तकपादघातं लब्ध्वा रणकूपुरमङ्गनानाम् । उद्भूतरोमांच इवातिहषीत् पुष्पांकुरैरास नवैरशोकः ॥ ७ ॥

महीश्रमूर्धिन भ्रमरेन्द्रनीछै-विभक्तशोभः शिखिकण्ठनीछैः । यहीतभास्वनमुकुटानुकार-

स्ततान कान्ति नवकणिकारः ॥ ८॥

<sup>5.</sup> B. वृतः for कृतः. C. द्यायतलोचनानां for दीर्घविलोचनानां. D. वालः for वालः. D. Fr. प्रवालः for प्रवालः. C. प्रभां, D. Fr. दीप्तिं for कान्ति. D. Fr. रम्याम् for भम्याम्.

<sup>6.</sup> D. Fr. आविर्वभृतुर्नवक्रद्भुष्टानि for प्रादुर्वभूतुर्नवक्रद्भुष्टानि. D. Fr. मनो-भुवस्य for मनोभवस्य.

<sup>7.</sup> D. बन्ध्योऽपि for वन्ध्योऽपि. D. Fr. रटलूपुरं for रणलूपुरं. 1). Fr. इव प्रहर्पात् for इवातिहर्यातः

<sup>8.</sup> D. Fr. °काले [ले:] for °नीले:. D. Fr. दीप्तिं for कान्ति. Fr. °कणिकोरः for °कणिकारः

वासन्तिकस्यांशुचयेन भानोहेंमन्तमालोक्य इतप्रभावम् ।
सरोरुहामुद्धृतकंटकेन
प्रीत्येव रम्यं जहसे वनेन ॥ ९ ॥
समीरणानर्तितमंजरीके
चूते निसर्गेण निषक्तभावाः ।
पुष्पावतंसेषु पदं न चक्कदींसेष्विचात्रोकवनेषु भृंगाः ॥ १० ॥
विनिद्रपुष्पाभरणः पलाशः
समलस्यकन्दलतावनद्धः ।

समुद्धसत्कुन्दलतावनदः । उद्भूतभस्मा मधुनेव रेजे राशीकृतो मन्मथदाहविदः ॥ ११ ॥

वसन्तदीप्तातपखेदितानां
महीरुहां वातचलाः प्रवालाः ।
जिह्वा यथा विद्वमभङ्गताम्रा
निष्कासिता रेजुरतिश्रमेण ॥ १२ ॥

<sup>9.</sup> D. Fr. अंग्रुगणेन for अंग्रुचयेन. Corrected to अंग्रुगणेन in the margin of D. रम्पं जहासे धृतकण्टकेन प्रीत्या वनेनेव सरोरुहाणाम्, Fr. वनेन प्रीत्या प्रचुरं जहासे for प्रीत्येव रम्पं जहसे वनेन. D. agrees with the Sinhalese edition. these readings appear to us ungrammatical and incorrect.

<sup>10. 1).</sup> प्रभंजनानर्तित for समीरणानर्तित Corrected प्रभंजनानर्तित in the margin of Fr. But the original reading is distinctly clear.

<sup>11.</sup> C. विभिन्न°, D. प्रकुल्ल°, Fr. प्रकुल्त° for विनिद्द°. D. Fr. कतानिस्दः for कतानन्दः. D. Fr. वुंजीकृतः for राशीकृतः

<sup>12.</sup> D. वायुचलाः for वातचलाः D. प्रवालाः for प्रवालाः.

पालेयकालियविषयोगग्लानेव रात्रिः क्षयमाससाद ।
जगाम मन्दं दिवसो वसन्तक्रूरातपश्चान्त इव क्रमेण ॥ १३ ॥

ततः स्मरस्याह्वधामकल्पं क्षोणीपतिश्रीन्तिशिमुखाङ्कःम् । उद्यानमासेवत रक्तदीप्ति-संतानभास्वत्करवीरकीर्णम् ॥ १४ ॥

रम्याणि रामानुगतो विहङ्ग-पक्षानिलानर्तितपळ्ळवानि । उद्घान्तभृङ्गाणि लतागृहाणि संभावयामास रहोविहारैः ॥ १५ ॥

त्वमममादं कुरु नूपुरांघों भर क्षणं कांचि नितम्बभारम् । इतीव तस्मिन्बिहरञ्चपस्ती-कक्ष्यातुलाकोटिपुटैर्निनेदे ॥ १६ ॥

<sup>13.</sup> C. °म्छानेव, D. Fr. °ग्छानश्च for °ग्छानेव. D. Fr. नक्तं for रात्रि:. Fr. इयाब for जगाम. D. °क्टान्तः for °श्चान्तः.

<sup>14.</sup> C. °सम्रकल्पं, D. °भूम [ मि ]-कल्पं for °धामकल्पं.

<sup>15.</sup> C. बालासगतः, D. रामासमृतः for रामासगतः. C. पतंगपत्रानिला-कम्पितपल्लवानि, D. शकुन्तपक्षानिलाकम्पितपल्लवानि, Fr. पतंगपत्रानिलानितितपल्लवानि for विहंगपश्चानिलानितितपल्लवानि D. संमानयामास, Fr. संपूजयामास for संभावयामासः

<sup>16.</sup> D. Fr. नन्वप्रमादं for त्वमप्रमादं. C. भरस्व त्वं कांचि. D. धरस्व त्वं कांचि. D. धरस्व त्वं कांचि. D. वृपक्षीकक्षां for नृपक्षीकक्षां.

चिसेप वाला मुहुर्घटिष्ट्रं पत्यावनङ्गक्षतधैर्यवृत्तिः । दूरस्थपुष्पस्तवकावभङ्ग-व्याजेन संदर्शितबाहुमूला ।। १७ ॥

पत्या परस्या नु विधीयमाने विलासवत्याश्वरणान्तरागे । अन्यत्र युक्तोऽपि ववन्ध रागं लाक्षारसस्तत्मतिपक्षनेत्रे ॥ १८॥

पातुं सुदत्या वदनारविन्दमादाय दृष्टो छलनाभिरीशः ।
अपुष्परेणुव्यथितेऽपि तस्याश्रिक्षेप नेत्रे मुखगन्धवाहम् ॥ १९ ॥

पुष्पावभङ्गे निजहस्तकान्त्या विन्यस्तरागं कठिनं पछाशं । प्रवालकृत्ये विनियोजयन्ती भत्रो परा सस्मितमालिलिङ्गे ॥ २०॥

<sup>17.</sup> C. ददौ हि नाला महुर्थचक्षः, D. ददौ हि रामा महुर्थदृष्टिं, Fr. चिक्षेप बाला महुर्थचक्षः for चिक्षेप बाला महुर्थदृष्टिं. B. भर्तर्थनंगक्षित°, Fr. पतावनंगक्षित° for पत्यावनंगक्षत°. D. स्तवकावभंग°. for स्तवकावभंग°.

<sup>18.</sup> B. परस्याः प्रविधीयमाने, C. परस्याश्च, D. परस्यास्तु, Fr. परस्या हि for परस्या द्व. Corrected प्रस्या हि in the margin of Fr. B. agreeing with the Sinhalese edition.

<sup>19.</sup> C. सतन्व्याः, D. सञ्जल्याः for सद्त्याः. D. Fr. प्रमदाभिः for उलनाभिः. C. °गन्धवातम् for °गन्धवाहम्.

<sup>20</sup> Fr. प्रवालकृत्ये for प्रवालकृत्ये. D राज्ञा for भर्ता. C. सस्पृद्धं for सिमतं. Corrected to सस्पृद्धं in the margin of C. The original reading is blotted with yellow fluid.

स्निग्धद्विजालीरुचिरं प्रियङ्गु-**च्यामद्यतिश्रारुतमालकान्ता** । विभिष गन्धाहतभृङ्गचक्रं सन्माधवीमण्डपमेतदास्यम् ॥ २१ ॥ मध्येललाटं तिलकस्य वृत्ति-रोष्ट्रद्युतिर्भाति च पाटलेयम् । पुत्रागसंयोगविभूषिताया-श्वेतश्च ते यातमशोकभावम् ॥ २२ ॥ किं कौतुकेन अमकारिणा ते मृज त्वमुद्यानविहाररागम् । बाले त्वमस्योपवनस्य लक्ष्मी-रित्येवमूचे ललना सर्खीभिः ॥ २३ ॥ प्रियेण कर्णे विनिवेशितस्य तन्च्या नवाशोकदलस्य रागः। आनीलया नेत्ररुचा निरस्त-स्तस्या जगामेव विपक्षचक्षुः ॥ २४ ॥

<sup>21.</sup> D. Fr. 'सूभगं for 'रुचिरं. C 'भूंगवृन्दम् for 'भूंगचक्रम्.

<sup>22.</sup> C. मध्येकपोर्छ for मध्येल्लाटं. D. Fr. चेतः समायातमशोकतान्ते for चेनश्र ते यातमशोकभावम्. D. Fr. agree with the Sinhalese edition.

<sup>23.</sup> C. मुञ्चस्व तूथानविहाररागं, D. त्यजत्वमुयानविलासरागं, Fr. मृजस्व तूथानविहाररागं for मृजत्वमुयानविहाररागं C. तन्व for बाले. D. प्रमदा for खलना

<sup>24.</sup> B. reads the first two lines thus:-प्रियेण तन्त्या विनिवेशितस्य कर्णे नवाशोकदलस्य रागः. Agreeing with the Sinhalese edition. C. कान्तेन कर्णे विनिवेशितस्य, D. प्रियेण श्रोत्रे विनिवेशितस्य for प्रियेण कर्णे विनिवेशितस्य. The reading of D. is Corrupt. D. दष्टिक्चा for नेत्रकचा.

हारिप्रलापोऽथ निधिर्गुणानां
निधाय चक्षुर्मदमन्द्रपातम् ।
पर्यन्तभूमौ निकटोपयातामुवाच वाचं प्रतिहाररक्षीम् ॥ २५ ॥
कुर्वन्ति लोभेन विलेक्यन्त्यः
कुरङ्गनेत्रा विलसत्प्रसूनम् ।
शुभाभिरनं नयनप्रभाभिः
शारत्विषं पुष्पतसं तरुण्यः ॥ २६ ॥
विभाति भृङ्गीसरणी सरन्ती
गन्धाहृता चम्पककुङ्गलाग्रे ।
अन्तं प्रदीपस्य निषेवमाणा

विलोकयाक्ष्णोः शितिकान्तिजालै-रुद्न्यया वारिविगाहिवायाः । रक्तोत्पलं तिकटमरूढ-मिन्दीवरत्वं गमितं हरिण्याः ॥ २८॥

धूमावली कज्जलरेखिणीव ॥ २७॥

25. C. हारिप्रवादोऽथ for हारिप्रलापोऽथ D. आधाय, Fr. निश्चिच्य for निधाय. C. नेत्रं, D. नेत्रे for चश्चः D मदमन्दपाते for मदमन्दपातम् D. प्रतिहार-रक्षां for प्रतिहारर्सीं

<sup>26.</sup> B. ग्रुमाभिरेनं नयनप्रभाभिर्विलोकयन्त्यो विल्लस्प्रस्तस्। कुर्वन्ति लोभेन कुरङ्गनेत्राः, C. कुरंगनेत्रा विल्लस्त्रप्रस्तम् । कुर्वन्ति लोभेन विलोकयन्त्यः for कुर्वन्ति लोभेन विलोकयन्त्यः । कुरंगनेत्रा विल्लस्प्रस्तम् C. प्रण्याभिः, Fr. शिवाभिः for ग्रुमाभिः D. Fr. युवत्यः for तरुण्यः B. agrees with the Sinhalese edition.

<sup>27.</sup> D. Fr. °कुट्मुडाग्ने for °कुट्मुडाग्नेः D. Fr. धूमानिकः for धूमानकी. C.

<sup>28.</sup> D. Fr. °कान्तिपुओ: for °कान्तिजाडें: Fr. पिपासया for उद्व्ययाः ©. नीर', Fr. तीय' for वारि'. Corrected to तीय' in the margin of Fr.

संच्छादित पद्मरजोवितानैः
परिश्रमन्वारिणि राजहंसः ।
स्वर्तमरेखाभिरसौ विभज्य
प्रयच्छतीवाब्जवनं खगेभ्यः ॥ २९ ॥
इयत्प्रमाणोऽपि सरप्रदेशस्तव प्रसादेन ममास्तु भोग्यः ॥
इत्येष संदर्शयतीव महुईसाय शोषाय विसारितांसः ॥ ३० ॥
पद्मः सितोऽयं पवनावध्तैविधीतरागो नु तरङ्गलेशः ।
संभावितो नु दुहिणेन तावत्
कृतादिकर्मापि न यावकेन ॥ ३१ ॥

ततः सलीलं सिललं विभिन्द-न्नेवं वदनेव वराङ्गनांभिः । वृतो वृषेन्द्रोपमखेलगामी स दीर्धिकां दीर्घभुजो जगाहे ॥ ३२ ॥

<sup>29.</sup> D. प्रच्छादिते, Fr. आच्छादिते for संछादिते. D. पदारजः पिधानैः for पदारजोतितानैः. C. D. परिक्रमन् for परिश्वमन्. A. B. स्वमार्गलेखाभिः for स्ववत्मै-रेखाभिः. C. D. द्विजेभ्यः for खगेभ्यः.

<sup>30.</sup> D. प्रसारितांतः, Fr. प्रसारितांसः for विसारितांसः Corrected to. प्रसारितांसः in the margin of Fr.

<sup>31.</sup> D. सितोऽथ पद्मः पवनावधूतैः for पद्मः सितोऽयं पवनावधूतैः C. नि-णिक्तरंगो इ तरंगलेदोः, D. निणिक्तरागो इ तरंगलेदोः for निधातरागो इ तरंगलेदोः, D. संमानिता इ दुहणेन तावत for संभावितो इ दृहिणेन तावतः

<sup>32.</sup> C. तदा for ततः. C. Fr. विभंजन् for विभिन्दन्-

तस्योरसि क्षत्रकुळैककेतो-स्तरङ्गदोषा कमलाकरेण । न्यस्ता मुहुः पङ्कजरेणुपंक्तिः सौवर्णसूत्रश्चियमाततान ॥ ३३ ॥

पद्माकरो वारि विगाहमानं कामीव रामाजनम् रुद्धम् । वीचीकराग्रेण नितम्बभागे व्यास्फालयामास शनैः सशब्दम् ॥ ३४॥

तस्यावगाहे वनिताजनस्य दूरीकृतः पीननितम्बचकैः । स्वश्यवेशस्तनुपूदरेषु स्तनैरुदासेऽथ सरस्तरङ्गः ॥ ३५ ॥

क्रीडापरिक्षोभरयेण तासा-मुत्सारिते पङ्कजरेणुजाले । कुसुम्भरक्तादिव कश्चकात्तत् । कुष्टुं बभासेऽम्बुरुहाकराम्भः ॥ ३६ ॥

<sup>33.</sup> D. क्षात्र° for क्षत्र°. D. Fr. °पांसपंकिः for °रेणुपंकिः. D. हैरण्य° for

<sup>34.</sup> C. वामाजनं, D. वालाजनं, Fr. योषाजनं for रामाजनं. D. भंगीत्रयाग्रेण for वीचीकराग्रेण. C. नितम्बदेशे for नितंबभागे.

<sup>35.</sup> C. टलना°, D. महिला°, Fr. रमणी° for वनिता°. D. Fr. प्रोत्सारितः for दूरीकृतः. C. °विम्बैः, D. °वारैः, Fr. °ट्टन्दैः for °चक्रैः.

<sup>36.</sup> C. केठी°, D. खेळा° for कीडा°. D. Fr. दूरीकृते for उत्सारिते. D. °पाग्रपाशे, Fr. °पांसजाळे for °रेणुजाळे. B. कुपुंभरकात, C. कुषुंभशोणात्, D. की पुं-भतासात, Fr. कुसुंभतासात् for कुसुंभरकात्.

रामाभिरुत्कण्टकदण्डमग्रे
संभावितं न च्छिदया सरोजम्
इन्दीवराणामुदहारि पंक्तिदींता मृदुष्वेव जनस्य शक्तिः ॥ ३७॥
बालापरिष्वंगमुखाय पत्युरन्तर्जलावारितमूर्ति यातुः
विद्राय वैमल्यमपां बभूव
व्यथः प्रसादो हि जलाशयानाम् ॥ ३८॥
भृंगा निलीनेन सरोजखण्डे
योषिद्वितीयेन नराधिपेन
उत्सारिता वक्तमिवापरासां

नृपेण केलीकलहेऽपरस्या-विद्यन्नच्युतस्याम्बुजिनीपलाशे हारस्य वीचीकाणिकाः समीपे पूर्वस्थिताः संवरणान्यभूवन् ॥ ४० ॥

कर्णान्तमीयुर्निहितावतंसम् ॥ ३९ ॥

<sup>37.</sup> D. कान्ताभिः for रामाभिः Fr. नालं for द्ण्डं D. संमानितं for संभावितं. C. राजिः for पंक्तिः

<sup>38.</sup> A. अन्तर्जेळावारितमूर्ति यातुर्वाळापरिष्वंगस्त्वाय पत्युः, B. अन्तर्जेळावा-रितमूर्तियाता [second line is conpletely blotted], D. रामापरिष्वंगस्त्वस्य क्रिक्यरन्तर्जेळावारितमूर्ति यातुः, Fr. बाळापरिष्वंगस्त्वस्य हेतोरन्तर्जेळावारितमूर्ति यातुः for the first two lines of our text. A. B. agree with सक्तिस्रक्तावळी. D. Fr. नैर्मेल्यं for वैमल्यं. A. व्यर्थः प्रयासो हि जळाशयानां, B. वृथा प्रयासो हि जढाशयानां, D. सुधा प्रसादो हि जढाशयानां for व्यर्थः प्रसादो हि जळाशयानां. A. agrees with the सक्तिस्रक्तावळी.

<sup>39.</sup> B. C. सराजपण्डे for सरोजखण्डे. D. योपाद्वितीयेन, Fr. कान्ताद्वितीयेन. for योषिद्वितीयेन. Fr. जनाधिपेन for नराधिपेन. D. प्रोत्सारिताः for उत्सारिताः

<sup>40.</sup> C. भूपेन for नृपेण. D. अंबुजिनीप्रपण for अंबुजिनीपलाकोः

क्रीड।विमर्दे वलयस्य भिन्न-भ्रष्टस्य चिक्षेप विकृष्य खण्डम् स्वच्छे जले वालमृणालभङ्ग-शंकाहृतः शंखमयस्य हंसः ॥ ४१ ॥

रोधोलतामण्डपयातकान्ता-संभोगतः सर्पति कांचिनादे ररक्ष राजानमथ व्यलीका-दन्त्रासमुक्तः कलहंसनादः ॥ ४२ ॥

निरुद्धहासस्फुरिताधरोष्ठः सद्यःसमाविष्कृतरोमहर्षः । जलावमग्रप्रमदोपगूढे-

रुद्धासकस्तस्य वभूव गण्डः ॥ ४३ ॥

फुल्लं यदीदं कमलं किमेव-मत्रैव नीलोत्पलयोविकाशः इत्यात्तरांको वदनं सुदत्या इंसः सिषेवे न सरस्तरन्त्याः ॥ ४४ ॥

<sup>41.</sup> B. कीलाप्रमाथे, C. लीलाविमर्दे, D केलीविमर्दे for क्रीडाविमर्दे. D. बल-यस्य for वलयस्य. D. अच्छे जले, Fr. अच्छोदके for स्वच्छे जले.

<sup>42.</sup> A. B. रोघोळताकुञ्जवनेतवाळासभोगतः for रोघोळतामण्डपयातकान्ता-सभोगतः. C. D. इति for अथः

<sup>43.</sup> D. संरुद्ध for निरुद्ध . D. 'स्फ्रारिताधरीष्टः for स्क्रिरिताधरोष्टः. C. 'डोम-

<sup>44.</sup> C. निलनं for कमलं. D. विकास: for विकास: Fr. लपनं for ब्दनं. Corrected to लपनं in the margin of Fr.; D. सम्रुख्या: for सुद्त्या:.

सुगन्धिनिश्वासगुणावकृष्टं
सुखे पतन्तं करपछ्वेन ।
दुर्वारमन्तःसिललभवेशात्
तत्याज काचिद्धमरीसगूहम् ॥ ४५ ॥
मरस्येन चीनांशुकपृष्ठल्थकांचीमणिग्रासकुतूहलेन ।
आघाय मुक्तोपनितम्बसेका
संत्रासभुग्नभु चिरं चकम्पे ॥ ४६ ॥
तत्याज नो सन्यपदेशमन्या
न्युद्दस्तन्नात्साः सलिलं नृपेण ।

स्थानप्रयुक्तः कपटप्रयोगः कचिद्विपत्तेहिं जनं धुनक्ति ॥ ४७ ॥

हतान्तरीया हृदयेश्वरेण त्रीडोपतप्ता पयसः प्रसादात् । व्यर्थप्रणामाश्चनिपातरृत्तिः काचिज्जलं संभ्रमयाश्चकार् ॥ ४८ ॥

<sup>45.</sup> C. °गुणीपकृष्टं for °गुणावकृष्टं. C. मुखे श्वमन्तं, D. आस्ये श्वमन्तं, Fr. श्वास्ये पतन्तं for मुखे पतन्तं. D. मुनोच for तत्याजः

<sup>46.</sup> C. D. °हइय° for °लक्ष्य°. Corrected to °हइय° in the margin of D.; C. D. चात्राय for आन्नाय. C. reads this verse after the 44th stanza of our text.

<sup>47.</sup> C. has the following for the last two lines:—स्थानप्रयुक्तां हि जनं भुनक्ति क्वचिद्रिपत्तेः कपटप्रयोगः. Agre-ing with the Sinhalese edition.

D. स्थाने प्रयुक्तः for स्थानप्रयुक्तः. Fr. विभाति for भुनक्तिः

<sup>48.</sup> Fr. हतोत्तरीया for हतान्तरीया. D. छजोपतमा for बीहोपतमा. D. Fr. संघमयाम्बभूव for संभमयाञ्चकार. Corrected to चकार in the margin of D. The original reading though blotted by yellow colour appears to be चम्च.

सामि पवुद्धस्य कुशेशयस्य कोशे मुखन्यासनिरुद्धदृष्टिम्। स्प्रष्टुं प्रयेते कलहंसशावं नि:शब्दमुत्खण्डितवीचि काचित् ॥ ४९ ॥ संक्षोभितोद्दामसरस्तरङ्ग-क्षिप्ता किलैका नृपति कुचाभ्याम् । आहत्य धृष्टत्वकृतापवाद-व्यपायरम्यं मुहुराललम्बे ॥ ५० ॥ अन्या पुराणं निजमेव वीचि-विक्षालिताङ्गेऽधिपतेः पृथिन्याः पदं नखस्य स्फुटकुङ्कमाङ्कं दृष्ट्वा परं संशयमाललम्बे ॥ ५१ ॥ किं राजहंसस्य शशाङ्कविम्ब-च्छायामुषश्रश्रारयं प्रवालैः गन्धोज्ज्वलकेशराग्र-च्छेदेषु दिग्धा नु सरोजकान्त्या ॥ ५२ ॥

<sup>49.</sup> D. ईपत्प्रबुद्धस्य, Fr. किञ्चित्प्रबुद्धस्य for सामि प्रबुद्धस्य. C. ग्रुलाधान निरुद्ध for ग्रुलन्यासनिरुद्ध C. D. धर्तु for स्प्रष्टुं B. स्प्रष्टुं ह्ययासीत्कलहंसभावम् for स्पृष्टुं प्रयेते कलहंसभावम्. Agreeing with the Sinhalese edition. C. D. उत्स्विवत्वीचिरन्या for उत्स्विवत्वीचि काचित्

<sup>50.</sup> C. किलेकाऽवनिपं, D. किलेकाऽधंपातं for किलेका नृपातं C. agreeing with the Sinhalese edition. D. स्तनाभ्याम् for कुचाभ्याम् Fr. व्याहत्य for आहत्य.

<sup>51.</sup> D. Fr. have the following for the first three lines:—नलस्य मार्ग निजमेव वीचिविक्षाितांगे स्फुटकुंकुमांकम् । पुराणमन्याऽचिपतेः पृथिव्याः D. का-चित् for अन्या. C. धरायाः for पृथिव्याः C. नलानाम् for नलस्य. D. आजगाहे for आठलम्बे

<sup>52.</sup> C. मृगांक° for शशांक°. D. प्रवालै: for प्रवालै: C. नदा for बदा. D. Fr. °दीप्त्या for °कान्त्या

भुङ्गोऽयमिन्दीवरमध्यपात-सश्चारितैस्तद्यतिरिखतो नु । निधाय वायं निजपक्षशोभा-मादत्त नु स्वाडुमतः परागम् ॥ ५३ ॥ पद्मा पदं पद्मवने विभिन्न-वीचीकणार्द्रहतयावकाङ्करम् । चके चिरं चारुतया नु लोभा-दित्यास कासामपि तत्र तर्कः ॥ ५४ ॥ यातो नु भृङ्गः पतितः पुरास्मिन् वीजत्वमेवं नु विरिश्चिसृष्टिः। विपाकनील द्युति पद्मवीजं कोशादुदस्येति कयाचिदुचे ॥ ५५ ॥ प्रियोऽपरस्या गलितान्तरीये व्यापारयामास हशौ नितम्बे तद्धस्तयंत्रच्युतवारिधारा नालं वभूवास्य पुखारविन्दे ॥ ५६ ॥ सायं समादाय निकामपीत-सप्तद्विरेफं मुकुलं सरोजम् ।

<sup>53.</sup> C. स्वपक्षशोभास्रत सनिधाय, D. Fr. निधाय व[वा] यं निजपक्षशोभा for निधाय वायं निजपक्षशोभां C. agreeing with the Sinhalese edition. A. B. पिथाय for निधाय.

<sup>54.</sup> D. Fr. अनुभिन्नमंगी° for विभिन्नवीची°. C. D. चारतमा for चारतया. D. Fr. चात्र for अत्र.

<sup>55.</sup> D. Fr. वीजत्वं for वीजत्वं. D. Fr. पद्मवीजं for पद्मवीजं.

<sup>56.</sup> C. निसृत° for गलित°. C. सम्प्रेरयामास, D. आपातयामास for न्यापाः रयामास. C. °नीरधारा, D. °तोयधारा for °नारिधारा. C. D. नालः for नालं

<sup>57.</sup> D. नक्तं for सायं. D. Fr. समालभ्य for समादाय. C. D. °दीर्घदण्डं

काचित्करास्फालितदीर्घदण्डा
भर्तुर्भुवः कूजयति स्म कर्णे ॥ ५७ ॥
सा पित्रनी पद्मविलोचनेभ्यो
याते पतके विससर्ज भृङ्गान् ।
समुच्छ्वसत्कामुद्गन्थलुन्धान्
स्थुलानिवोढाञ्जनवाष्पविन्द्रन् ॥ ५८ ॥

नूनं पती स्थावरजङ्गमानां पर्यायविश्रामपरार्थतन्त्रौ । एकत्र मज्जत्यधिवारि सिन्धो-रन्यो जहाँ तत्कमलाकराम्भः ॥ ५९ ॥

सरोजिनी तत्परिभुक्तमुक्ता मूर्च्छातुरेव स्तिमिता विरेजे । निद्राहृताम्भोजिनमीलिताक्षी रुग्णं मृणालीवलयं दधाना ॥ ६०॥

कृतोपकारस्य निधाय जग्मु-द्वयं द्वयोरम्बुरुहाकरस्य । भृङ्गावलीष्यञ्जनमायताक्ष्यः पद्मेषु दन्तच्छदयावकं च ॥ ६१ ॥

for °दींघदण्डा. A. C. पत्युः पृथिन्याः लगति स्म कर्णे for मर्तुर्भुवः क्र्जयाति स्म कर्णे.

<sup>58.</sup> D. Fr. वाष्पविन्दृन् for बाष्पविन्दृनः

<sup>59.</sup> C. D. वासरजंगमानाम् for स्थावरजंगमानाम्. Agreeing with the Calcutta and Sinhalese editions.

<sup>60.</sup> A. B. read this verse in the following way:—सरोजिनी तत्परिभुक्तमुक्ता निदाहताम्मोजिनमीलिताक्षी । रुग्णं मृणालीवलयं दथाना मूर्च्छातुरेव हितमिता विरेजे

<sup>.61.</sup> D. Fr. शृंगाविष्यु for शृंगाविष्यु

सरः सहंसं सह कामिनीभि-विंहाय तुल्यो वृषवाहनस्य । विभूषितो संभितभषजानि-रध्यास्त सौधं वसुधाधिनाथः ॥ ६२ ॥ आकृष्टदिष्टर्गगनस्य लक्ष्मया लक्ष्मीभुजा वासरसन्धिभाजः। काचित्कुचानम्रतनुर्वभाषे वाला सवालव्यजनैकपाणिः ॥ ६३ ॥ सकुङ्कमस्रीकुचमण्डलद्यातिः भवासिनां चेतासि चिन्तयातुरे । निधाय तापं तपनः पतत्यसौ विलोलवीचावपरान्तसागरे ॥ ६४ ॥ इयं तनुवीसरसन्धिचारिणी जगतमुजो विद्रुषभङ्गलोहिनी । समं विधत्ते मुकुलं सरोरुहै-हिंरण्यवाहोरपि हस्तपङ्कजम् ॥ ६५ ॥ अयं प्रमाणं पयसः पयोनिधौ निमज्ज्य संदर्शयतीय भानुमान्

63. D. Fr. आकृष्टचञ्चः for आकृष्टदृष्टिः. B. C. गगणस्य for गगनस्य. D.

Fr. पद्माभुजा for टक्ष्मीभुजाः

65. D. Fr. 'कारिणी for 'चारिणी. D. Fr. जगत्कृतः for जगत्मृजः. Fr. मकलं for सकलं.

66. C. D. वीचीवलयस्य for वीचीवलयस्य. B. C. read this verse after the 67th stanza of our text.

<sup>62.</sup> B. सुन्दरीभि:, D. भामिनीभिः for कामिनीभिः, Fr. विसृज्य for विहायः

<sup>64.</sup> D. Fr. °स्तनवर्तुछ° for °द्भचमण्डल°. A. B. प्रवासिनीचेतासि for प्रवासिनां चेतसि. D. Fr. विधाय for निधाय. D. Fr. °भंगावपरान्त° for 'वीच वपरान्त°. A. B. agreeing with the Sinhalese edition.

तृतीयः सर्गः ।

करेण वीचीवलयस्य मस्तके विभाव्यमानस्फुरिताग्रकोटिना ॥ ६६ ॥ विकीणसन्ध्यारुणितं शतक्रतो-दिंशः पदेशादिभिनिष्पतत्तमः । पतङ्कतेजः परितापलोहितं जगत्क्रमेण व्रजतीव निर्वृतिम् ॥ ६७ ॥ हिमां शुविमने पुरुहूतदि ङमुख स्मितश्रियं विभ्रति कोमखद्युतौ । विमुज्यमानं तमसा नभस्तलं जहाति निर्मीकमिवाञ्चनित्वषा ॥ ६८ ॥ अथैवमस्यावसरे वचःश्रियः समीक्ष्य निष्ठामुपनीतमास्थया । अपाययन्त प्रमदा मदालसाः स्वलद्भिरास्तं मधु लम्भिताद्राः ॥ ६९ ॥ त्रियोपनीतं पिबतोऽधिवासितं नपस्य गण्डूषमध प्रकामतः। बभ्व दन्तच्छदप्रव्वस्तदा निपीतपानावसरोपदंशकः ॥ ७०:॥

<sup>67.</sup> C. प्रकीर्ण°, D. प्रमृष्त°, Fr. विमृष्त° for विकर्णि°. C. D. मरुत्वतः for शतकतोः

<sup>68.</sup> D. Fr. हिमांशुविम्बे for हिमांशुविम्बे B. C. विहायमानं for वि-

<sup>69.</sup> D. Fr. विलोक्य पानाभ्रपनीतमास्थया for समीक्ष्य निष्ठाभ्रपनीतमास्थया-The marginal note on Fr. says:—पानामापानभूमिमित्येके. But not in the same ink as that of its text.

<sup>. 70.</sup> C. °सरोपदशकः, D. Fr. °सरावदंशकः for °सरोपदंशकः

त्रियेण वध्वा मधुलासितोत्पर्लं विपक्षगोत्रेण निगद्य लिम्भितस् । अपीतमप्यक्षि विधाय रागवत् ततान सद्यः श्रमवारि गण्डयोः ॥ ७१ ॥

त्विषा मुखेन्दोर्मुकुलत्वमम्बुजे
करेण नीते सति शर्वरीकृतः ।
ि वियेक्षणस्य प्रतिविम्बमाचरत्
सरोजकृत्यं मधुभाजि भाजने ॥ ७२ ॥

यियासुना पङ्काजगर्भसौरमं

मुखं तदीयं प्रतिविम्वपूर्तिना

समन्मथेनेव तरङ्गितासवे

मुहुश्रकम्पे चषके हिमांशुना ॥ ७३ ॥

विलासवत्यो मद्द्यूर्णलोचना निरूपयन्त्यः ग्रन्थिरूप्यभाजने । स्थितस्य मुग्धा मधुनो न जिज्ञरे स्वरूपमिन्दुपतिरूपगोषितम् ॥ ७४ ॥

विधय मानादपि पूर्वमासवः प्रवृद्धवामत्वमनन्यसाधितम् ।

<sup>71.</sup> D. नृपेण for प्रियेण. D. पत्न्याः for बध्वाः. C. गह्नयोः for गण्डयोः. A. B. विपक्षगोत्रेण नृपेण लंभितं निगद्य वध्वा मञ्जलासितोत्पर्लं for प्रियेण वध्वा मञ्जलासितोत्पर्लं विपक्षगोत्रेण निगद्य लंभितं.

<sup>72.</sup> D. Fr. प्रतिविम्बं for प्रतिविम्बं.

<sup>73.</sup> D. समीरितासने for तरंगितासने. D. भृशं for मुहु:. Corrected to भृशं in the margin of D.

<sup>74.</sup> B. C. मदघूणितेक्षणा for मदघूणिलोचना. D. विलोकयन्त्यः for निरू-पयन्त्यः. B. शुचिरोप्यः, C. शुचिश्वेतः for शुचिरूप्यः. C. Breaks the metre.

स्मरं नु तासां हृदये विलोचने वबन्ध रागं नु मुखे नु सौरभम् ॥ ७५ ॥

इति प्रवन्धाहितपानकातरं मियाङ्गतल्पे शयितं निशात्यये । व्यवोधयन्मङ्गलवन्ति वन्दिनो

विधाय वाक्यानि विधानृतेजसम् ॥ ७६ ॥

जिहिहि शयनमुद्रमस्य कालः समुपनमन्यनुरक्तमण्डलस्य । भवनशिरसि कीर्णपादधास्त्रो

भवत इव क्षततामसस्य भानोः ॥ ७७ ॥

विरामः शर्वयो हिमरुचिरवाप्तोऽस्तशिखरं किमद्यापि स्वापस्तव मुकुलिताम्भोरुहदृशः । इतीवायं भानुः प्रमद्वनपर्यन्तसरसीं

करेणाताम्रेण प्रहराति विवोधाय तरुणः ॥ ७८ ॥

समुतिष्ठन्त्येते निगडकृतझङ्कारमपरं शनैराकषन्तः करटतटलीनालिविततीः । निरस्यन्त्यो हेलाविधुतपृथुकर्णान्तपवनै-

(स्थन्त्या इस्रावधुतपृधुक्तान्तप्यम् द्विपास्ते दन्ताग्रस्थितकरमुदस्याननतटम् ।। ७९ ।।

पादेनैकेन तिष्ठन् पदुपटहरवैवेंधितस्ते मयूरः पश्चात्पक्षेण सार्धे चिरशयनगुरुं पादमन्यं वितत्य ।

76. D. अबोधयन् for व्यबोधयन्. D. बन्दिनः for बन्दिनः

79. D. लीला for हेला. C. मस्तै: for प्रवेत: C. इभाः, D. गजाः

for द्विपा:.
80. C. कलापी for मयूर: D. पश्चात्युच्छेन सार्क for पश्चात्पञ्जेण सार्थ. D. प्रमृत्य for वितत्य. D. 'यष्टी for 'यष्ट्यां.

<sup>78.</sup> C. यामिन्याः, D. शार्वयाः for शर्वयाः. D. स्वप्नस्तव for स्वापस्तव. C. मित्रः, D. सूर्यः for भारुः.

उत्फुछोध्दूतपक्षच्युतिहमकिणकावृष्टिरावासयष्ट्यां द्वा मार्तण्डधामोदयमुदितमुदोज्जृम्भते ताण्डवार्थो ॥ ८० ॥ पूर्वाद्रौ सर्यपादे चरति विसृजता चन्द्रपादावदातं तल्यं तेनानुचके मलयतरुरसामोदितांसद्वयेन । दिन्नद्रश्वेतपद्ममकरपरिकरच्छन्नवीचीविताना-दुद्यन्मन्दं सरस्तः सलिल्गुरुवहत्पक्षतिमिल्लिकाक्षः ॥ ८१ ॥

इति जानकीहरणे महाकाव्ये सिंहलकवेरितशयमूतस्य कुमारदासस्य
 कृतौ उद्यानकीडावर्णनो नाम तृतीयः सर्गः ॥

<sup>81.</sup> D. 'मोदितांश' for 'मोदितांस.' D. 'हहत्पक्षतिः for 'बृहत्पक्षतिः C महिकाख्यः for महिकाक्षः.

## चतुर्थः सर्गः।

अथ स प्रविजृम्भिते शुचौ विधुरश्रेतिस पुत्रकाम्यया । सुवहुद्विजसात्क्रताखिल-द्रविणः स्तोममयष्ट भूपतिः ॥ ? ॥ चहुशो विफले तद्ध्वरे सति पुत्रीयमनन्तरं ऋतुम्। निरवर्तयदृष्यशृंग इ-त्यभिधानप्रथितस्तपोनिधिः ॥ २ ॥ उदियाय ततोऽस्य कश्चन श्रितचामीकरभाजनं चरुम्। परिगृह्य रुचा परिज्वलन् ज्वलतो रोहितवाजिनः पुमान् ॥ ३ ॥ प्रविवेश विशाम्पतिश्ररं चतुरंशीकृततेजसात्मना । मविधातुमरातितापित-

1. D. व्यथितः for विधुरः. C. दृविणो यागं for दृविणः स्तोमं.

त्रिद्शाश्चस्रववृष्ट्यवग्रहम् ॥ ४ ॥

<sup>2.</sup> D. बहुवा for बहुज:.

<sup>3.</sup> C. D. लोहितवाजिनः for रोहितवाजिनः

<sup>4.</sup> C. चतुरंशीकृतबाद्धतेजसा for चतुरंशीकृततेजसात्मना C. D. अराति-राजित° for अरातितापित°.

द्यिताभिरनन्ततेजसा मुनिनासौ परिकल्प्य लम्भितः। अशितः पविभज्य भूपते-स्तिस्भिर्गर्भमबीभवचरः ॥ ५ ॥ सुतयोभवतः सम वालिजिदः भरतौ कोसलकेकयेन्द्रयोः। यमजौ यमतुल्यतेजसौ सुषुवाते समये सुमित्रया ॥ ६॥ अथ दिव्यमुनिप्रवर्तित-प्रसवानन्तरजातकर्मणां। रुरुचे चरुजन्मनां दशा त्रमंद्शितदन्तकुडुला ॥ ७ ॥ न स राम इह के यात इ-त्यनुयुक्तो वनिताभिरग्रतः। निजहस्तपुटावृताननो विद्धेऽलीकनिलीनमभकः ॥ ८॥

<sup>5.</sup> D, अपारतेजसा for अनन्ततेजसा C. D. परिकल्पलंभित: for परिकल्प्य-लंभित: D. अजीजनत् for अबीभवत्. Fr. reads the verse in the following way:—अशितः परिकल्पलम्भितो स्त्रीननासौ प्रविभज्य भूपतेः। दियता-भिरवीभवन्यस्तिमृभिर्गभेमनन्ततेजसा Agreeing with the Sinhalese edition.

<sup>6.</sup> D. बालिजिद् for वालिजिद्. C. D. कोशल for कोसल. C. D. agreeing with the Sinhalese editson.

<sup>7.</sup> C, D. °दन्तकुर्मला for °दन्तकुर्मला.

S. C. दाशरथि:, D. दाशरथः for राम इह. C. रमणीभिः for विनताभिः. D. ववृते for विदये

मुखमाहतधूलि गण्डयोः करघृष्टाञ्जनदानमस्य तत् । विवभौ सुरदन्तिनो यथा वदनं दन्तचतुष्ट्योज्ज्वस्यम् ॥ ९ ॥ कतरस्तव तात उच्यता-मिति धात्रीवचनप्रचोदितः। रुचिरेण करेण निर्दिशन जगदीशं पमदेन संदधौ ॥ १० ॥ अयि दर्शय तत्किमुन्दुराट्-भवतोपात्तमिति पचोदितः । मविद्शियति स्म शिक्षया नवकं दन्तचतुष्ट्यं शिशः ॥ ११ ॥ इतरेऽपि सरोजशीतल-र्भृदुभिः साञ्जनराजिभिः करैः। शयने समवाहयन् पित्र-श्ररणौ मातृजनेन चोदिताः ॥ १२ ॥ शयनीयगतस्य भूपतेः शिशवः क्रोडनिवेशवाञ्ख्या । निशि वर्धितमानृसंपदं कलहं कोमलजिल्पतं द्धुः ॥ १३ ॥

<sup>9.</sup> C. D. आद्यतपूर्ति for आहृतपूर्ति. D. गृह्योः for गण्डयोः. C. शुशुभे, D. प्रवभौ for विवभौ. D. हस्तिनः for दन्तिनः.

<sup>10.</sup> D. Fr. कतमः for कतरः. D. Fr. वचनेन चोदितः for वचनप्रचो-दितः. D. Fr. जग्रहे for सन्दथौ-

<sup>11.</sup> C. उन्दराद् for उन्दुराद्. D. Fr. प्रणोदितः for प्रचोदितः.

<sup>12.</sup> C. D. ममृणै: for मृदुभि:. C. D. Fr. नोदिता: for चोदिता:.

<sup>13.</sup> C. D. °संगदं for °संपदं. Agreeing with the Sinhalese edition. C. D. मञ्जुलजिल्पतं for कोमलजिल्पतं.

क्रमशश्चरुजन्मना वणुः—
परिवृद्धिमहिता महीयसः ।
प्रतिवासरमायुषः क्षयस्तिद्धारेरि ग्रुल्यमासतुः ॥ १४ ॥
धनुषि प्रतिलब्धपाटवे
नृपतेरन्यतरेद्युरात्मने ।
भवनं भुवनस्य शासितुः
प्रतिपदे गुषितक्रतुर्मुनिः ॥ १५ ॥
स्वितरीटमणिप्रभाम्बुभिः
प्रथमक्षालितपादपङ्कजम् ।
नृपतिः समवीभवन्मुनिं
पुनरुक्तैरिव पाद्यवारिभिः ॥ १६ ॥
कुशलं परिपृच्छच स्वगं
मुनिरध्यासितरत्नविष्टरः ।

उपविष्टमसौ भुवस्तले विरतं राजमुनिं जगौ गिरम् ॥ १७॥ स्वजनादपि लब्धवैशसे

नृपतित्वे शठभृत्यसंपदि । त्रियवादिरिपावपि स्थितो नृप दिष्टचा कुशलेन वर्तसे ॥ १८ ॥

<sup>15.</sup> D. Fr. °कोशले for °पाटवे.

<sup>16.</sup> C. D. प्रथम for प्रथम'. Agreeing with the Sinhalese edition.

<sup>17.</sup> D. ऋषि श्रिका मुनि: C. 'वज्रविष्टर: for 'रत्नविष्टर: C. D. Fr. राजवरं for राजमुनि: C. D. Fr. गिरं जगो for जगो गिरम.

<sup>18.</sup> C. 'कन्द्ने, D. Fr. 'घातने for वैश्वसे. Corrected to घातने in the margin of D. The original reading is blotted with lac ink. A. B. वर्षसे for वर्तसे.

द्विषतो भववन्थभेदिना दहतश्चेतिस योगविह्नना । न जहाति विपत्तिरद्य नः परसंपत्तिषु निःस्पृहानिष ॥ १९ ॥

अनुयान्ति समन्ततो मखे निपतच्छोणितवृष्ट्यो दिशः । पत्रनाहतवृंतिवच्युत-मसवाः किंशुककाननश्रियः ॥ २० ॥

म्ट प्रापतामपि नस्तपस्यतां
टट ध्रुत्वेकङ्करतसाधनस्रचाम् ।
स्फुरदर्चिपि देवतामुखे

हुतमद्यश्व उदस्यतेऽरिभिः ॥ २१ ॥

सदसः समयेषु वृत्तये विधिनाहृतहुतांशभाजिनः । युधि तं जहि पश्यतोहरं गुरुणा रामशरेण राक्षसं ॥ २२ ॥

<sup>19.</sup> B. Adds the first line in margin. The fourth line in C. lacks two syllables at the end [निःस्पृहा°]. D. Fr. निस्पृहान् िः निःस्पृहान्.

<sup>20.</sup> D. अनुयन्ति for अनुयान्ति. C. D. सवे for मखे. B. C. निपतञ्जो- हित' for निपतच्छोणित'.

<sup>21.</sup> C reads the verse thus:—स्कुरदिविष देवतासुले वृतवैकंकतसाध-नमुचां मृपतामपि नस्तपस्यतां हुतमयथ उदस्यते रिपु: Agreeing with the Sinhalese edition.

<sup>22.</sup> D. Fr. महता for गुरुणा. D. Fr. नैर्ऋतं for राख्न सं.

क्षयते न जनं त्वद्धितं यिमनामिन्द्ररिपुस्तु हिंसितुम् । शशिनं मृगशत्रुराश्रितं न मृगं प्रार्थयते हि जातुचित् ॥ २३ ॥

> उरगा इव घर्मपीडिताः क्रतुशत्रुव्यथितास्तपस्विनः । उपयान्त्युपतापनाशनं विपुछं त्वद्धुजचन्दनद्रुमम् ॥ २४ ॥

वयमर्ककुलैककाश्रया न परं भूपतिमाश्रयामहे । न हि जातु पतन्ति पल्वले जलदा वारिधिपानलम्पटाः ॥ २५ ॥

त्वदणु भियमाश्रयामहे न परस्मादितिविस्तराण्यपि । पयसः कणमेव चातको जलदादत्ति बहूनि नान्यतः ॥ २६ ॥

<sup>23.</sup> A. has the following for the first two lines:—यमिनामधिहिं-सिनुं जनं क्षमते नेन्द्ररिपुस्त्वद्धितं. Agreeing with the Sinhalese edition. C. द्रमते for क्षमते. C. D. पुरुषं for न जनं. C. D. इन्द्ररिपुनं for इन्द्ररिपुस्तु.

<sup>24.</sup> C. ताप°, D. Fr. दाह° for घमें°. D. सवशतु°, Fr. मखशतु° for ऋतुशतु°. C. Fr. महितं for विपुलं.

<sup>25.</sup> C. D. डोडुपा: for डम्पटा:. C. seems originally to have had होड़पा: which has been altered and डम्पटा: inserted in the margin.

<sup>26.</sup> Fr. त्वद्णुप्रियमाश्रयामहे for त्वदणु प्रियमाश्रयामहे. Wrongly worded in Fr. and in the Calcutta and Sinhalese editions. Our text is supported by four Mss. D. Fr. अतिविस्तरं त्विप for अतिविस्तराण्यपि-

नृपताविति वेदितापदा
मुनिना जोषमभूयत क्षणम् ।
महतां न कदाचिद्रथेना
गुरुनिर्वन्थविनष्टसौष्टवा ।। २७ ।।

परिपूततनुर्द्धिजाशिषा शुभया त्वत्भियतावृतः स्वयम् । पृथुकः पृथुकीर्तिरर्पितो भवति श्वः समराय यास्यति ॥ २८॥

इति वस्तुमवस्तुकाङ्किणे स मुदास्मै समुदाहतिभयः । शरणं शरणिथेने ददा-वृषये विश्वभुजो नरेश्वरः ॥ २९ ॥

चिलते च स्रतं तपस्यति
प्रथमाहूतमृषेनमस्यया ।
उपनीय चिराय वर्जितं
स्त्रयमङ्कं प्रियमाददे वचः ॥ ३०॥

समवेदि यतस्त्वद्धिंना काथितं यहुरतिक्रमं त्वया । अवधूय ततस्तदापदं चिनु वाणेन कुळोचितं यशः ॥ ३१ ॥

<sup>27.</sup> C. D. अधिता for अर्थना

<sup>28.</sup> C. D. परिपूतवपु: for परिपूततनु:. D. Fr. गच्छित for यास्यात-

<sup>29.</sup> D. Fr. मुनये for ऋषये-

<sup>30.</sup> D. Fr. तमस्त्रिनि for तपस्यति-

<sup>31.</sup> Fr. गृदितं for कथितं. Fr. कुलागतं for कुलोचितं.

अविजित्य जयैषिणां सदा

न भुवः शक्यतयानुरक्षितुम् ।

ननु दिग्जयसंभृतो महा
विभवोऽयं भवतः प्रसंगतः ॥ ३२ ॥

्य भुवनानि विभित्तिं कश्चन स्वजनानेव परः प्रयत्नतः । इतरस्तनुमेव केवछं प्रभुरन्यो भरणेऽपि नात्मनः ॥ ३३ ॥

इति पक्षचतुष्ट्ये स्थिते
रघवः पूर्वमुदस्य मानिनः ।
क्षपयन्ति यशः क्रमागतं
न हि पक्षान्तरसंपरिग्रहात् ॥ ३४॥

जनमन्यहितपर्वतनं स्वयमेवाभिसरन्ति सम्पटः । नियतं निजकृत्यलम्पटः पुरुषः स्वार्थत एव हीयते ॥ ३५ ॥

्पुरुषस्य कृतं भुजद्वयं मविधातुं द्वयमेव वेधसा । सुहृदामुद्यं च विद्विषा-मवलेपमतिघातमेव च ॥ ३६ ॥

<sup>33.</sup> B. C. इतरो वपुरेव for इतरस्तनुमेव. C. D. केवलां for केवलं.

<sup>34.</sup> B. C. क्षययन्ति for क्षपयन्ति.

<sup>35.</sup> B. C. अन्यहितप्रवर्तकं for अन्यहितप्रवर्तनं. D. Fr. कार्यलोखपः for

<sup>36.</sup> C. च दुर्हदाम्, D. प्रविन्नताम्, Fr. विनिन्नताम् for च विद्विपाम-

शरणोपगतं न पाति यो

न भिनत्ति द्विषतां समुन्नतिम्

न स वाहुरसाधनक्षमो

नरवृक्षप्रभवः प्ररोहकः ॥ ३७ ॥

परकृत्यजहो यशोर्जने

जठरैकप्रवणो निरुत्सुकः ।

पशुरेव बुधैर्निगद्यते

यवसप्रासानिवृत्तमानसः ॥ ३८ ॥

न पशुः पुरुषाकृतिर्यतो

नृगुणभ्रष्टतया न पूरुषः ।

विरतव्रतपौरुषस्पृहः

किम् कोऽपि दुहिणेन निर्मितः ॥ ३९ ॥

अकृतद्विषद्वन्नतिच्छदः

श्रितसंरक्षणवन्ध्यकर्मणः ।

पुरुषस्य निरर्थकः करः किल कण्डूयनमात्रसार्थकः ॥ ४०॥

अशने रसनानि देहिनां कृतयोगानि मुखेषु भूरिशः । न न सन्ति तदेषु दुर्लभं प्रभ यत्स्यादभयं प्रजल्पितुम् ॥ ४१ ॥

<sup>37.</sup> B. C. भरणोपनतं for शरणोपगतं. D. Fr. छिनति for भिनति. C. D. असाधनप्रशु: for असाधनक्षमः.

<sup>38.</sup> B. reads this verse after the 39th stanza of our text. Fr. जनै: for बुधै:

<sup>39.</sup> D. Fr. विगत° for विरत°. C. दुहणेन, D. दुघणेन for दृहिणेन.

<sup>40.</sup> A. 'साधकः, C. 'साधनः for 'सार्थकः.

तव जीवितसंशयेष्विपि
न परित्याज्यिमदं कुल्व्यतम् ।
सुलभं प्रतिजन्म जीवितं
हृद्यं धर्मरतं हि दुर्लभम् ॥ ४२ ॥

विरते शवतामभित्रज-त्यभिषेकोत्सवदुन्दुभौ क्षणाद् । इति पातिनि जीविते कथं सुखमालम्बय मृजन्ति सत्पथम् ॥ ४३॥

यशासि त्रज यत्नमुज्झितस्त्रसुखप्रीतिरुपेहि वा तपः ।
अधिगम्यमसारमस्थिरं
विषयास्वादसुखं पशोरपि ॥ ४४ ॥

यशसा सुकृतेर्न संग्रहो नियतं धर्ममुपाजेतो यशः । अनुगच्छ तदेकसंग्रहा-दुभयं स्रभ्यमितीह सत्पथम् ॥ ४५ ॥

<sup>42.</sup> C. °संशये यदि for °संशयेष्विप. B. C. तु for हि.

<sup>43.</sup> A. b. the Tala-leaf Mss. omit this stanza. But the codex B. leaves a blank space with the figure marking the number of the verse. C. विरतः शवतामभित्रजत्यभिषेकोत्सवदुन्दुभिः क्षणाद्. Agreeing with the Calcutta edition. D. समियत्वमभित्रजत्यसावभिषेकोत्सवदुन्दुभिः क्षणाद्. Agreeing with the Sinhalese edition. Fr. शम[मि] तां for शवतां. In other respects it agrees wite C. Dr. R. G. Bhandarkar, the greatest orientalist on this side of India, has proposed a preferable reading for these obsure lines. And we have adopted this reading for our text.

<sup>45.</sup> D. प्राप्य far सम्यं.

ननु ताविद्देव सज्जन-प्रतिरक्षाविधिगम्यमक्षयम् । फलमिन्दुकरोपरञ्जित-प्रहसत्कौमुद्दकोमलं यशः ॥ ४६ ॥

पयतः प्रतिपद्य तत्तपो-वनमुग्रं त्वमुदग्रविक्रमः । सहसा सह कौशिकेन तं यमिनां कृन्त निवर्हकं युधि ॥ ४७ ॥

पितुरित्थमनाकुरुं वच-स्तद्धपश्चत्य ननाम पादयोः सह सिद्धवनं यियासुना समरायावरजेन राघवः ॥ ४८ ॥

तमास स्फुरद्युमद्द्युति-प्रहृते संसादि सौखरात्रिकः । यतये निरयीयतत्सुतौ नृपतिभन्त्रपवित्रदंशितौ ॥ ४९ ॥

अनुजग्मतुरश्रुवार्षिणो हृद्येः पौरजनस्य राघवौ । मुनिमेनमनाकुळातुरै-रनुयाताविश्ववैकचिन्तया ॥ ५०॥

<sup>46.</sup> D. °प्रहसत्युष्कर° for प्रहसत्कोखद°.

<sup>47.</sup> C. Fr. प्रतिपय तपीवनं युधि प्रयतस्त्वं सह कौशिकेन तत् । जिहे संग्-मिनां निवर्हकं सहसौग्रं तम्रद्यविक्रमः for our text. C. Fr. agreeing with the Sinhalese edition. C. D. Fr. निवर्हकं for निवर्हकं.

यमिनः पथि चैतिहासिका-दुपशृष्वन् विविधाश्रयाः कथाः । क्रमथं न विवेद् राघवो बलयानीतवलः स विद्यया ॥ ५१ ॥

अथ वज्रभृतः सुहृ हुहो विषयो यः स्नपनेन विश्रुतः । नृवरो निजगाद तत्पुरं पिशिताशीनिहतं निरीक्ष्य सः ॥ ५२ ॥

न भुनक्ति पुरा पुरिश्वयं परितः कीणकरङ्कत्सङ्करा । अवभग्नशिरःकपालदृग्-विवरमोद्गतशाद्वला मही ॥ ५३ ॥

फणिभिः प्रतिविम्वमातरः शितिभिभीन्ति शिरोऽवल्लिम्बिभिः । रचितैरिव वेणिवन्धनै-विरहादस्य पुरस्य शासितुः ॥ ५४ ॥

भुवि भोगिनिमं विलोकयं-स्तुदुमो हारमहार्यवेपथुः । हरिहस्तहतस्य दन्तिनः कररन्ध्रे निभृतं निलीयते ।। ५५ ॥

<sup>51.</sup> B. अनुशृण्वन् , C. अभिशृण्वन् for उपर्यण्वन् C. D. क्रमधुं for क्रमधं. C. D. अनीतबलः for आनीतवलः.

<sup>53.</sup> C. D. पुरश्रियः for पुरश्रियं.

<sup>54.</sup> D. Fr. प्रतिविम्बमातरः for प्रतिविम्बमातरः

<sup>55.</sup> B. C. हस्तिनः for दनितनः.

मितमा विशदेन लूतिका-पटलेनावृतदृष्टिरीक्ष्यते । रुद्तिरिव पुष्पितेक्षणा विपुलत्रासकृतैरनेकशः ॥ ५६ ॥

श्लथभित्तिविरूढभूरुह-स्थिरमूलाग्रविनिर्गमक्षतम् । स्फुटतीव भृशं शुचातुर हृद्यं तहृहचित्रयोषिताम् ॥ ५७ ॥

नकुलः परिजीर्णवबुध-प्रतिविम्बाननमध्यरन्ध्रतः ।

परिकर्षयति क्रुधा यथा स्फुरितं तद्रसनं सरीसृपम् ॥ ५८ ॥

इति जल्पति तत्र राक्षसी पुरतः मादुरभूद्रिदेलिमा ।

मकराकरपायिधामभिः क्षतयक्षाकृतिरुग्रविग्रहा ॥ ५९ ॥

नवकृत्तविलासिनीकर-प्रसवोत्तंसविभूषितानना । नृशिरस्ततिमेखलागुण-स्फरणक्रूरकटुकणत्कटिः ॥ ६० ॥

<sup>57.</sup> B. C. ग्रुचाऽऽतुरं for ग्रुचातुरं.

<sup>58.</sup> D. Fr. 'प्रतिविम्ब' for 'प्रतिविम्ब'.

<sup>59.</sup> B. C. यक्षिणी for राक्षसी.

परितः स्फुरदन्त्रपाश्यया परिणद्धाकुलकेशसंततिः। घनशोणितपङ्का कुङ्काम-प्रविलिप्तस्तनकुम्भभीषणा ॥ ६१॥ इति तामतिभीमद्शेना-मभिवीक्ष्योभयतस्तपोधनम् । धनुषोरवनीभुजः सुतौ सपदि न्यस्तशरावतिष्ठताम् ॥ ६२ ॥ स वसिष्ठतनूजपातित-क्षितिपस्ववंसतिपदो मुनिः। घणिनो नृपतेः कृतस्मय-स्तनयं वीक्ष्य जगाविदं वचः ॥ ६३ ॥ इति सार्वजनीनसम्पदः पलयं देशवरस्य कुर्वतीम् । न निहत्य शरेण सूरिभि-स्त्वमधर्मी ध्रुवमेष गीयसे ॥ ६४ ॥ शतमन्युरवर्णवृत्तये न वधः स्त्रैण इति प्रचिन्तयन् । निजवान विरोचनात्मजां कुलिशेन त्रिदिवस्य शान्तये ॥ ६५ ॥

<sup>61.</sup> D. Fr. परिवद्द° for परिणद्द°. C. D. संहति: for सन्तति:

<sup>62.</sup> B. C. तपोनिधिम् for तपोधनम्.

<sup>63.</sup> D. Fr. घृणिनो नृपतेर्जगाविदं तनयं वीक्ष्य कृतस्मयो वचः for घृणिनो नृपतेः कृतस्मयस्तनयं वीक्ष्य जगाविदं वचः. The Mss. D. Fr. agree with the Sinhalese edition. D. Fr. विशष्ट for विसष्ट.

<sup>64.</sup> D. Fr. सर्वजनीन° for सार्वजनीन°. A. B. कुर्वतीमनिहत्य for कुर्वतीं न निहत्य.

वनितावपुषि द्विपज्जने
पुरुषाकारिवशेषितेऽपि वा ।
न हि मद्रकरं शरीरिणां
महताई करुणावसम्बनम् ।। ६६ ॥

युवतेरिप साधवः सुखे जगतो छुप्तवतिश्वरिस्थितिम् । तुल्यन्ति न राम विक्रमं द्विषतीतापमगुण्यवृत्तिभिः ॥ ६७ ॥

अपि वितथ इदं धनुर्भृतो-भवतोः पौरुषरोषवित्तयोः न भजन्ति यशःश्रियं रणेऽ-भ्युदिते हन्त तपोधनद्विषः ॥ ६८॥

न विरोचनजन्मनोरिदं युवयोरायुधयुद्धतन्त्रयोः । द्विजद्वद्धनिषेवणक्षमं महतोः श्रीत्रमलं विराजते ॥ ६९ ॥

<sup>66.</sup> Fr. प्रकृते स्यात् for प्रहताहें. Fr. agreeing with the Sinhalese edition.

<sup>67.</sup> C. reads the following for our text:—तुंडयन्ति न साधवः सुखे जगतो छप्तवतश्चिरस्थितिम् । युवतरिप राम साधवो द्विपतीतापमगुण्यवृत्तिभिः. Agreeing with the Sinhalese edition. D. छोपयितुम्, Fr. छप्तवताः for छप्तवतः. The reading of the Ms. Fr. seems to be corrupt.

<sup>68.</sup> Fr. reads the following for our text:—रण अभ्युदिते धनुर्भृतो-भवतोः पौरपरोपवित्तयोः । अपि वित्य इदं यशःश्रियं न भजन्तीति तपोधनायिपा? Agreeing with the Sinhalese edition.

<sup>69.</sup> D. Fr. with the Sinhalese edition read the following for our text. द्विजटद्धनिपेवणक्षमं युवयोरायुधयुद्धतन्त्रयोः । न विरोचनवंशजनमनोर्म- हतोः श्रोत्रमिदं विराजते

इति मुनिचोदितो हृदि सुकेतुसुतामिषुणा रघुपतिरक्षिणोद्शनिपातपदुध्वनिना रफटितकुचान्तरस्रवदसृक्सुतिनः करणात् प्रथममपाययुस्तदसवो नु शरो नु बहिः ॥ ७०॥

ऋषिरिति विघ्रघातविधिसिश्चितसद्यशसं तनुजमयोजयदशरथस्य सुरास्त्रगणैः असुरानिशाचरक्षतजपानपरैर्विकस-छिसतद्वताशनद्यतिपिशङ्गितदिग्यद्नैः ॥ ७१ ॥

वद्निविनिर्गतज्विलितविह्निशिखावितते-रूपगतविन्ति राममथ तानि ततानि रुचा शश्चिरखण्डकोणकुटिलस्फुटकोटिखरं द्शनचतुष्ट्यं पृथु द्धन्ति विहः प्रमृतम् ॥ ७२ ॥

रक्षोहव्यहिवर्भुजं स हि तथा संघूप्य शस्त्रेन्थनैः प्रत्युद्गम्य सुदूरमेव हिरणैरन्वीयमानो वहिः छेदाय प्रसृतैरसेकिमछताजालप्रवालिश्रयः कुजत्कोकिलमाश्रमस्य निकटं सायं प्रपेदे मुनिः ॥ ७३ ॥

॥ इति जानकीहरणे महाकाव्ये सिंहलकवेरतिशयभूतस्य कुमारदासस्य कृतौ श्रीरामोत्पत्तिर्नाम चतुर्थः सर्गः ॥

<sup>70.</sup> D. मुनिनोदितः for मुनिचोदितः. C. D. अक्षणोत् for अक्षिणोत्. C. D. विहः for बहिः.

<sup>71.</sup> C. D. मुनि: for ऋषि:

<sup>72.</sup> D. afe: for बहि:

<sup>73.</sup> C. स तु, D. स च for स हि. D. हि: for बहि:-

## पञ्चमः सर्गः।

ततस्ततं तापसकन्यकाजन-मसिक्तसंवर्धितवृक्षमण्डलैः । सहस्रशस्तानितसामनिस्वन-मवर्तिताखण्डशिखण्डिताण्डवम् ॥ १॥ विहङ्गपानाय महीरुहां तले निवेशिताम्भःपरिपूर्णभाजनम् । विशोषणार्थाहितपुण्यवल्कल-प्रताननम्रीकृतवृक्षमस्तकम् ॥ २ ॥ कृतासु नीवारविभागवृत्तिषु स्वकीयमंशं मृदुहस्तसंपुटैः। हरद्भिरालोहितगण्डमण्डलैः प्रवङ्गमैः सेवितशैलकन्द्रम् ॥ ३ ॥ स्त्रमङ्कुनारुह्य सुर्वं परिष्वपत्-कुरङ्गशावपातिबोधशङ्करया । चिरोपवेशव्यथितेऽपि विग्रहे सुनिश्रलासीनजरत्तपोधनम् ॥ ४ ॥ हिरण्यरेतः शरणानि सर्वतः मवृत्तपुण्याहु।तिधूमधूसरम् । बृहछतातानभृतः फलेग्रहे-रथस्तरोरासितशायितातिथि ॥ ५ ॥

I. A. B. °जनानिषिक्त° for °जनप्रसिक्त°.

<sup>2.</sup> D. Fr. प्रभार for प्रतान . The Calcutta edition as well as the Sinhalese edition agree with our codices A. B. C.

<sup>5.</sup> C. D. दहहता° for बृहहता°. D. आतानशुजः for आतानभृतः. D. आशित² for आसित². D. agreeing with the Sinhalese edition.

तपस्त्रिवर्गस्य वधूषु वह्नये वितन्वतीषु प्रकृतां बलिकियाम् । मृगाङ्गनाभिः परिलिह्य जिह्नया विनोदितत्याजितरोदितच्छिशु ॥ ६ ॥ **ब**लिक्रियातानितलाजकर्षणे समेतकीटमतिघातशङ्कया । कुशस्य मुष्टचा शनकैस्तपस्विभिः प्रमृज्यमानानलमन्दिरोदरम् ॥ ७॥ महीरुहभ्रष्टविहङ्गपोतिका-सुखोपवेशाय तपस्विसूनुभिः। इषीकतलेन विधाय मादवं कचित्समासज्जितनीडपञ्जरम् ॥ ८॥ सवारिमृत्स्नापरिपूर्णखातक-प्रजन्यमानाङ्करवीजमेकतः । महृष्टसारङ्गकिशोरव**ल्गित**-प्रकीर्णपुञ्जीकृतशुष्यदिङ्गदि ॥ ९ ॥ समीरणैराहुतिगन्धपावनै-विंतानितोदामशिखण्डिनस्वनम् । तपोवनं तत्तपसामधिश्रयः कुमारयुग्मेन विवेश कौशिकः ॥ १० ॥

<sup>6.</sup> Fr. °वर्णस्य for °वर्गस्य. D. Fr. वधूषु for वधूषु. C. अधििह्य for परिविद्य. Fr. °शिशुं for °शिशु. Fr. agreeing with the Sinhalese edition.

<sup>7.</sup> D. Fr. प्रमञ्यमानं शनकैस्तपस्विभिः । कुशस्य ग्रुष्ट्यानलमंदिरोदरम् for कुशस्य गुष्ट्या शनकैस्तपस्विभिः । प्रमृज्यमानानलमन्दिरोदरं D. Fr. agree with the Calcutta and the Sinhalese editions.

<sup>9.</sup> C. प्रजायमान° for प्रजन्यमान° C. D. वीजं. for बीजं. B. C. °इंगुरें for °इंगुदि-

विधित्ष्विरिष्टिं नृपतेरतिद्धतं सुतं ततो वैवुधलौकिकीपृषिः । समादिदेश मकृताय कर्मणे विराय तद्रक्षणरूप्यमादतः ॥ ११ ॥

तमग्निपिन्धानमधिकतु भ्रमन् रिरिक्षपुः सन् परितो रिपोरसौ । क्षमाभुजः सज्यशरासनः सुतो हृतो जगादावरजं वनश्रिया ॥ १२ ॥

विभित्तं नीवारवदम्बुजाकर-श्रिया परीतं सततं तपोजुषाम् । अखातमाहावमनुष्त्रमं परं सदाफलं शस्यमिदं तपोवनम् ॥ १३ ॥

सवेदवेदाङ्गविदो यमव्यय विदन्ति यत्नन पदं तपस्विनः । स लोककृत्यानि विचिन्त्य कानिचित् तपस्यति स्मेह पुमान् पुरातनः ॥ १४ ॥

सुद्रश्चनिच्छन्नसमाहतेन्थनं द्विजेन पक्षव्यजनेन वीजितम् । त्रिनेत्रमूर्त्यन्तरमादिपूरुषो जुहाब हव्यैरिह हव्यवाहमम् ॥ १५ ॥

<sup>11.</sup> D. Fr. ऋषिः सतं वैद्युपलैकिकीं ततो विधित्सरिष्टें नृपतेरतन्द्रितं for विधित्सरिष्टें नृपतेरतन्द्रितं सतं तते। वैद्युपलैकिकीमृषिः. D. Fr. agree with the Sinhalese edition.

<sup>12.</sup> D. Fr. इन्यन्ते for इन्यानं. D. Fr. agreeing with the Sinhalese and the Calcutta editions.

<sup>14.</sup> D. वदन्ति for विदन्ति-

तपस्यति स्वामिनि शत्रुशातने
समित्कुशच्छेदनमात्रतत्परः ।
सुसंयतो नाभिननन्द नन्दकः
सुरारिवक्षःक्षतजासवं तदा ॥ १६ ॥
गदा रणदुन्दुभिभैरवं रणं
तदा समभेत्य भयं वितन्वति ।
शिरस्यपध्यस्तशिरस्रजास्रके
निमज्य मज्जां न जधास विद्विषाम् ॥ १७ ॥
नवं स्वकोशाहृतवारिधारया
वनं तद्धणामनुगृह्णता रणे ।
न पाञ्चजन्येन जनस्य तेनिरे
भियो विशुक्काशनिभैरवैरवैः ॥ १८ ॥

सलीलमुदण्डसरोजिवष्टरे निषद्य पादेन पुरोऽवलम्बिना । पारिस्पृशन्त्या चलवीचिमस्तकं तदा किलागायि कलं न पद्मया ॥ १९ ॥

फणावतामुद्धरणेषु वारिधि-भवाहसिक्ताबुदयाचल्रस्थितः । वितत्य पञ्जावधिपः पतात्त्रिणां व्यशोषयत्र मति सूर्यमायतम् ॥ २०॥

<sup>16.</sup> C. reads the following for our text:-तपस्यति स्वामिनि शतु-शातने ससंयतो नाभिननन्द नन्दकः । समित्कुशच्छेदनमात्रतत्परः सरारिवक्षःक्षतजासवं तदा. C. agrees with the Sinhalese edition.

<sup>17.</sup> C. रटहुन्दभभैरवं for रणहुन्द्वभिभैरवं.

<sup>18.</sup> D. °कोषाहतनीर° for कोशाहतवारि°. D. भियो हि for भियो वि°.

विहारमारण्यकमिष्टवस्तुर्दं विहाय वल्केन समं वितृस्तयन् । इतः किल कोधपराहतो हरिः पुरा प्रतस्थे वलिबन्धसिद्धये ॥ २१ ॥

ततः महत्येव गुणस्य संपदी हिरण्यगर्भस्य विधतहिंसया । निषेन्यते श्वापदसंपदा पदं

ाषव्यतः श्वापदसपदा पद तपस्त्रिनामृद्धमिदं शमावहम् ॥ २२ ॥

प्रगद्य पुच्छे शिशवस्तपस्विनां मसीपयःसेककृतानिवासितान् ।

यदङ्गिबन्दून् गणयन्ति चापला-द्विलोकय द्वीपिनमेनमग्रतः ॥ २३ ॥

इमौ हरी संहतरोषशङ्कितौ नितान्ततप्तौ तपनस्य दीप्तिभिः । तल्लं गजस्य स्नुतगण्डसंपदः फणातपत्रं फाणिनश्च वाञ्खतः ॥ २४॥

<sup>21.</sup> D. इतः पुरा for इतः किल. A. C. क्रोधिविम्राधिलतो विश्वः for क्रोध पराइतो इरिः. D. किल प्रतस्थे for पुरा प्रतस्थे. The readings of D. agree with the Sinhalese edition. C. बलिवन्यक्रमणे for बलिवन्यसिद्धये.

<sup>22.</sup> B. C. प्रहत्येव for प्रहृत्येव.

<sup>23.</sup> C. मशीपयः°, D. मपीपयः° for मसीपयः°. Fr. यहेहविन्दृन्. for यहङ्ग-

<sup>24.</sup> D. Fr. हरी इमी for इमी हरी. Agreeing with the Sinhalese edition. D. Fr. भाद्विनो for भाद्वितो. Agreeing with the Sinhalese edition.

तथा गिरं व्याहरतैव रोदसी वितत्य यातं पवनेन रहसः। विधूनयत्तद्विपिनं द्विषद्धलं ध्वजैरुपालक्ष्यत काकलाञ्छनैः ॥ २५ ॥ सरोषरक्षः प्रतिविस्वविग्रहं कृपाणपत्रे शरदम्बरत्विषि । विगृह्णतां जीवितपानि एसया स्थितः समास्थाप्य यमो यथा वभौ ॥ २६ ॥ असंख्यगह्या अपि तत्र सैनिकाः पिशाचरक्षस्तातिभिर्निरन्तरम् । कृतान्धकारं रथचक्ररेणाभ-र्जगुर्जगत्स स्वरजस्तमोमयम् ॥ २७॥ चकार लक्ष्यं प्रथमो बलोत्तरो नभः श्रितं तत्पदिको वलं द्विषाम् । ततिं क्षितिस्थामनुजो जवान च द्रवत्तुरङ्गामतिदन्तत्रद्विभुम् ॥ २८ ॥ युधि द्विपा रामशरेण दारिताः कृतत्वराधोरण पुक्तकन्धराः । यतो धरण्यामनुकृष्टवारिदं दिवः पतन्तो रुरुजुः स्त्रसैनिकान् ॥ २९ ॥

<sup>25.</sup> D. Fr. पवनस्य रहसा for पवनेन रहसः.

<sup>26.</sup> D. Fr. प्रतिविश्वविद्यहं for प्रतिविश्वविद्यहं. Fr प्रमुध्यतां for विगृह्णतां.

<sup>28.</sup> D. Fr. reed the following for our text:—चकार दक्ष्यं स नभः श्रितं वर्ळं दळोत्तरोऽपि प्रथमे।ऽनुजी द्विप.म् । द्रवत्तुरंगामितदन्तवद्विभ्रं जधान पंक्तिं पदिकः क्षितिश्चिताम्. Agreeing with the Sinhalese edition. A. अभि-दान्तवत्, B. अतिदान्तवत्, C. अभिदन्तवत् for अतिदन्तवत्.

<sup>29.</sup> D. Fr. बिभिदु: for रहजु:.

शरासने वर्त्मान लक्ष्यभेदने परैरुपालक्ष्यत नेषुसन्ततिः। ऋतेऽपि हेतोरिव दीर्णवृक्षसो निपेतुरस्य प्रधने सुरद्विषः ॥ ३० ॥ यथा गुणस्य ध्वनयः समुद्ययु-निंपातशब्देन समं युधि द्विषाम्। तथाऽस्य योद्धर्धनुषो विनिर्गता जेव विशेषं विद्धुः शिलीमुखाः ॥ ३१ ॥ सुरारिइस्तच्युतशस्त्रजालका-न्यरब्धलक्ष्याणि चिरं नभस्तले। विशुष्कपत्रमतिमानि तच्छर्-प्रतानवातोपहतानि बभ्रमुः ॥ ३२ ॥ **मभञ्जनेनाहितपक्षतिध्वनि** यसर्पतां राजसुतस्य पत्रिणाम्। ऋअद्विषस्ते प्रतिलोममाहतैः शरैनिजैरेव दृढं निजिन्नरे ॥ ३३ ॥ क्षतं पृषत्केन पतातिणां पथः पतद्वलं तत्तनयस्य भभतः। निपातखेदादशिवे भुवस्तले भियेव तूर्ण जहुरन्तरासवः ॥ ३४॥

<sup>30.</sup> Fr. लक्षछेदने for लक्ष्यमेदने. D. Fr. शीर्णवक्षसः for दीर्णवक्षसः.

<sup>31.</sup> D. Fr. निद्धुः for विद्धुः

<sup>32.</sup> D. Fr. 'पाणिच्युत'for 'इस्तच्युत'. Fr. 'छक्षाणि for 'छक्ष्याणि.

<sup>33.</sup> D. प्रसर्पता राजसतस्य पत्रिणा for प्रसर्पतां राजसतस्य पत्रिणाम्. A. C. कातुद्विष: for ऋसुद्विष:. Agreeing with the Sinhalese edition.

<sup>34.</sup> D. Fr. महीतले for अवस्तले.

शिताङ्कशन्यासिवधूतमस्तकाः शिरःसमीपे विनिविष्टवाहवः। ध्रुवं नदन्तो युधि तं महारिणं भयादयाचन्त यथारिदन्तिनः।। ३५।

द्विपं करीरीयुगमूल्रखाण्डत-प्रशाणदन्तं समदेन पश्यता । मृधावतारच्यथितेन चेतसि क्षणं विचक्रे निकटेन दन्तिना ॥ ३६॥

करी करं यातमुदग्रविग्रहः परं पहर्तुं भतिहृत्य रहिता। शरेण भित्त्वा निस्तिले निकीलिते शशाक भोक्तं न भुजस्य मण्डले॥ ३७॥

निकीलिते रामशरेण वे।गना दृढं विभिद्योरुयुगं तुरङ्गमे । कृतेऽपि दोषे भयमूहवृत्तिना हृयेन कश्चिद्विचाल नासमात् ॥ ३८॥

रिपोरपूर्णेन्दुमुखेन कश्चन स्थिरासनः पत्रियुगेन राक्षसः। निकुत्तयोरप्यधिजानु पादयोः पपात नेगेन यतो न वाजिनः॥ ३९॥

<sup>35.</sup> C. इवारिदन्तिनः for यथारिदन्तिनः

<sup>36.</sup> C. प्रकीर्णेदन्तं for प्रशीर्णेदन्तं. D. रमरावतार for मृयावतार Agreeing with the Sinhalese edition.

<sup>38.</sup> D, कृतेऽपराधेऽपि भयेन चेतसा for कृतेऽपि दोषे भयमूदृङ्कतिनाः

<sup>39.</sup> D. और: for रिपो:

वधाय धावन्नभिशत्रु विद्विषः शरेण कृत्तच्युतमस्तकोऽपरः । हृतायुरप्यादिकृतेन कानिचि-त्पदानि वेगेन जगाम राक्षसः ॥ ४० ॥

जवेन कश्चिज्जवनाम्बुदोपम क्षणं सिताभ्रैः कृतकर्णचामरम् । निपत्य कुम्भे तरसा द्विधा गतै-विद्दायसा वाहयति स्म दन्तिनम् ॥ ४१ ॥

पृषत्कभिन्नोदररन्ध्रनिर्गतं
स्वमन्त्रमुत्कृत्य खुराप्रपातनैः ।
दिशि क्षिपन्तं युधि वेगधारयापरो भुवं वाहयति स्म वाजिनम् ॥ ४२ ॥

निकृत्य सौमित्रस्थाङ्गधारया-पवर्जितं स्वं तस्सा क्षपाचरः । क्रुधायुधीकृत्य भुजं महीभुजः सुतं जघान ध्वनिकम्पिताचलः ॥ ४३ ॥

न्यमज्जदर्धेन रथाङ्गमीरितं परेण शत्रोरुपदण्डमस्तकम् । तमेव दण्डं परशुं विधाय तं शिरस्यरातिर्निज्ञान सस्वनः ॥ ४४ ॥

<sup>40.</sup> D. गतायु: for हतायु:. C. नैर्ऋतः, D. कीणप: for राक्षसः.

<sup>41.</sup> B. हस्तिनम् for दन्तिनम्-

<sup>42.</sup> C. सेन्थवं, D. घोटकं for वाजिनम्

<sup>43.</sup> D. कृषा for कुषा. D's reading appears to be corrupt. C. D. किम्पितस्थल: for किम्पिताबल:. Agreeing with the Calcutta edition.

स्वधाणियंत्रच्युतशस्त्रसादितं विधाय वृन्दं बहुधा सुरद्विषाम् । रणाय कोशादसिमीशितुः सुत-श्रक्षं कृष्णं विवरादिवोरगम् ॥ ४५ ॥

परस्य सौमित्रिकृपाणपाटित-द्विधाभवदेहभृतो निकीलयन् । त्रारेण पार्श्वे नृहरिः समग्रतां व्यथत्त रोषेण नु लीलया नु सः ॥ ४६ ॥

करं रणाय प्रतिहृत्य धावति
द्विपे निजन्ने तनयेन भूभुजः ।
वहुनि खण्डानि विधित्सुनासिन।
समेत्य संपिण्डित एव तत्करः ॥ ४७॥

कृपाणकृत्तस्य दृढोरुयान्त्रतं न पश्चिमार्धे निपपात सादिनः । तुरङ्गवल्गादृढकुष्टुमुष्टिना परेण भागेन च लम्बितं पुरः ॥ ४८ ॥

परेण सङ्गेऽनुपपातपातिते स्रारिरुत्तानिवसृष्टिविग्रहः । अपि व्यपाये सित सत्त्वमानयोः द्विषे न दित्सिनिव पृष्ठमाहवे ॥ ४९ ॥

<sup>45.</sup> D. वृन्दं for वृन्दं Agreeing with the Sinhalese edition,

<sup>48.</sup> D. °वालगाहदकृत्तमुधिना, Fr. °वलगाहदलप्रमुष्टिना for °वलगाहदकृष्टमु ष्टिना. Fr. agreeing with the Sinhalese edition.

निमप्तवज्ञे जठरे सुरद्विषः
परिक्षरच्छोणितसिक्तमूर्तयः ।
परस्परस्य प्रसमं समुच्छ्वसत्महारवातेन पुनर्विशोषिताः ॥ ५०॥
ततस्ततासृक्सवछोहिताम्बरः
श्रियं जयस्थामुपयन्तुमुद्यतः ।
यथेप्सपानाशनतृप्तचेतसश्रकार राजन्यवरश्चिरं द्विजान् ॥ ५१ ॥
ततो मरुत्पावकशस्त्रिनेधुत-

तता मरुत्पावकशस्त्रानधुत-पदम्थमारीचसुबाहुविग्रहः । वर्छं बलीयानवलीकृतं भिया ततं दिगन्तं स निनाय नायकः ॥ ५२ ॥

रणे दधानो हृद्यं द्याऽहृतं सलीलमायम्य धनुर्धनुर्धरः । पराङखानां शनकः शिलीमुखा-द्विषद्विपानां जघने जवान सः ॥ ५३॥

भृशं न सेहे युधि राममाशुग-प्रतानशुष्काशनिपातभीषणम् युगान्तितग्मद्युतितेजस द्विषो बळीयसो भ्रातृबळान्वितं बळम् ॥ ५४ ॥

<sup>50.</sup> D. सरारयः for सरद्विषः. D. परिश्लवहोहित° for परिश्लरच्छोणित°.

<sup>51.</sup> A.B. जयोत्थां for जयस्थां. D. पानासन° for पानासन°. D. agree-ing with the Sinhalese edilion. D. Fr. खगान for द्विजान.

<sup>52.</sup> C, क्षणाहिंगन्तं for ततं दिगन्तं.

<sup>53.</sup> D. आहत्य for आयस्यः

<sup>24.</sup> C. चिरं for भृशं. D. "प्रवृन्द" for "प्रतान".

स्थित्वा गुण महति तत्क्षणलब्धमोक्षाः सुश्चिष्टयुक्तिसफलाननसंपद्स्ते । शाक्या इवास्य विशिखा रिपुसैनिकेभ्य-अकिह्निविष्टपसभागमनोपदेशम् ॥ ५५ ॥ हुतभुजि निधनाख्ये शत्रुहव्यानि हुत्वा परिणयति जयश्रीवीरकन्यां नृवीरे । समरपटह्योपे तत्र नत्तं कबन्धे-र्वहलरुधिरपङ्कस्फारिसिन्दूरलेपैः ॥ ५६ ॥ मध्येनिकृत्तरजनीचरपूर्वकाया-क्छेदैः स्थिता भुवि निपत्य भयं वितेनुः । रक्षः सु युद्धविमुखेषु विभिद्य भूमी-मर्घोत्थिता इव पुनः समराय दैत्याः ॥ ५७ ॥ रामायुधव्यथितराक्षसरक्तधारा-स्पर्शेन छोहितरुचो मुहुरम्बुवाहाः। गौरीपतिप्रणतिसंभ्रम्छ।भवन्ध्यां सन्ध्यामकालघाटतां गगने वितेनुः ॥ ५८ ॥ संक्रीडद्रथतुरगद्विपाभ्रवृन्द-व्युत्क्रान्तौ विरतपृषत्कपातवृष्टि । निस्त्रिशस्फरिततिहिद्युक्तमाप व्यक्तार्कद्युति शरदीव तन्नभः श्रीः ॥ ५९ ॥

<sup>55.</sup> A. B. C. त्रिपिष्टपसभा° for त्रिविष्टपसभा°.

<sup>56.</sup> D. °पटहकोषे for °पटहघोषे. C. नृत्यं for कृतं. D. कदन्यैः for कदन्यैः

<sup>57.</sup> D. निश्चय for निपत्य. D. गे.वां, Fr. पृथ्वीं for भूमीं C. प्रथनाय

<sup>58.</sup> D. रोहितरुचः for लोहितरुचः D "बन्ध्यां for "दन्ध्यां.

<sup>59.</sup> D. 'बृन्द for 'बृन्द.

रक्षोवसापिशितपूरितकुक्षिरन्धः
काकुत्स्थवाणहतहास्तमुखाधिरूढः ।
पर्यन्तलप्ररुधिराणि मृदुप्रणादस्तुण्डानि वायसगणो रदने ममार्ज ॥ ६० ॥
राजात्मजौ मुनिस्रताश्रुभिराहिताघ्यौँ
प्रत्युद्रतौ मृगकुलैरुटजानि गत्वा ।
आवर्जिते विद्धतुः शिरसी सुबाहोवाणत्रजेन गुरुणी गुरुपादमले ॥ ६१ ॥

श इति जानकीहरणे महाकाव्ये सिंहरुकवेरतिशयभूतस्य कुमारदासस्य कृतौ मारीचसुबाहुवधो नाम पञ्चमः सर्गः ॥

<sup>60.</sup> C. भुलावरूदः for मुलाधिरूदः

<sup>61.</sup> C. D. द्वनिद्यताक्षिभिः for द्वनिद्यताक्ष्मिः, A. B. आहितार्थी for आहितार्थी.

## षष्ठः सगः।

उचचाल ततः सृष्टा जगदंशस्य मैथिलम् । अनुग्रहीतुमग्रण्यं गृहिणामाहितऋतुम् ॥ १ ॥ विभ्रत् सन्ध्याविधिस्नानसंवर्धितरूचो जटाः। ज्वाला इव तपोवहैः शालिशूकाग्रपिङ्गलाः ॥ २ ॥ तेजसा तपसो दीप्तः स्निग्धश्च करुणागुणात् । समं संदर्शितादित्यचन्द्रोद्य इवार्णवः ॥ ३ ॥ शिरः प्रदेशलम्बन्या सुर्वन् रद्राक्षमालया । फिलता इव तीर्थाम्भःसेकपुष्टचा जटालताः ॥ ४ ॥ अरण्यदेवताभिः स प्रयुक्तबारुमङ्गरुः । व्रती निरगमत् सत्रान्भेघाद्रध्न इव ज्वलन् ॥ ५ ॥ निनाय हरिणत्रातं स्वयं यत्नेन वर्धितम् । मस्थितं सह संरुध्य वाष्पापूरितलोचनौ ॥ ६ ॥ गमनव्याहृतारमभमणामेषु महावीभेः। पाणिभिः शिरसि स्पृष्टौ हन्यधूमसुगान्धिभिः ॥ ७ ॥ वैखानसवधूहस्तलाम्भतार्घ्यकृताशिषौ । तौ द्रष्ट्रकामौ मेदिन्या ईश्वरस्य सुतौ धनुः ॥ ८ ॥

I. D. उचचार for उचचाल. D. कर्ता for सहा-

<sup>3.</sup> D. तपसस्तेजसा for तेजसा तपसः

<sup>5.</sup> D. अरण्यदेवताभिश्च for अरण्यदेवताभिः स. C. द्वानिः for त्रतीः

<sup>6.</sup> C. D. read सह प्रस्थितमारुध्य वर्धित हरिणत्रज्ञम् । स्त्रयं निनाय यन्नेनः बाष्पापूरितलोचनौ for our text. B. वाष्पापूरितलोचनौ for वाष्पापूरितलोचनौ.

<sup>7.</sup> D. शिरसि पाणिभिः स्पृष्टौ for पाणिभिः शिरसि स्पृष्टौः

<sup>8.</sup> C. D. °ल्लिमतार्घ° for °ल्लिमतार्घं.° C. D. द्रष्टुकामी निनायेशं मेदिनीश-सतौ धत्तः for तौ द्रष्टुकामी मेदिन्या ईश्वरस्य सतौ धत्तः. Agreeing with the

ततश्चिरपरित्यक्तं गौतमस्य तमोटुदः । विवेश विश्वभुग्धाम्नो धाम वर्त्मवशाद्वशी ॥ ९ ॥ स्थपुटासु कुटीरस्य निकटाङ्गनभूमिषु । प्ररूढदर्भसन्दर्भघासग्रासोद्यतद्विपम् ॥ १० ॥ काचिदुदेहिकालीढजीर्णवस्कलमन्यतः। आरण्यतुदुमिच्छन्नशीर्णकृष्णमृगाजिनम् ॥ ११ ॥ तलस्थितजरत्कुम्भमुखाञ्चिगेच्छताहिना । आवर्जितपयस्तिम्यदूक्षमूलमिव काचित् ॥ १२ ॥ कचिद्विष्णुप्रतिच्छन्दःकुक्षिस्यविवराननात् । नकुलैरन्त्रवत्कृष्ट्वेष्ट्रमानसरीस्टप्स् ॥ १३ ॥ तस्मित्रजपदस्पर्शत्याजितग्रावविग्रहम् । पप्रच्छ स्त्रीमयं तेजो रामः शापस्य संभवम् ॥ १४॥ निगद्यासौ सुनासीरं त्रीडानम्रीकृतानना । न्यवीविद्दनुक्त्वैव यौवनाविनयं पुरा ॥ १५॥ ययौ रामोऽथ तं देशं मरुतामास वेगिनाम् । पुरुहूतहतभूणच्छेदेभ्यो यत्र संभवः ॥ १६ ॥

<sup>9.</sup> A. B. गोतमस्य for गौतमस्य.

<sup>10.</sup> C. D. निकटाङ्गणभूमियु for निकटाङ्गनभूमियु. Agreeing with the Sinhalese edition.

<sup>14.</sup> D. शापस्य कीमयं तेजो रामः पप्रच्छ संभवम् for पप्रच्छ कीमयं तेजो रामः शापस्य संभवम्. Agreeing with the Sinhalese editin.

<sup>15.</sup> B. ग्रुनासीरं, C. ग्रुनाशीरं, Fr. सुनाशीरं for सुनासीरं. A. D. निगयासी सुनासीरं त्रीडादावर्जितानना for निगयासी सुनासीरं त्रीडात्म कृतानना. A. D. agree with the Sinhalese edition. D. Fr. न्यवीवदत्त for न्यवीविदत.

<sup>16.</sup> A. मेधातिथिइतभूणच्छेदेभ्यो यत्र संभवः। मुरुतां वेगिनामास देशं रामो ययावथ, B. मेधातिथिइतभूणच्छेदेभ्यो यत्र संभवः। ययो रामोऽथ तं देशं मरुतामास वेगिनाम, C. मध्वरातिइतभूणच्छेदेभ्यो यत्र संभवः। मरुतां वेगिनामास देशं रामो ययावध for our text. C. agrees with the Sinhs less edition

प्रतीत्या लङ्किताध्वानस्ते तोरणमणित्विषा । इति चेतोहरा राममभिन्यातेनिरे गिरः ॥ १७ ॥ मत्तमातङ्गसंदानदामनिर्देलितत्वचः । अजय्यत्वं वदन्तीव यस्य पर्यन्तभूरुहः ॥ १८॥ तारात्रजस्पृशो याति पिधानत्वं निशाकरः। यत्र प्राकारचक्रस्य नभोमध्यस्थमण्डलः ॥ १९ ॥ मध्ये कुवलयाक्रान्तमहापद्मविभीषणः। अवतीर्णघनालिश्रीयेत्खातः सागरायते ॥ २० ॥ वप्राजगरभोगेन वेष्ट्यमानः समन्ततः । विण्डीभूत इव त्रासाद्धनो यदुहसंचयः ॥ २१ ॥ यद्रोपुरविटङ्काग्रचन्द्रकान्तमणिस्रवम् । रसयन्ति स्यद्श्रान्ताः शीतदीधितिवाजिनः ॥ २२ ॥ विटङ्क्भुजसंपाप्तसहस्रकरमूर्तिना । विश्रहेण यदावाससंतानो भागवायते ॥ २३ ॥ यदेवगृहगृङ्गस्थपद्मरागमभाहतम् । च्योममध्यं प्रवद्यापि विम्बं वालायते खेः ॥ २४ ॥ हम्पेगृङ्गेषु निर्धूतध्वान्ता यत्र मणित्विषः । ज्यौत्स्नः कृष्ण इति ज्ञानं जने रुन्धन्ति पक्षयोः ॥ २५ ॥ यत्र वातायनासन्नवारमुख्यामुखेन्दवः। रथ्यासंचारिणो यूनः स्वलयन्ति पदे पदे ॥ २६ ॥

<sup>18.</sup> Fr. निर्देखित° for निर्देखित°. The reading of the Ms. Fr appears to be corrupt; it agrees with the Sinhalese edition.

<sup>21.</sup> D. Fr. वेष्टमान: for वेष्ट्यमान: A. B. C. agree with the Sinha-lese edition.

<sup>24.</sup> D. Fr. विस्बं for विस्बं.

<sup>26.</sup> D. Fr. °द्वारम्रख्या मुलेन्द्वः for °वारमुख्यामुलेन्द्वः. D. Fr. रथ्यां संचारिणः fog रथ्यासंचारिणः.

श्रुत्वा यत्सौधपृष्ठेषु विमानशिखिनिस्वनम् । याति शैथिल्यमुष्णांशुहयभोगीन्द्रवन्धनम् ॥ २७ ॥ सोपानरत्ननिभिन्नतमञ्छेदेन दर्शिताः। ग्लायन्ति यत्र न सरश्रक्रवाका निशास्विप ।। २८ ॥ यस्य हर्म्यसमासन्नतिग्मदीधितिवाजिनः। मन्दं व्रजन्ति संगीतवीणावर्जितचेतसः ॥ २९ ॥ पौरसन्दोहभोगस्य श्रिया वज्रभृतः पुरीम् । अधो विधत्ते धामेदं मैथिलस्य पुरं परम् ॥ ३० ॥ इति व्याहरतैवाथ तेन स्थानं महीयसः। परमृद्धं क्रतुपतेर्निन्याते नेतुरात्मजौ ॥ ३१ ॥ कृतपाद्यो भुवो भर्तुः स त्रती पमदाश्रुभिः। विष्ट्रं परिजग्राह सिंहचर्भोत्तरच्छदम् ॥ ३२ ॥ स्तुत्यासुतीवलं सत्रे जगादोत्साहयन्मुनिः। नुतिर्भाजत एवाग्रे निःस्पृहेण प्रभोरपि ॥ ३३॥ यो धर्मस्य धृतः सप्ततन्त्रभिः सगरादिभिः। तन्त्रः स एव सम्राजा सम्यगालम्बितस्त्वया ॥ ३४ ॥

1.

<sup>27.</sup> D. Fr. यानस्य for विमान-°

<sup>28.</sup> D. Fr. म्लायहित for न्लीयहित. D. Fr. क्षपास्विप for निशास्त्रिप.

<sup>29.</sup> B. C. संगीतवाद्यावर्जित° for संगीतवीणावर्जित.°

<sup>32.</sup> D. Fr. ब्याग्रचमीत्तरच्छदम् for सिंहचमीत्तरच्छदम्.

<sup>33.</sup> B. reads जगादोत्साहयन् सत्रे झिनः स्तुत्यास्तीवलम् । इतिर्घाजतः एवामे निस्पृहेण प्रभोरिपि, C. has स्तुत्यास्तीवलं सत्रे जगादोत्साहयन्स्रिनः । प्रभोर्भाजत एवामे निःस्पृहेण कृता इतिः, D. reads स्तुत्यास्तीवलं सत्रे जगादोत्साहयन्स्रिनः । प्रभोर्भाजत एवामे निःस्पृहेणापि हि स्तुतिः for our text. B agrees with the Sinhalese edition.

<sup>34.</sup> C. D. read तन्तुर्धर्मस्य यः सप्ततन्तुभिः सगरादिभिः। धतः स एव सम्राजा सम्यगालिन्त्रतस्त्वया. C. D. agree with the Sinhalese edition,

अपि सत्यां विस्नसायामविस्नस्तां तव श्रियम् । विक्रमस्य वदन्तीव सत्रसंभारसंपदः ॥ ३५ ॥ कृतवेलाव्यातिक्रान्तिस्त्वरासंकोचितास्वरा। साभिसारेव ते कीर्तिर्दूरमाक्रामदाशया ॥ ३६ ॥ कचित्स्वार्थे ऋतुरयं स्वर्ग्यस्तव फलस्पृहाम् । विनैव मयते किचिन्निःस्वं मित वदान्यता ॥ ३७॥ आदाय करमाड्येभ्यः कीकटेष्वपि वर्षसि । प्रपीय वारि सिन्धुभ्यः स्थलेष्विव घनाघनः ॥ ३८ ॥ नवे वयसि राज्यार्थं पविधाय जरां गतान् । कचित्पुष्णासि ते भृत्यान साद्रं समयेऽक्षमे ॥ ३९ ॥ त्वाद्विक्रमेण वैधव्यं प्रापिता रिपुयोषितः। बालपाणार्थिनीः किंदत्सम्यग्रक्षसि वन्धुवत् ॥ ४० ॥ द्वयेनादौ त्रिवर्गस्य कचित्साम्यं गतश्चिरम्। धर्मोऽद्य वयसो वृध्द्या सह संवधते तव ॥ ४१ ॥ इति प्रश्नावकाशस्य विरामे रामलक्ष्मणौ । मुनेर्विवेद वैदेहो द्रष्टुकामी निजं धनुः ॥ ४२ ॥

<sup>35.</sup> D. reads the following for our text:—विस्तायामविस्नतां दि-क्रमस्य तव श्रियम् । सत्यामपि वदन्तीव सत्रसंभारसंपदः. D. agrees with the Sinhalese edition.

<sup>37.</sup> D. स्वार्थे किचलकतुरयं for किचल्स्वार्थे कतुरयं D. वदन्यता for

<sup>38.</sup> C. द्रारिद्रेषु for कीकटेषु. C. निपीय for प्रपीय.

<sup>39.</sup> D. भृत्यानिष साद्रमञ्जमे for भृत्यान्साद्रं समयेऽक्षमे. D. agrees with

<sup>40.</sup> C. बैरियोषितः for रिपुयोषितः. C. पुत्रप्राणार्थिनीः, D. शिशुप्राणार्थिनीः

एकमुद्रेचितं तस्य भूचापमनुजीविभिः। चापस्यानयने हेतुः क्षणमास क्षमापतेः ॥ ४३ ॥ वरवक्त्रेन्दुविम्बत्विड्ग्रासगृथ्नुं परं ग्रहम् । सीताविवाहसंयोगसुखरोधार्गलान्तरम् ॥ ४४ ॥ अहिर्वुध्न्य परित्यागतीत्रशोकभरादिव । मध्ये लोइसमुद्रस्य निःशब्दं शियतं चिरम् ॥ ४५ ॥ अमार्द्वमतिस्तब्धं गुणेनापि न नामितम् । ईशेन दर्शितस्नेहं नीचं जनमिवाग्रहम् ॥ ४६ ॥ चकीचकार कणीन्तावतंसितनखद्यतिः। तदाशरथिरादाय सीताक्रयवनं धनुः ॥ ४७ ॥ ततस्त्रासकरो नादश्रापभङ्गसमुद्भवः। दिशः ससपे रामस्य यशोधोषणडिण्डिमः ॥ ४८ ॥ क्षेत्रभूमिर्गुणस्यासौ सीतया सहिता वृता । वमैः फलवती सद्यः भचकम्बेऽखिला पुरी ॥ ४९ ॥ रोमोन्द्रेदापदेशेन हर्षमङ्कारितं हृदि। सिञ्चनश्रुस्रवेण स्म मुनिमाह महीपतिः ॥ ५० ॥

<sup>43.</sup> D. तस्योद्रेचितमेवैकं for एक मुद्देचितं तस्य. D. agrees with the Sinhalese edition.

<sup>44.</sup> D. °विस्व° for °विस्व°. D. °गृध्तुपरप्रहम् for ॰गृध्तुं परं ग्रहम्.

<sup>45.</sup> C. अहिर्बुप्त°, D. अहिर्बुप्त" for अहिर्बुध्न्य°.

<sup>46.</sup> C. D. जनं नीचिमिवाग्रहम् for नीचं जनिवाग्रहम्. C. D. agreeing with the Sinhalese edition.

<sup>47.</sup> C. सीताक्रयधनं दाशरिधरादाय तद्धनुः for तद्दाशरिधरादाय सीताक्रयधनं दन्तः. C. agrees with the Sinhalese edition.

<sup>48.</sup> C. यशोयात्रिकडिण्डिमः for यशोघोषणडिण्डिमः

<sup>50.</sup> C. द्युनिमश्चस्रवेण स्म सिञ्चनाह महीपतिः, D. सिञ्चनसुस्रवेण स्म द्युनिमाह विशापतिः for सिञ्चनश्चस्रवेण स्म द्युनिमाह महीपतिः. C. agrees with the Sinhalese edition.

मोढें भी वयास प्रायो रुणाद्ध तपास स्पृहास् ।
यचापभङ्गदेयं मे प्राणं सीमन्तिनीधनम् ॥ ५१ ॥
तद्रामस्य गतं दास्यं विक्रमक्रयलम्भतम् ।
अस्य हस्वद्वितीयं मे न्यस्तां विध्यूर्मिलामपि ॥ ५२ ॥
शोकाख्यमस्य वैदेशा विवाहपरिलम्बजम् ।
हच्छल्यमस्तुकारेण तपस्यन् निचकर्ष सः ॥ ५३ ॥
अथ दूतास्थितः प्रायाद्राजद्वयमनोरथः ।
अयोध्यामन्यराजन्यपीतिप्रश्नमनो रथः ॥ ५४ ॥

यन्नासीद्रघुपतिरूपनिर्जितोऽसी वैलक्ष्यक्षतकृतसंमदावसादः । लालाट्यज्वलनरयेण भूतभूत्री नैरात्म्यं हृदयभुवः शिवाय सृष्टम् ॥ ५५ ॥ पीनांसो नियतमुरस्तटो विशालः क्षामं तन्त्रययति मध्यमं शरीरम् । धात्रेति स्वयमनुचिन्त्य लम्बवाहु-स्तम्भाभ्यां दृढमिव यन्त्रितोऽस्य देहः ॥ ५६ ॥



<sup>51.</sup> C. reads the following for our text चापभङ्गेन यहेयं प्राणं सीमन्तिनीधनम् । प्रौदेऽपि वयसि प्रायो रुणदि तपसि स्प्रहाम् . C. agrees with the Sinhalese edition.

<sup>52.</sup> C. reads the follwing for our text गतं रामस्य दास्यं तद्धि-क्रमक्रयलिम्भतम्। अस्य भागृद्धितीये मे न्यस्तां विध्यूर्मिलामपि. C. agreeing with the Sinhalese edition.

<sup>53.</sup> D. दु:खारूयं for शोकारूयं. D. जानक्याः for वैदेखाः.

D. तदा for अथ. D. प्रागात् for प्रायात्.

<sup>55.</sup> C. टालारज्वटनस्येन, D. लालारज्वलनर्येण for लालारद्वरदस्तर्येणः

नेत्रान्ताधरकरपछ्ठवशभाभिस्तेनोष्णद्यतिकरकुङ्कुमानुलिप्तः ।
व्याकोशारुणवनजनभाविशेषो
निर्जित्याहित इव पादयोरधस्तात् ॥ ५७ ॥

ज्ञानं विलोचनमिति प्रथिते तदीये । नेत्रे उमे विमलवृत्तिगुणस्वभावे । एकं तयोः श्रुतिपथस्य समीपमात्रं यातं प्रपन्नमाविलश्रुतिपारमन्यत् ॥ ५८ ॥

इत्यं वराश्रयकथेषु जनेषु सीतां नम्रेण धर्मसिल्लास्पदगण्डहेखा तस्थौ मुखेन शशिनिर्मलदन्तकान्ति-ज्योत्स्नानिषिक्तदशनच्छद्दल्लवेन ॥ ५९ ॥

श इति जानकीहरणे महाकाव्ये हिंहलकवेरिशयभूतस्य कुमारदासस्य कृतौ मिथिलाप्रवेशो नाम छः सर्गः ॥

<sup>57.</sup> D. ब्याकीप for ब्याकीश.

<sup>5%</sup> D. "गण्डरेखा for "गण्डलेखा-

## सप्तमः सर्गः।

ततो धरित्रीतनया गरीयः सा शासनं पाप्य गुरोरलङ्घचम्। स्थपत्यशुद्धान्तजनैः परीता जगाम कर्तुं त्रतिनो नमस्याम् ॥ १ ॥ सुखेन नत्या गजकमभ्यीन-स्तनावकृष्टा चरणौ महर्षः। तनेव भूये। भरमुद्रहन्ती सपुत्रनाम प्रतिपद्य यत्नम् ॥ २ ॥ सत्यं यदस्याः प्रविभाव्यरागा दृष्टिपवेकः खलु कृष्णवर्त्मा । स्नेहेरितं तद्धनदोपमस्य धैर्येन्यनं तेन ददाह भर्तुः ॥ ३ ॥ विन्यस्तपीनस्तनहेपकुरूभा स्वेदाम्बुभिस्तद्धद्योपकार्या । मनोभुवस्तत्मथमप्रवेशे सिक्तापि नो तत्र रजः शशाम ॥ ४ ॥

<sup>1.</sup> C. ततः पृथिव्यास्तनया for ततो धरित्रीतनयाः D. reads the following for our text:-स्थपत्यग्रद्धान्तजनैः परीता ततो धरित्रीतनया गरीयः। सा शासनं प्राप्य गुरोरलंघ्यं जगाम कर्तुं त्रःतिनो नमस्याम् Agreeing with the Sinhalese edition.

<sup>3.</sup> C. reads the first two lines thus:—दृष्टिप्रवेकः प्रविभाव्यरागः सत्यं यदस्याः खञ्ज कृष्णवरमा. C. agrees with the Sinhalese edition. D. तस्य for तेन.

<sup>4.</sup> C. D. स्वेदोम्बुभि: for स्वेदाम्बुभि:. D. सिका च for सिकापि.

तुष्टो नु भङ्गाद्विपन्धाम्नः शैवस्य चापस्य सुबाहुशत्रुम्। स्मरस्तमालिङ्गच तया प्रयुक्त-अक्रे विहस्तं नु विशालदृष्ट्या ॥ ५ ॥ विधातृमुख्यैरपि दश्यरूपं रूपं निरूप्यार्धनिरीक्षितेन । एवं स गुण्यो गणयाम्बभूव भून्ना मनस्वी मनसैव तस्याः ॥ ६ ॥ प्रसीद् मैवं परिभूद्खण्डं ताराधिपं ते वदनामृतांशः। इति त्रियायाः पतितेव पाटे तारातिदींभनखच्छलेन ॥ ७ ॥ कृषा नितान्तं कुशवृत्तिमध्यं मास्म च्छिनच्छ्रोणिरिति प्रचिन्त्य गुवीं तद्रुद्रयशातकोम्भ-स्तम्भद्वयेनेव धता विधात्रा ॥ ८॥ तद्स्तु सोष्यं कठिनं पकृत्या तनोति तापं स्तनयोर्द्धयं यत् । मध्यस्तमप्येतद्निन्चवृत्ते-विलित्रयं मां दहतीति चित्रम् ॥ ९ ॥

C. has the following for the first two lines—चापस्य भद्गाद-विपत्रधातः शैवस्य तृष्टो उ स्वाहुकात्रुम्. Agreeing with the Sinhalese edition.

<sup>6.</sup> C. has the fallowing for the last two lines:-तस्यः स गुण्यो गण्याञ्चकार एवं मनस्वी मनसेव भूम्ना.

<sup>7.</sup> D. क्षमस्त्र for प्रसीद.

<sup>8.</sup> A. B. C. °शातकोस्भ°, D. शातकुस्भ.° We with A. B. C.

<sup>9.</sup> D. बलित्रयं for वलित्रयं.

स्तनौ नु कुम्भमितमौ सुदत्या निःशेषवक्षस्तटबद्धविम्बौ । पिण्डौ नु पीनौ नवयौवनस्य न्यस्तौ शरीरादितिरिक्तवन्तौ ॥ १०॥ विभाति तन्च्या नवरोमराजिः शरीरजन्मानलधमरेखा । अन्योन्यवाधिस्तनमण्डलस्य मध्यस्य धात्रा विहितेव सीमा ॥ ११॥ यात्यङ्गदोऽप्येष विवृद्धदीप्ति-

यात्यङ्गदोऽप्येष विवृद्धदीप्ति-रनङ्गदत्वं न्यसनेन यत्र । तथाहि शक्तिर्भदनस्य दाने । चारुपकोष्टस्य भुजद्वयस्य ॥ १२॥

वक्त्रेन्दुलीलामनुयातुमस्याः कलान्तराणि मतिपद्य चन्द्रः । पूर्णोऽपि साधम्यीविशेषश्चन्यः क्रमेण शोकादिव याति हानिम् ॥ १३ ॥

मृगाङ्गनानां नयनानि पूर्वं विधाय नीलानि च नीरजानि । कृतप्रयोगेण पुनर्विधात्रा सृष्टं तु नेत्रद्वयमायताक्ष्याः ॥ १४॥

10. D. सुसुख्या for सुदत्या. C. D. 'विस्त्री for 'विस्त्री.

<sup>11.</sup> C. नवरोमराजी, D. नवलोमराजिः for नवरोमराजिः, C. धूमरेपा, D, धूमरे गा, Fr. धूमलेपा for धूमरेखाः

<sup>13.</sup> D. अनुकर्तुं for अनुयातुं. C. सोमः for चन्द्रः. C. दुःखादिव for जोकादिव.

<sup>14.</sup> C. एणाङ्गनानां, D. रुर्वङ्गनानां for मृगाङ्गनानां. B. निर्माय for विधाय-C. धृत' for कृत'. C. कृतं for मृष्टं.

अन्वेति कान्त्या कमनीयमस्या युग्मं भ्रुवोरायतनम्रलेखम् । रोषेण कृत्तस्य हरेण मध्ये छेदद्वयं मन्मथकार्मुकस्य ॥ १५ ॥

असर्पतामापतितालकान्त-पर्यन्तकान्ति श्रुतिमूलमस्याः । भ्रुवौ तु वक्तुं तरल्लत्वमक्ष्णो-भ्रूयुग्मकौटिल्यमिमे तु दृष्टी ।। १६ ॥

तन्च्या मनोज्ञस्वरनैपुणेन विनिर्जितो रोषविस्रोहिताक्षः ।

प्रसक्तिचन्ताहितमन्यपुष्टः शोकेन काष्ण्यं वहतीति मन्ये ॥ १७॥

पुष्पायुधः स्वात्मिनि शस्त्रपातान् कुर्वीत सीताकृति वीक्ष्य रत्नम् । चित्रीयते तन्न यदात्मयोने-स्तीत्रा मिय व्यापृतिरायुधानाम् ॥ १८॥

सित स्म तस्यातिगुरुमतर्के चेतस्यथ पाह मुनि नरेन्द्रः । प्रणम्य शुद्धान्तमुपैति पादौ तीर्थादनूनौ भवतः स्नुषेति ॥ १९॥

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> 15. C. °रेखम्, D. °लेपम् for °लेखम्, C. क्रोधेन for रोपेण. D. भवेन for हरेण.

<sup>17.</sup> D. कोप° for रोपें. D. दु:खेन for कोकेन.

कलत्रभारेण कुचद्वयस्य स्थाम्ना तथा मन्थरविक्रमायाः । आसीत स तस्या गतिमन्थरत्वेऽ सौ राजपुत्रोऽपि तृतीयहेतुः ॥ २० ॥ अनुव्रजन्तं परिवारवर्ग प्रव्याहरन्ती किल नाम किञ्चित् । तियी विवृत्ताननचन्द्रविम्वा रामं जघानार्धनिरीक्षितेन ॥ २१ ॥ तस्यां गतायां सह राघवाभ्यां भर्ता भुवः संयमिनं ततस्तम् । द्रष्टं निनाय स्वयमृद्धिसारं सत्रस्य विभैरकृशं ततस्य ॥ २२ ॥ दूरोऽपि देहेन वियोगवहै: मवर्धिताधिः स्फुटतीति भीतः। तद्रक्षणायैव कृतप्रयत्नो मुमोच तस्या हृद्यं न रामः ॥ २३ ॥

<sup>20,</sup> D. reads the last three lines thus:—स्थान्न। च तस्या गति-मन्थरत्वे । आसीत्तथा मन्थरविक्रमायास्तृतीयहेतुः स हि राजपुत्रः. Agreeing with the Sinhalese edition.

<sup>21.</sup> C. संव्याहरंन्ती for प्रव्याहरन्ती. D. 'विस्त्रा for 'विस्त्रा.

<sup>22.</sup> A. B. C. इष्टुं निनाय, D. Fr. निनाय इद्धे. We with A. B. C. supported by the Calcutta edition.

<sup>23.</sup> C. D. रामो न तस्या हृद्यं धुमोच for धुमोच तस्या हृद्यं न राम:-

याते च रामे नयनाभिरामे ।

दश्चा दिशः किं फलमस्ति श्रून्याः ।

इतीव पद्मायतलोचनाया

विलोचने नेत्रजलं रुरोध ॥ २४ ॥

कृतेऽपि पाणिग्रहणे मयेयं

जाता परत्राहितरागवृत्तिः ।
वालेति तस्या वलयं कृशाङ्गचाः

ससर्न रोषेण यथा कराग्रम् ॥ २५ ॥

संतापविहृद्दि सन्नताङ्गचाः

कामाहितः खेदविलोहितेन ।

नेत्रद्वयेनेव बहिःपवृत्त
ज्वालाविलः संविविदे सखीभिः ॥ २६ ॥

याता नु सा तानवमङ्गजात्रितप्ते चिरं तद्धृद्ये निवासात् ।
उत स्वकीये हृदि तं निविष्टमृद्धा तनुत्वं अपजं गता नु ॥ २७ ॥
दूरेऽपि रामः परिकल्पवृत्त्या
किं हश्यतेऽस्मिन्नथ वा स्थितेऽपि ।
किं मे प्रवासः प्रतिभाति पापाः
दित्यास तस्या विविधो विकल्पः ॥ २८ ॥

<sup>24.</sup> D. Fr. read याते च दृष्ट्वा नयनाभिरामे । रामे दिशः कि फलमस्ति अल्याः for our text, Agreeing with the Sinhalese edition.

<sup>25.</sup> D. Fr. बाला for जाता. D. Fr. जातेति for बालेति.

<sup>26.</sup> D. Fr. विवेद कामावहितः सखीभिः for कामाहितः खेदविछोहितेन. D. Fr. वहिःप्रहत्त° for बहिःप्रहत्त°. D. Fr. उवालावितः खेदविछोहितेन for उवाला-वितः संविविदे सखीभिः. D. Fr. agree with the Sinhalese edition.

<sup>28.</sup> D. Fr. तितक: for विकल्प:

मृदुमवालास्तरणेऽपि तन्वी शिलातले नैव धृतिं सिषेवे । असृक्स्तवार्द्रे शरतल्पमध्ये सा पुष्पकेतोरिव वर्तमाना ॥ २९ ॥

तुषाररक्षेरुद्येऽपि तस्या नेत्रोत्पलं नो मुकुलीवभूव । चन्द्रे मुखच्छद्मनि दीर्घकाल-मभ्यासतो नु प्रियचिन्तया नु ॥ ३० ॥

ससीकरं गर्भदलं कटल्या न्यस्तं नताङ्गचा हृदये सखीाभिः । ववन्य भिन्नस्फाटिकावदातं पुष्पेषुवाणत्रणपट्टकोभाम् ॥ ३१ ॥

कस्यापि दृष्ट्या मयि यद्विरागः स्वपादसेवाभिरतेऽपि तिकम् । इतीव शैथिल्यमतानि तस्या युग्मेन सन्नूषुरयोरमन्दम् ॥ ३२ ॥

सखीसमीपेऽपि सखेदवृत्ति-श्रन्द्रातपैरप्यनुतापभाजा । देहेन वैदेहसुता निनाय दिनानि दीना कतिचित्कथश्चित् ॥ ३३॥

<sup>29.</sup> D. शिलातलेनैव for शिलातले नैव-

<sup>31.</sup> D. Fr संशीकरं for संसीकरं D. वधूभिः for संखीभिः. D. छित्र° for भित्र°. D. Fr. पुष्पेषुवाण° for पुष्पेथुवाण°.

<sup>32.</sup> D. reads the following for the last three lines, स्त्रपादसे-वाभिरतेऽप्यभूत्किम् । युग्मेन तन्नुपुरयोरमन्दमितीव शौथिल्यमतानि तस्याः. Agreeing with the Sinhalese edition.

सार्ध द्विजैः पावनसोमपान-निर्धूतपाप्मन्यथ सत्रनाथे । मखस्य कोटिं प्रकृतस्य मुख्ये क्षितिक्षितामीयुषि वीतिविद्यम् ॥ ३४ ॥

जनाधिनाथः पुरुहूतकल्पः समप्रशक्तिः सुतयुग्ममन्यत् । ततः समादाय सुमन्त्रसूतः पुरं प्रपेदे जनकस्य राज्ञः ॥ ३५ ॥

क्षत्रस्य नक्षत्रमदोषदुष्टं वैत्राहिकं वाहितशत्रुवीरः । पुरोहितेनाभिहितं निशम्य संपादयामास विधि विधिन्नः ॥ ३६ ॥

स्नातद्विजारूढमदद्विपेन्द्र-स्कन्धस्थकातस्वरकुम्भपंकत्या । नृपस्य धिष्ण्ये प्रकृते समन्ता-दच्छेदवत्पावनतीर्थतोये ॥ ३७॥

रथ्योभयान्ताहितशातकुम्भ-कुम्भस्थपङ्केन्हरान्धविद्धे । तिरोद्धाने गगनं ग्रुगन्धी कर्पूरकृष्णांगहसारधूपे ॥ ३८॥

<sup>35.</sup> B. लोकेकनाथः, C. प्रजाधिनाथः for जनाधिनाथः. D. समन्त्रसूतः Fr. सुनन्तुसूतः for सुमन्त्रसूतः.

<sup>37.</sup> B. 'चामीकर', C. 'जाम्बूनद' for 'कार्तस्त्रर'. D. भूपस्य for नृपस्य. D. Fr. विष्ण्यं for विष्ण्यं.

<sup>38.</sup> C, 'शातकोम्भ' for 'शातकम्भ'. D. गगणं for गगनं. D. Fr. 'कालागुरु' for 'कृष्णागरु'.

चरत्सु वन्द्याननानिःसृतेषु नरेन्द्रसूनोर्जयघोषणेषु । प्रध्मातशङ्खध्वनिवृं हितेषु ध्वनत्सु तूर्येषु च मङ्गलाय ॥ ३९ ॥ लाजा जलं दुर्भमिति पसक्त-माविष्कृताम्रेडितशीघ्रनादे । आहूय संपादयतोऽपि भृत्यान् पत्युद्रजत्याकुरुभृत्यवर्गे ॥ ४० ॥ **ज्ञातुं मुहुर्यामघटीजलस्य** वृत्ति प्रथुक्ते नृपदासवृन्दे । धावत्युरोघातनिपातिताध्व-मार्गस्थलोकेऽपि गतागताभ्याम् ॥ ४१ ॥ आसन्नभूतो महितो मुहुर्तः किं स्थीयते तावदिति मगरभम् । वृद्धेषु वंशद्वितयस्य धीरं स्नानायं सद्यस्त्वरयत्स्र रामम् ॥ ४२ ॥ उचैभूतान्यस्वरमुचरहसु समं समाविष्कृतमङ्गलेषु । आपूरिताशेषककुब्मुखेषु पदुप्रसक्तं पटहध्वनेषु ॥ ४३ ॥

<sup>39.</sup> D. Fr. बन्धा° for बन्धा°. B. C. नृपेन्द्र° for नरेन्द्र°. D. Fr. हंहितेपु for गुंहितेपु. B. C. मङ्गलार्थे for मङ्गलाय.

<sup>40.</sup> D. Fr. 'तूर्ण' for 'त्रीन्न'. D. Fr. दासान् for भृत्यान्.

<sup>41.</sup> B. परिवारवृन्दे, C. परिवारलोके, D. नृपभृत्यवृन्दे for नृपदासवृन्दे.

<sup>42.</sup> A. बीर for धीरं.

<sup>43.</sup> D. Fr. ककुम्झुलेपु for ककुन्मुलेपु. A. B. पटुप्रणाई for पटुप्रसक्तं.

वेत्रेण वेत्रग्रहणाधिकारे जने च तत्रानुपयोगवन्ति । दिदृक्षुवृन्दानि निरस्यमाने मुखेन हुङ्कारकृता नितान्तम् ॥ ४४ ॥

हुङ्कारमात्रप्रथितैरमर्षे-स्तिर्यकराग्रस्य विकम्पितेन । निवारयन्तो मुखरं जनौधं माञ्चब्दिका वेदमनि तत्र चेरुः ॥ ४५ ॥

केचिद्विधातुं विधिमुद्यतेभ्यः क्रियासु दक्षाः कुशलेतरेभ्यः । आच्छिद्य वैवाहिककर्मयोग्य-वस्तूनि भृत्या विद्धुविधानम् ॥ ४६ ॥

शच्या विवाहस्य विधानमाद्यं नामान्तरेण प्रथितं विधिज्ञः । पर्यस्य चित्तानि तथा सुताया नृपस्य तत्रैव जनस्ततान ।। ४७ ।।

<sup>44.</sup> C. हुङ्कारवता for हुङ्कारकृताः

<sup>45.</sup> C. हंकारमात्रोपचितै: for हुकारमात्रप्रथितै: C. व्यपोहयन्तः for निवार-यन्तः D. Fr. माशाब्दिकाः for माशब्दिकाः

<sup>46.</sup> D. Fr. read the first two lines:—क्रियास दक्षा निधिस्रयतेभ्यः। केचिद्धिथातुं कुश्रहेतरेभ्यः. Agreeing with the Sinhalese edition.

<sup>47.</sup> D. सच्याः for शच्याः

स्नानस्य रत्नाभरणेन दीप्त-माकल्पमन्ते विधिवद्विधाय । ययौ वधूर्वेदविदा कृतार्ध्य वेद्या उपान्तं विधुरा स्मरेण ॥ ४८ ॥ अथोपनिन्ये नयकोविदेन

अथापानन्य नयकाावदन महेन्द्रसख्यास्तनुजेन तन्वी ।

रुज्ञाविधेया विधवेतराभि-विभूषिताऽसौ विभुनन्दनाय ॥ ४९ ॥

समाद्दे संमद्भिन्नवैर्यः

पाणि फणीन्द्राङ्गगुरुपकोष्टः।

तस्याः कुमारः सुकुमारसन्धि वामेतरं वामविलोचनायाः ॥ ५० ॥

प्राज्यं ततः प्राज्ञतरेण हव्य-मावर्जितं वर्जितदुष्कृतेन । विधातृधाम्ना विधिवत्कृशानौ सदिन्धेने शीलधनेन तेन ॥ ५१ ॥

<sup>48.</sup> C. has the following for our text:—आकल्पमन्ते विधिवद्विधाय स्नानस्य रत्नाभरणेन दीप्तं । ययाद्वपान्तं विध्वरा स्मरेण वैद्या वधूर्वेदविदा कृतार्ध्यं. D Fr. कृतार्धं for कृतार्धं.

<sup>49.</sup> B. खुनन्दनाय for विश्वनन्दनाय.

<sup>51.</sup> C. reads the following for our text:—आवर्जितं वर्जितदुष्कृतेन सदिन्यने शिष्ठधनेन तेन । विधानधान्ना विधिवत्कृशानौ प्राज्यं ततः प्राज्ञतरेण इव्यम् ॥ Agreeing with the Sinhalese edition,

वैद्यामनंसीदनवद्यवृत्तिस्तन्वी ततो वेदविदा प्रयुक्ता ।
पदिसणीकृत्य विवाहसाक्षीकृतं कृशानुं सह राघवेण ।। ५२ ।।

गण्डस्य विम्वं दुहितुर्धरित्र्या धर्माम्भसां विन्दुरस्रश्चकार । चेतःस्थकन्दर्पकृशानुना वा तस्योष्मणा वा परमार्थवहेः ॥ ५३ ॥

चकार चक्राङ्कतलेन पाणी करेण भत्रीभिनिपीड्यमाने । सीत्कारमाकुञ्चितदीर्घदृष्टिः स्पर्शेन वहेः किल नाम सीता ॥ ५४॥

च्यापारिता वाङ्गयपारगेण द्विजेन तेन द्विजराजवक्त्रा । वाला कुशानौ कुशगात्रयष्टि-भीवानभिश्राय जुहाव लाजान् ॥ ५५ ॥

पत्युः करस्पर्शकृते कृशाङ्गचा हर्षे सखीभिः प्रविभाव्यमाने । आचारधूमागमलब्धजन्मा-न्यश्रूणि तत्संवृतये बभूवुः ॥ ५६ ॥

<sup>52.</sup> B. नियुक्ता for प्रयुक्तां.

<sup>53.</sup> D. Fr. धरिण्याः for धरित्र्याः D. Fr. स्तेदाम्भसां for घर्माम्भसां.

<sup>54.</sup> D. Fr. शीत्कार° for सीत्कार°.

<sup>55.</sup> C. तन्वी for बाला

<sup>56.</sup> A. B. C. तत्संवरणाय जग्द्यः for तत्संवृत्तये वभृद्धः

कृत्वा नमस्यामनुपूर्वमुक्तो भर्तुर्भुवो विमवरेण रामः। समेतजानिजनकस्य राज्ञो वन्दिस्तुतस्यांघ्रियुगं ववन्दे ॥ ५७॥ पश्यन्सुतं पाशभृतो द्धानं गङ्गाकरासक्तकरस्य कान्तिम् । तस्थौ नृपः स्तब्धविशालदृष्टि-रश्चस्रवाक्षाि छतपक्ष्मरेखः ॥ ५८॥ रत्नासनस्थामथ पौरमुख्या बाष्पप्रकाशप्रणयाः प्रणेमुः। भर्तुः सुतामेत्य वरं च तस्याः कक्षान्तरे दत्तसितातपत्रम् ॥ ५९ ॥ नीत्वा विवाहोत्सवसंभृतेन सुखेन रामः कतिचिहिनानि । ततः कदाचित्समयावबोध-द्येन विद्धो हृदि मन्मथेन ॥ ६० ॥ गौरीमिवाचारगुणेनगुर्वी करे गृहीत्वा करभोपमोरूम् । सतल्पभूभागमनल्पशोभं भवप्रभावो भवनं विवेश ॥ ६१ ॥

<sup>57.</sup> D. Fr. बन्दिस्तुतस्य for वन्दिस्तुतस्य. C. अङ्गियुगं, D. अहियुगं for

<sup>58.</sup> D. दीमिं for कान्ति.

<sup>59.</sup> D. Fr. वाष्प° for बाष्प°.

<sup>60.</sup> Fr. रामो विवाहीत्सवसंभृतेन सुखेन नीत्वा कतिचिहिनानि for the first

भुवि विराचितमग्रे तल्पमालोक्य भीति स्पृशित मनसि बालां साश्चपातस्थितां ताम् । नृपतिभवनरत्नस्तम्भमालिङ्गच दोभ्यी रघुपतिरुपगुद्ध प्रापयद्भृमिशय्याम् ॥ ६२ ॥

श्रित जानकीहरणे महाकाव्ये सिंहलकवेरतिशयभूतस्य कुमारदासस्य
 कृतौ सीताविवाहवर्णनो नाम सप्तमः सर्गः ॥

## अष्टमः सर्गः।

आचरनथ स योषितो हुउँ सा च वायचरिताऽनुरागिणः । अप्यनीप्सितविधानचेष्टितौ तेनतुः सपादि संमदं मिथः ॥ १ ॥ कामिना समुपगुह्य वालिका समयत्नमुपवेशिताऽप्यसौ । वाञ्छाति स्म समुदेतुमङ्कृतः साध्वसेन चपला मुहुर्मुहुः ॥ २ ॥ राघवेण परिरभ्य पृष्टतः सस्पृहं निगदितं मनोरथे। वीडयावनतवक्त्रपङ्काजा धीरमस्मयत चारुहासिनी ॥ ३॥ अङ्गुलीषु परिगृह्य राघवे वेधयत्युरसि रागिभिर्नखैः। सस्मितं विविलिताङ्गि विवेला-. दात्मनः कर्मुदास मानिनी ॥ ४॥

<sup>1.</sup> C. योषिति for योपितः C. अनुरागिणि for अनुरागिण:.

<sup>2.</sup> B. C. read the following for our text:—सप्रयत्नम्रपवेशिताच्यऽ-सौ बालिका सम्रपगुद्ध कामिना। साध्वसेन चपला मुहुम्रहुर्वाञ्छति स्म सम्रदेतुमंकतः॥ Agreeing with the Sinhalese edition. [ C. कामिनी for बालिका ].

<sup>3.</sup> D. सस्मितं for सस्पृद्धं. A. B. स्नोगते for मनोरथे. D. चारुभाषिणी for चारुहासिनी.

<sup>4.</sup> D. सस्पृहै for सस्मितं. D. विविद्यतः for विविद्यतः C. भामिनी, D. क. मिनी for मानिनी.

किन्तु वक्ति कुपितेति वेदितुं कामिना निधुवने सविग्रहम् । याचितैनमभिकोपजिह्मित-मेरितेसणकदु व्यल्लोकयत् ॥ ५ ॥

पुष्पकेतुहृतधैर्यवन्धनं तस्य भावमवगम्य निर्गमैः । सावकाशमथ कुर्वतीः सखीः संरुरोध वसनान्तसङ्गिनी ॥ ६ ॥

इच्छिति स्म विरहं न कामिनी सङ्गमं न भृशमाकुलीकृता । विषयोगसमये मनोभुवा लज्जया नृपसुतस्य सन्निधौ ॥ ७ ॥

तस्य इस्तमवला व्यपोहितुं मेखलागुणसमीपसङ्गिनम् । मन्दशक्तिररतिं न्यवेदय-छोलनेत्रगलितेन वारिणा ॥ ८ ॥

तत्र राजदुहिर्तुबळात्क्रिया-माचरत्युदितलोचनाम्भसः । आगमिष्यदनुचिन्त्य खण्डनं भीतवद्भृशमकम्पताधरम् ॥ ९ ॥

<sup>5.</sup> D. स्वयहं निधुवनेषु कामिना for कामिना निधुवने सविग्रहम्. Agreeing with the Sinhalese edition.

<sup>6.</sup> D. वसनान्तसङ्गिनीः for वसनान्तसङ्गिनी. And construes it

न स्प्रशामि रशनागुणं पुन-र्निर्दयं भुजयुगेन पीडितः। इत्युवाच नृपसूनुर्रार्थेनी सा ततान परिरम्भयस्फुटम् ॥ १० ॥ अन्तरीयहरणे कृतत्वरं राघवं तमपयान्तमङ्गना । तत्पटान्तपरिधानरक्षिता संबरोध परिरभ्य पृष्ठतः ॥ ११ ॥ अंगुकस्य निशि रक्षणाकुला इस्तयुग्मधृतनीविवन्धना । अभमादकृतिविद्यमन्तरा स्वापमाप शयने पराङ्मुखी ॥ १२ ॥ यद्ररक्ष दृढवस्त्रबन्धनैः स्वापकालमवगम्य भर्तारे। तत्ममृष्ट्वति संगतस्मृतिः सा रुरोद मुषितेव सस्वरम् ॥ १३ ॥ यत्नगम्यमथ मैथिलीमुखं सोऽनुभूय नहि तृष्तिमाययौ । आननेन परिघट्य बोधितं राजहंस इव पद्मकुट्सलम् ॥ १४॥

<sup>11.</sup> C. अपयन्तं for अपयान्तं.

<sup>12.</sup> D. अप्रमादकृतविघ्नमन्तरा for अप्रमादकृतिविघ्नमन्तरा. Agreeing

<sup>13.</sup> D. सस्वनम् for सस्वरम्.

<sup>14.</sup> A. B. चन्द्रनात्रि [त्र or पि] for आननेन. Corrected to this in the margins of A. B. The readings being completely blotted, we cannot make them out. C. विघटरंग for परिचल. B. C. पश्चाद्रमण्डे

भेमवेग**दढदंशपीडितं** यत्तदीयमधरोष्ठपञ्चम् । तद्दयाईहृदयः शनैः पिवन् स क्षणेन विनिनाय वेदनाम् ॥ १५ ॥ ग्राहितं नपतिशक्रसूनुना स्वाधरं विविधचादुचेष्टितैः पानवर्जितमदन्तविक्षितं भूय एव सजाति सम मानिनी ॥ १६ ॥ स्वं नितम्बमपवाहितांशुकं कामिनी रहसि पञ्यति त्रिये। प्रार्थनामपि विनैव पळ्ळ-स्निग्धरागमधरं स्वयं ददौ ॥ १७ ॥ सा मदेन मदनेन लज्जया साध्वसेन च विमिश्रचेष्रिता। आययौ सपदि तादशीं दशां या न वक्तुमपि शक्यविभ्रमा ॥ १८ ॥ वर्जनाय सुरतस्य भाषिनी वाञ्छति स्म पदुचादुचेष्टितम् यत्तदेव समजायत स्वयं योषितो निधुवनस्य दृद्धये ॥ १९ ॥

<sup>15.</sup> C. °विश्वितं for °पीडितं.

<sup>16.</sup> B. अदन्तविक्षतं, C. अदन्तपीडिलं for अदन्तविक्षितं.

<sup>17.</sup> C. भामिनी for कामिनी.

<sup>18.</sup> C. झटिति for सपिद. A. B. या च वक्तुमि न क्षमा तदा for या क वक्तुमि शक्यविश्वमा. [ B. या हि for या च ].

<sup>19.</sup> B. मैथिडी for भामिनी-

अश्रुणा सुरतखेदमात्मनः संपदं च पुलकेन कामिनी । व्याजहार न तु लज्ज्या गिरा. भावनृत्यकुश्चलेव भर्तारे ॥ २० ॥ यद्यदास तरसाभियोजितं योषितो रतिषु खेदवृत्तये। तत्तदेव मृदु साधितं प्रनः कामिनाऽपनयति स्म तच्छ्रमम् ॥ २१ ॥ केशपाशमथ बन्धुमुद्यता मैथिली निधुवनेन विश्लथम् । बाहुमूलगतलोचने प्रिये लज्जयावनमति स्म सस्मितम् ॥ २२ ॥ इत्यनङ्गाशिखिना हते हृदि क्ष्माधिपस्य दुहितुर्निविष्ट्या । लज्जया कातिपयेषु तानवं वासरेषु गलितेषु शिश्रिये ॥ २३ ॥ शर्वरीषु विरलीकृतत्रपा निद्रया किल हता नृपात्मजा। नीविबन्धनमतीत्य संस्थितं इस्तमस्य न बलादपाहरत् ॥ २४॥

<sup>20.</sup> D. भामिनी for कामिनी C. नतु for न तु. A. भावहृत्यकुशले च, C. भावनृत्यकुशले च, D. नव्यनृत्यकुशलेव for भावनृत्यकुशलेव. We with B.

<sup>22.</sup> D. केशहस्तं for केशपाशं. Agreeing with the Sinhalese edition. C. जानकी for मैथिछी. D. सस्मयं for सस्मितं.

<sup>23.</sup> B. C. गमितेषु for गछितेषु.

<sup>24.</sup> D. reads the following for our text:-इस्तमस्य न बलादपाहरत्। नीविबन्धनमतीत्य संस्थितं । शर्वरीषु विरलीकृतत्रपा । निदया किल हता नृपात्मजाः Agreeing with the Sinhalese edition. C. सर्वरीषु for शर्वरीषु. C. अपान-यत् for अपाहरत्.

निद्रिता मितभयं भयानक-स्वमदर्शनकृतं मपद्य सा । राघवं कुचघटावुरःस्थले सात्रिधाय परिषस्वजे दृढम् ॥ २५ ॥

ज्ञातमन्मथरसा मदातुरे कामिनि क्षिपति नीविबन्धनम् । सा जहार करथुम्ममंञ्जका-दुङ्जिलि किल भयेन कुर्षती ॥ २६ ॥

संमतापि भुवनस्य मेधया राघवे निधुवनोपदेशिनि । व्याजहार गुणितस्य विस्मृति भूरिशस्तदुपदेशवाञ्ख्या ॥ २७॥

स्वेद्धिन्दुनिचिताग्रनासिका धृतहस्तलिका संशीत्कृतिः । सोद्दमन्मथरसा नृपात्मजा राघवस्य न वभूव तृक्षेये ॥ २८ ॥

चोदयस्यवनिपालनन्दने शिक्षितुं युवतिकृत्यनैपुणम् । देहजन्मसरखाण्डतत्रपा सा ययौ रहसि कर्मकर्तृताम् ॥ २९ ॥

<sup>25.</sup> C. reads the following for our text:—स्वापमा निश्चि भयं भयानक-स्वप्रदर्शनकृतं प्रपय सा। सिश्चियाय परिपस्त्रजे दृढं राघवं क्रचघटावुर:स्थले ॥ Agreeing with the Sinhalese edition. D. उरस्तले for टर:स्थले.

<sup>26.</sup> D. मैथिछी, Fr. कामिनी for कामिनि. C. क्रमति (?) for श्विपति.

<sup>27.</sup> C. प्रज्ञया for मेथया. D. निधुवनोपदेशके for निधुवनोपदेशिकि.

<sup>28.</sup> D. 'विन्दु' for 'बिन्दु'.

यज्जगाद पदनेन पीडिता तत्सहासरसमृचिषि त्रिये। सस्मितं बलितदेहगोभिनी तत्तदस्फुटमुवाच लज्जिता ॥ ३० ॥ रत्नवल्पनिकटस्थिते शुके संगतौ हृदि निधाय भाषितम् । निःसहास्यि विसृजेति जल्पति ब्रीडिता परिज्ञान पञ्जरम् ॥ ३१ ॥ रामवक्लगिकतैः श्रमाम्बुभि-श्छिद्रितं कुचयुगस्य कुङ्कमम् । सा निरीक्ष्य इसिते सखीजन संमुखाद्यपजगाम सस्मितम् ॥ ३२ ॥ स्वानुवृत्तिविधिवन्ध्यमीर्ष्यया चोदितोद्यत इवाथ लज्जितम्। मैथिलस्य दुहितुर्मनोभव-श्रेतसो निरवशेषमाक्षिपत् ॥ ३३ ॥ दीर्घिकाजलतरङ्गनिधृत-त्यक्तपुष्पमयमण्डनौ काचित्। चादुरम्यमितरेतराश्रया-स्तेनतुः प्रमद्कानने मृजाः ॥ ३४॥

30. C. यद्धभाण मदनेन के विता for यज्जगाद मदनेन पीडिता.

32. D. रामतुण्डनिमृतै:, Fr. अर्तृवक्त्रनिमृतैः for रामवक्त्रगिहतैः

<sup>31.</sup> C. reads the verse thus :— रत्नतल्पनिकटस्थित शके निःसहोऽस्मि विमृजोति जल्पति। संगतौ हृदि निषाय भाषितं त्रीहिता परिजयान पिअरम्. D. निःस-होऽस्मि for निःसहास्मि.

<sup>33.</sup> D. reads the verse thus: —चोदितोचत इवाल ईप्यया मैथिङस्य दुहितुमेनोभव:। स्वाउष्टितिथिवन्ध्यल्जितं चेतसो निरवशेषमाक्षिपत्॥ Agreeing with

चादुमात्रकरणप्रयोजन-स्तुल्यरागम।पे स न्यपातयत् । योषितश्ररणपङ्जद्वये यावकं तरुणपळ्ळवश्रभे ॥ ३५ ॥ अङ्क्रियुष्पमनुलिम्पतः स्थयं कुङ्कमेन तरुणार्कराचिषा । आरुरोह करयुग्मभस्य तत् दूरमेव परिवृद्धवेपथु ॥ ३६ ॥ मैखलामधिनितम्बमर्पयं-स्तत्र तत्र पुनराद्धी करम् । अत्र किंचिदनुपाश्रितः परं दुनहो नु मणिमेखलागुणः ॥ ३७ ॥ आचरत्रथ विलेपनिकयां पाणिना पुलकितेन सस्पृहम् । सोऽस्पृशत्कुचयुगं पुनः पुन-अन्दने सममपि स्थिते सति ॥ ३८ ॥ पत्रमानमिततर्जनीशिरः-स्पृष्टकर्णलितिकोऽयमर्पयन् । पूर्वमर्धमुकुछीकृतेक्षणं तन्मुखं सुरभिगभेमन्वभूत् ॥ ३९ ॥

<sup>36.</sup> B. अंधियुनं, C. अंहियुनं for अंधियुनं. C. has the following for the last two lines:-आररोह परिष्टदवेषयु दूरमेव करयुन्ममस्य तत्।

<sup>37.</sup> D. अनुपाश्रितं, Fr. अनुशांसितं for अनुपाश्रितः. A. B. C. दुर्णहो

<sup>38.</sup> D. मुहुर्भेट्ट: for पुन: पुन: B. C. हदि for सति.

<sup>39.</sup> D. ° स्प्रष्टकर्णेखितकस्ततोऽर्पयन् for 'स्प्रष्टकर्णळितिकोऽयम्पैयन्-

आत्मनैव स तदा पुरा कृतं यावकं युवतिदन्तवासासि । उडजहार मुदितः पुनः पुनं-र्मिण्पिक्स्रघरपानलोलुपः ॥ ४०॥

चुम्वति त्रियतमे विस्रोचनं योषितः स्वयमुपाहिताञ्जनम् । प्राप रागमविकाश्चचक्षुषः कर्णगं निजमभोकपञ्चवम् ॥ ४१ ॥

पुष्परत्नविभवैर्यश्वेष्मितं सा विभूषयति राजनन्दने । द्र्पणं ननु चकांक्ष योषितां स्वामिसंमदफलं हि मण्डनम् ॥ ४२ ॥

तामनङ्गकृतचारुविश्वमां निर्दयं समुपगुद्ध चुम्वितुम् । वीक्षितुं च समकालमप्रभु-व्यक्तिलो मुहुरिवास राघवः ॥ ४३ ॥

मार्थिताऽपि न चकार कानिचित् कानिचित् स्वयमपि न्यथत्त सा । अन्वभूद्धृदयरत्नविक्रय-क्रीतमेनमबला यथेप्सितम् ॥ ४४ ॥



<sup>40.</sup> C. reads the following for our text:-उज्जहार स तदा पुनः पुनर्निष्पवत्रधरपानलोहुपः। आत्यनैव छदितः स यावकं प्राकृतं युवतिदन्तवासासि॥ Agreeing with the Sinhalese edition.

<sup>41.</sup> D. °चक्षपा for °चक्षप:.

<sup>42.</sup> D. यथोचितं for यथेप्सितं.

येन येन हरित स्म तामसौ तत्तदेव पुनराप योषितः । सज्जनेषु विहितं हि यच्छुभं सद्य एव फछवन्थि जायते ॥ ४५ ॥

कर्मणि स्वमुखपद्मविच्युत-स्वेदविन्दुइतकान्तवक्षसि । तस्य चक्षुरुपकाश्चि संचर-द्वीक्ष्य वक्षासि मुमोच सा तनुम् ॥ ४६ ॥

भर्तार प्रणयमौममास्थिता जलपयत्यधरदंशानिग्रहैः । नो चकार वचनानि तादृशं निग्रहं चिरमवाष्तुभिच्छया ॥ ४७ ॥

बालया हृदि निधाय स स्तनौ दन्तमास्यकमलं मसादने । प्राप्तुमिच्छुरिप दोषतो विना रोषमाविरकरोन्मुहुर्मुहुः ॥ ४८ ॥

अल्पदोषविषयेऽपि जम्पती जम्मतुः प्रणयकोपवक्रताम् । स्नेहजातिरतिवृद्धिपागता जायते सुलभरोषसत्रणा ॥ ४९ ॥

<sup>45.</sup> B. C. निहितं for विहितं.

<sup>46.</sup> C. °विन्दु° for °बिन्दु°. C. वपु: for तनुम्.

<sup>47.</sup> C. भाषयत्यथरदंशपीडनैः for जल्पयत्यथरदंशनियहैः. C. पीडनं for निग्रहं.

<sup>48.</sup> D. कोपं, Fr. कोथं for रोषं.

<sup>49.</sup> D. स्वल्पदीष° for अल्पदीष°. C. दम्पती for जम्पती. C. D. प्रणयरोष° for प्रणयकीप°. B. इल्भरीपसम्भवा, Q. D. इल्भनीपसत्रणा for इल्भरीयसत्रणा.

श्रुषु प्रणयकोपविद्वना लोहितत्वमुपनीय पायितः । तत्कटाक्षविश्विखो निपातितो धैर्यमस्य निचकर्त सुस्थिरम् ॥ ५० ॥

कोषिता चिरानिवृत्तसंगतिः सप्तमेत्य परिवोधशङ्किनी । इस्तरुद्धचलकुण्डला धृत-श्वासवृत्ति शनकैश्चचुम्य सा ॥ ५१ ॥

कैतवेन कलहेषु सुप्तया स क्षिपन्वसनमात्तसाध्वसः। चोर इत्युदितहासविभ्रमं सप्रगल्भमवखण्डितोऽधरे॥ ५२॥

संगतानि परिह्रत्य चारिणी मानमेत्य कलहं वितेनतुः। अन्ययातनयनौ किलोरसा तौ निहत्य कुहचित्परस्परम् ॥ ५३ ॥

एकदारिकदनः स कान्तया सार्धिमिद्धरुचि सौधमम्बरम् । आरुरोह परिसंहतातपं द्रष्टुमर्धशशिमीलिसन्निमः ॥ ५४ ॥



<sup>50.</sup> C. प्रणयरोप° for प्रणयकोप°. D. रोहितत्व° for छोहितत्व°. B. C. तत्कराक्षविशिखोऽत्र पातितः for तत्कराक्षविशिखो निपातितः. B. C. स्थैयँ for धैयँ.

<sup>51.</sup> B. C. इस्तरुद्धचलकुन्तला for इस्तरुद्धचलकुण्डला.

<sup>52.</sup> B. C. चौर इति. for चोर इति. B C. °संत्रमं for °विधमं.

<sup>53.</sup> C. reads the following for the first two lines:-मानमेत्य परि-इत्य चारिणो संगतानि कल्हं वितेनतुः॥ Agreeing with the Sinhalese edition. 54. B. C. °द्मन: for °कद्न: D. भार्यया for कान्तया.

वासरस्य विगमे समीरणैमन्दनर्तितसुगन्धिकुन्तलाम् ।
सौधपृष्ठमिवतस्थुषीं वचो
जानकीमिद्मुवाच राघवः ॥ ५५ ॥

सानिगृह्य करसन्तितं क्वाचि-त्यस्थितोऽपि रिवरेष रागवान् । अस्तमस्तकमधिश्रितः क्षणं पश्यतीव भुवनं समुत्सुकः ॥ ५६ ॥

दिब्बुखादपसरन्तमातपं नष्टतेजसमनुक्रजन्मुहुः । रिक्मिभिः समववध्य भानुना कृष्यमाणमिव स्रक्ष्यते तमः ॥ ५७ ॥

अन्तराणि तमसः प्रयच्छिति स्रष्टरीय जगती युगक्षये । भूय एव रविमण्डले रुचि-र्लीयते जलिधिपध्यवर्तिनी ॥ ५८ ॥

ध्वाम्तजान्त्रमुपयाति सर्वतः सागरे निहितमण्डलं रविम् । वारिभिः पिहितदण्डमायतं भृङ्गचक्रमिव फुल्लमम्बुजम् ॥ ५९॥

<sup>55.</sup> D. प्रभक्षनैः for समीरणैः. D. कुन्तलम् for कुन्तलाम्. C. इर्म्यपृष्टं for सीचपृष्टं. C. D. सुन्दरीं for जानकीं

<sup>56.</sup> B. सठीलया, C. संठाटसं for सम्रत्सकः

<sup>57.</sup> D. भाउना समवबध्य रिक्मिन: for रिक्मिन: समवबध्य भाउना.

<sup>59.</sup> C. वारियों for सागरे. C. अम्बाभः for वारिभिः

एकचक्रमिव राजते नभःस्थन्दनस्य रिविविम्बमस्तगम् ।
उत्पतत्यविकले निशाकरे
धातुपङ्कपरिदिग्धमण्डलम् ॥ ६०॥
संहतात्मिकरणं यथा यथा
वृद्धिमुद्वहति मण्डलं क्रमात् ।
सागराम्भासे तथा तथा रिवगौरवादिव शनैर्निमज्जिति ॥ ६१॥

जनमुखा दिनकरस्य रक्ष्मयः सागरान्तरितमण्डलिश्रयः । भान्ति तोयमभिभूय निर्गता वाडवस्य शिखिनः शिखा इव ॥ ६२ ॥

सन्ध्यया च परिरुद्धमग्रतो वासरस्य विगमे घनं तमः । भाति सिन्धुनलभिन्नमेकतः प्रावृषीव सास्रिकं पयोनिधेः ॥ ६३ ॥

सन्ध्ययाऽरुणितपत्रसंचयं श्रक्षणपञ्चविनरन्तरं वनम् । विन्दतीव परिणामसम्पदं पश्य तत्तमासे सपिति क्रमात् ॥ ६४ ॥

<sup>60.</sup> C. reads this verse in the following way:—उत्पतत्यविकर्छ निशाकरे धातुपङ्कपरिदिग्धमण्डलं । एकचक्रमिव राजते नमःस्यन्दनस्य रविधिम्ब-मस्तगम्॥

<sup>62.</sup> C. नीरं for तीयं.

<sup>63.</sup> C. गांगजळभिन्नं for सिन्धुजलभिन्नं.

<sup>64.</sup> D. पष्टवैरिव निरन्तरं वनम् for श्वश्र्णपङ्घवनिरन्तरं वनम्

अन्धकारनिकरेण सर्वतः कृष्णसप्मिलिनेन सपता । रुध्यमानविषयाः समन्ततः संकुचन्ति परिखा नु दिग्भुवः ॥ ६५ ॥ भाति मत्तिशिकिकण्ठकर्नुरं ध्वान्तजालपरिरुद्धमम्बरम् । अर्कदीपकृततापसंभृत-**मौदकज्जलमलीमसं यथा ॥ ६६ ॥** पश्य दीप्तरुचि पूर्वमुद्रतं ज्योतिरेतद्सितोरगात्वषः । छिद्रमेकामिव विष्णुवर्त्मनो दूरमग्नरविरारमभासुरम् ॥ ६७ ॥ पश्चिमे नभिस भान्ति छोहिता-स्तारका रविरथस्य वेगिनः। लोहचक्रहतमेरुमस्तका-

दुद्गता इव हुताशविष्ठुषः ॥ ६८ ॥ भीलिता रविभयेन तारका रिक्षमधामहतलोहिता इव । उन्मिषन्ति दिनकुत्करात्यये दिझ्युलैकरचनाः समन्ततः ॥ ६९ ॥

<sup>65.</sup> D. कालसर्पमलिनेन for कृष्णसर्पमलिनेन. D. ध्याप्यमानविषयाः for रूप्यमानविषयाः C. D. संकुचन्ति परितो दिशा इव for संकुचन्ति परिला उ दिग्भुवः Agreeing with the Sinhalese edition

<sup>66.</sup> C. परिणदं for परिरुद्धं-

<sup>68.</sup> C. रोहिता: for लोहिता:. A. B. हुताशविप्रय: for हुताशविष्रुप:

<sup>69,</sup> C. उस्रधामहतरोहिताः for रिवम्यामहतलोहिताः

पूर्ववारिनिधिपृष्ठतः क्रमा-दर्शयन् हिमरुचिः कलान्तरम् एकपक्षमुलभक्रमामसौ वृद्धिमद्य मुहुरेव विन्दति ॥ ७० ॥

पश्य भृङ्गपटलासितमभं पूर्वतः सपदि निर्गतं तमः । यत्करेण जघने हिमांशुना तुद्यमानमिव याति पश्चिमम् ॥ ७१ ॥

क्षीरवारिनिधिना विवर्धिना ष्ठाव्यमानवदसौ निशाकरः । उत्पतत्युद्यतः शनैः शनै-

उत्पतत्युद्यतः शनः शन-हरिशुभ्रानिजरिक्मसंचयः ॥ ७२ ॥

क्षिप्यमाणघनतामसोत्करं दूरमुत्सरति मण्डलं दिशाम् । शीतरिक्मिकरणस्य सर्वतो दातुमन्तरामिव प्रसर्वतः ॥ ७३ ॥

क्षीयमाणवपुरिन्दुरुद्गमें वर्धमानिकरणः समन्ततः । अकतप्तगगनानुबन्धिना तेजसेव परितो विलीयते ॥ ७४ ॥

<sup>70.</sup> D. पूर्वतोयानि धिष्टुष्टमः for पूर्ववारिनि धिष्टुष्टतः.

<sup>71.</sup> B. C. ताड्यमानं for तुद्यमानं.

<sup>72.</sup> C. क्षीरतीयनिधिना for क्षीरवारिनिधिना. D. विवर्धता for विवर्धिना. C. क्षपाकर: for निशाकर:

<sup>73.</sup> D. मण्डले for मण्डलं. B. शीतरिश्मप्रसरस्य, C. शीतरिश्मप्रसराय, D. शीतरिश्मितरणाय for शीतरिश्मितरणस्य. C. D. प्रसपते for प्रसप्तः. 74. A. B. C. शागण for भागन.

षद्धरागमुदितो निशाकरः संत्यजन्दिशमसौ विछिद्विषः । शोकदीन इव पाण्डुरोचिषा कार्श्येपेति वपुषा मुहुर्मुहुः ॥ ७५ ॥ पीतमेतदालिवृन्दमेचकं ध्वान्तमेव सकलं हिमत्विषः । स्वच्छविग्रहतया शशाकृति-च्छञ्जना वहिरिवास्य छक्ष्यते ॥ ७६ ॥ विशयुक्तवनितामुखाम्बुज-प्रोद्धृतद्युतिचयेन चन्द्रमाः । न्नमेष पुनरात्ममण्डलं पूरयत्यसितपक्षकार्श्वतम् ॥ ७७ ॥ अन्धकारनिकरं करैरिमं भिन्दतः शशधरस्य मण्डले । धृलिपुञ्ज इव भाति तामसः क्षोभवगपतितः शशाकृतिः ॥ ७८ ॥ गुल्मलीनमलिकर्वुरं तमः कर्षुकाम इव शावरीकरः। सर्वतो विटपजालरन्ध्रकैः प्रेरयत्युदयशेखरः करान् ॥ ७९ ॥

<sup>76.</sup> D. reads पश्य पीतमलिव्हन्दमेचकं ध्वान्तमस्य सकलं हिमत्विपः। स्वच्छविग्रहतया शशकृतिच्छदाना वहिरिवाभिलक्ष्यते॥ for our text. Agreeing with the Sinhalese edition. B. C. कर्जुरं for भैचकं.

<sup>77. 0.</sup> विप्रयुक्तल्लनासुखोत्पर्छ° for विप्रयुक्तवनितासुखास्तुजः° **С. सुहुरात्म-**मण्डल for पुनरात्ममण्डलं

<sup>78.</sup> D. 'निचर्य for 'निकरं C. भक्षतो ग्राथरस्य for भिन्दतः श्राधरस्य. D. ग्रुगाकृतिः for शशाकृतिः.

<sup>79.</sup> C. अलिमेचकं for अलिकबुरे. D. क्रष्टुकाम for कर्डुकाम. C. यामिनी-

चन्द्ररिमानिहतोऽपि तामसः सप्तकोकिलकुलेन संचयः । उद्धसत्कुमुद्गन्धसंभृतैः सावशेष इव भाति षद्वदैः ॥ ८०॥

पत्रजालगतरन्ध्रविच्युतः सामिसिक्त इव भूरुहस्तले । स्थिण्डिले निरवशेपिमन्दुना भाति मुक्त इव रिक्मसंचयः ॥ ८१ ॥

उद्घसत्सु कुमदेषु पद्भदाः संपतिनत परितो हिमांशुना । भिद्यमानतमसो नभस्तला-द्विच्युता इवं तमिस्रविन्दवः ॥ ८२ ॥

तारका रजतभङ्गभासुरा लाजका इव विभान्ति तानिताः। दिग्वधूभिरुदयादुदेष्यतो वर्त्मनि ग्रहपतेः समन्ततः॥ ८३॥

मित्रनाशपरिरोदिताश्चिरं
मूर्छिता इव विभान्ति दीर्धिकाः।
सुप्तपद्मविनिमीलितेक्षणा
वृद्धशान्तकलहंसक्जिताः॥ ८४॥

<sup>80.</sup> C. चन्द्रपादविहतोऽपि for चन्द्रपश्मिनिहतोऽपिः

<sup>81.</sup> D. reads:—सामितिक इव भुरुद्दस्तले स्थण्डिले निरवशेषमिन्दुम्। । साति मुक्त इव रिश्मसञ्चयः पत्रजालशतरन्त्रविच्युतः for our text,

<sup>82.</sup> D. छिषमानतमसः for भिषमानतमसः D. विन्दवः for बिन्दवः

सैकते शशिमरीचिलेपने रोधसीन्द्रकरपुज्जसन्निभम् । राजहंसमसमीक्ष्य कातरा रौति इंसवनिता सगद्रदम् ॥ ८५ ॥ तिग्मरिमविरहे सरोजिमी लोकमिन्दुकिरणावगुण्ठितम् । नाभिवीक्षितुमिव क्षपागमे मीलयत्यसितवारिजेक्षणम् ॥ ८६ ॥ जुम्भमाणचलपत्रसंहते-रन्तरं कुमुद्खण्डसंपदः । संविधातुमिव पद्मसंतातिः संकुचत्यनतिदृरवर्तिनी ॥ ८७ ॥ भाति विभ्रदसितात्पलप्रभं लक्षणं मृगमयं हिमद्युतिः । श्यामलावदनाविम्बकान्तिभि-बेद्धमध्य इव रूप्यदर्पणः ॥ ८८ ॥ यौवनोपहितपाण्डुकान्तिना त्वन्मुखेन विजितो निशाकरः। छज्ज्येव घनमेघसन्ततौ रुद्धरिमनिवहो निलीयते ॥ ४९ ॥

<sup>85.</sup> C. reads शारदिन्दुकरपुञ्जसन्त्रिमं राजहंसमसमीक्ष्य कासरा । रौति हंसवनिता सगद्रदं सैकते शशिमरीचिछेपने for our text. Agreeing with the Sinhalese edition.

<sup>87.</sup> A. B. °पर्णसंहतेः, C. °पर्णसंततेः, D. पत्रसन्ततेः for पत्रसंहतेः. C. D भग्द for "खण्ड." D, पद्मसंहतिः for पद्मसन्ततिः

<sup>88.</sup> C. 'विस्वदीप्तिभि: for 'विस्वकान्तिभि: B. C. नद्धमध्यः, D. विद्धमध्यः for बद्धमध्यः.

<sup>89.</sup> A. B. योवनोपहितलोशपाण्डुना, C. योवनोपहतपाण्डुदीप्तिना for योवनोपहितपाण्डुत्रान्तिना. C. विजितः क्षपाकरः for विजितो निशाकरः

अङ्कितः शशमयेन लक्ष्मणा कृष्णमेघशकलं निशाकरः। मध्यलग्नामिव मन्दमुद्रहन् निष्पतत्यसितवारिदोदरात् ॥ ९० ॥ उद्भतन्त्रितिरवैष मध्यतो भाति कृष्णमृगलक्षणः शशी । कुन्दगौरदशनावली मिगां वेथसा रचयितुं तव प्रिये ॥ ९१ ॥ त्वन्मुखावाजितमण्डलाश्रिय-स्तत्कलङ्क्रममृतद्युतेरयम्। वीक्ष्य शीतकरकान्ततोरणः शोकवाष्पिव वारि मुञ्जति ॥ ९२ ॥ इति सपदि वदन् वदान्यवर्यः शयनशिलातलमिन्दुपाद्धौतम् । अलसतरगतिनरेन्द्रकन्या-मनुगमयन्मदमन्थरः प्रवेदे ॥ ९३ ॥ अथ सुरतमखे सुखं समाप्ते मद्नहुताशनद्ग्धमानहच्ये । चषकमधुनि सन्निविष्टविम्बं मुखमनयद्यितासखः स सोमम् ॥ ९४ ॥

<sup>90.</sup> A hiatus in the first line in A. B. [ \* \* उदमणा] C. कालमेघशकलं क्षपाकर: for कृष्णमेघशकलं निशाकर:.

<sup>91.</sup> B. भाति कृष्णमृगलांछनो विधुः, C. भाति कृष्णशशलक्षणो विधुः for भाति कृष्णश्रात्रलक्षणो विधुः for भाति कृष्णश्रात्रलक्षणः शशी. C. कुन्दग्रश्रादनावलीमिमां, D. कुन्दश्रीतरदनावलीमिमां for कुन्दगौरदशनावलीमिमां. C. ब्रह्मणा for विधसाः

<sup>92.</sup> A. B. त्रन्छखापहतमण्डलिश्रयः for त्वन्छखावाजितमण्डलिश्रयः D.

दुहितुरवनिभर्तुरुन्मयूर्व मणिचषकं परिमण्डलं विहाय । **भियमुखपारिभुक्तधामवाञ्छा** करकमलं नयति स्म हेमशुक्तिम् ॥ ९५ ॥ नियतमिह पतन्ति दन्तधारा मदनमदोद्धतयोरितीव भीत्या अधरिकसलये विहाय यूनो-र्म्यु पिवतोर्नयनान्युपास्त रागः ॥ ९६ ॥ मुहुरपि मधुपो विवृद्धतृष्णो न विरमति स्म पिवन् सुगन्धि हृद्यम् । युवतिमुखमसंशयं यतो यत सरसिरुहं परमार्थतस्तदेतत् ॥ ९७॥ अचकमत मधु भियामुखेन क्षितिपसुतः प्रणयादसौ वितीर्णम् । अधरमितवतो त्रणस्य दाहात् स्फुटराचितभ्रुकुाटिर्मधुस्रवेण ॥ ९८ ॥ इति सपदि निशामतीयतुस्तौ प्रविधुतकौ सुमभक्तिसूत्रशेषम् । रतिकलहकचग्रहेण माल्यं विलुक्तिकेशसमर्पितं दधानौ ॥ ९९ ॥

<sup>95.</sup> O. has the following:--प्रियञ्चलपरिभुक्तथामवाच्छा करकमलं नयति हम हेमग्रक्ति । दुहितुरवनिभर्तुरुन्मयूलं मणिचपकं परिमण्डलं विहायः

<sup>96.</sup> D. मदमदनोद्धत्तयोः for मदनमदोद्धतयोः. C. D. किश्रलये for किस- लये. C. उवास रागः D. अवाप रागः for उपास्त रागः

<sup>99.</sup> A. B. read this verse in the following way: — रतिकलहकच-ग्रहेण माल्यं विद्धालितकेशसमार्पितं दयानो । इति सपदि निशामतीयतुस्तौ प्रविधुतकौ-सम्भक्तिस्त्रशेषम् ॥ Agreeing with the Sinhalese edition.

अथ हृद्यङ्गमध्वनितवंशकृतानुगमै-रनुगतवल्लकोमृदुतरकाणितैर्लेखनाः । तमुषसि भिन्नषङ्गविषयीकृतमन्द्ररवैः शायतमवोधयन् विविधमङ्गलगीतिपदैः ॥ १००॥

हृदयनिपीडनो दृतपयोधरकुङ्कमया रतिषु दधानया दशनखण्डितमोष्टमणिम् । चिरकृतजागरारुणितमन्थरलोचनया शयनममुच्यत प्रियमनु प्रमदोत्तमया ॥ १०१ ॥

इति जानकीहरणे महाकाव्ये सिंहलकवेरितशयभ्तस्य कुमारदासस्य
 कृतौ सम्भोगवर्णनो नामाप्टमः सर्गः ॥

## नवमः सर्गः।

इति प्रवृत्तस्य सुतस्य केषुचि-हिनेषु यातेषु सुखेन भूपतिः। पुरं पतस्थे वनितापरिग्रहै-स्त्रयं सुतानामितरत्समस्य सः ॥ ? ॥ उपेत्य पत्या सह शोकसंपदा कलत्रभारेण च मन्थरक्रमा । पितुः प्रयाणाभिमुखी भुवः सुता ततान पादाबुद्विन्दुभिर्दशोः !! २ ॥ असावपत्यं गुणपक्षवर्तिनीं मतिं समालम्ब्य गुणैः पुरस्कृतम् । जगौ ततः साधु गुर्रुगरीयसीं गिरं सतीनामुचितत्रताश्रयाम् ॥ ३ ॥ परः प्रकर्षे वपुषः समुन्नति-र्गुणस्य तातो नपतिर्नवं वयः। इति स्म मा मानिनि मानमागमः पंतिप्रसादोन्नतयो हि योषितः ॥ ४ ॥

<sup>1.</sup> C. केपुचिद्रतेषु वारेषु, D. केपुचिद्रतेषु मासेषु for केपुचिद्दिनेषु यातेषु.

<sup>2.</sup> C. reads the following for our text:—कलत्रभारेण च ग्रोकसं-पदा पदहर्य मन्धरविक्रमा पितः । ततान पत्याद्भिरुपेत्य विन्दुभिर्देशोः प्रयाणाभिमुखीः भुवः सुता ।। The marginal note on D. says:—सिंहललिपिसन्ने तु उद्भिविन्दुः भिरित्येव पाठः उपलभ्यते. C. agrees with the Sinhalese edition.

<sup>3.</sup> D. reads the following for our text:—गुरुस्ततोऽसौ गुणपश्चव-रितनी मित समालम्बय गुण: पुरस्कृताम् । अपत्यकां साधु जगौ गरीयसी गिरं सतीनामु-चितव्रताश्रयाम् ॥ B. गुणपक्षविभिन, C. गुणपक्षवन्तिनी for गुणपक्षवर्तिनी.

<sup>4.</sup> B. पतिप्रसादोत्रतयः कुलिबयः for पतिप्रसादोत्रतयो हि योषितः

स्त्रियो न पुंसामुद्यस्य साधनं त एव तद्धामविभूतिहेतवः तिडिद्वियुक्तोऽपि घनः प्रजृम्भते विना न मेघं विलसन्ति विद्युतः ॥ ५ ॥

गतापि भर्ते परिकोपमायतं गिरः कृथा मा परुषार्थदीपनीः । कुलक्षियो भर्तृजनस्य भर्त्सने परं हि मौनं प्रवदन्ति साधनम् ॥ ६ ॥

पतित्रता वश्यमवश्यमङ्गना
करोति शीलेन गुणस्पृहं पतिम् ।
विनष्टचारित्रगुणा गुणैषिणः
पराभवं भर्तुरुपैति दुस्तरम् ॥ ७ ॥
अलं त्वाये व्याहृतिविस्तरेण मे
कुरुष्व तद्यचिरतं त्वदाश्रयम् ।
श्रुति प्रयातं जरसैव जर्ज्ञरं
सहस्रथेदं हृदयं न दारयेत् ॥ ८ ॥

<sup>5.</sup> C. कारणं for साथनं. A. B. त एव सौभाग्यविभूतिसाथनाः for त एव तदामविभूतिहेतवः. B. C. घरो विज्ञूम्भते for घनः प्रज्ञूम्भते.

<sup>6.</sup> D. गिरोऽकृथा मा for गिरः कृथा मा. E. C. परुपार्थदीपिनीः for परुपार्थ-दीपनीः. A., B. पतित्रताः for कुलक्षियः. D. reads the last two lines thus :- वदन्ति मानं, हि परं प्रसायनं कुलक्षियो भर्तृजनस्य भर्तने ॥ D. agrees with the Sinhalese edition.

<sup>7.</sup> A. B. om, the first line. B. C. शिलेश for शिलेन. C. वारित्रयगुणा for वारित्रगुणा

<sup>8.</sup> A. C. कृतं, B. अर् for अर्दे

अयं त्वदेकपवणो मनोरथो वृथाऽद्य देवादपिनाम नो भवेत् । इति प्रवक्तुर्जरतो निरासिरे निगृह्य कण्ठं वचनानि मन्युना ।। ९ ।।

उदग्रभासः शिखया शिखामणेः स्रजा च धम्मिङ्किरीटदृष्टया । प्रमृज्य पादौ जनकस्य जम्पती क्षयादयातामथ लम्भिताशिषौ ॥ १०॥

कृतो वियोगेन शुचः समुद्भवः समिपतः साधुवरेण संगदः । मनस्यवस्थाननिमित्तमीशितः क्षणं विवादानिव तस्य चक्रतः ॥ ११ ॥

हलायुधाभस्य सकाहलो रवः पयोधिनिर्घोषगभीरभैरवः । ततः प्रगल्भाहतभेरिसंभवः प्रकाशयामास गति समन्ततः ॥ १२ ॥

गजेन्द्रघण्टाघटितश्च निःस्वनः करेणुकावृंहितवृंहितो युहुः । भयं वितन्वन् भवनेषु पक्षिणां दिशः ससपीथ समं समुद्धतः ॥ १३ ॥

<sup>9.</sup> B. मुधेव, C. मुघाय for हथाय. B. C. कण्डे for कण्डे.

<sup>10.</sup> D. किरीटसक्तया for किरीटदृष्ट्या. D. दम्पती for जम्पती. B. C. गृहाद् for क्षयाद्.

<sup>13.</sup> C. प्रभवश्च for 'घटितश्च. C. समन्ततः, D. समुद्भुतः for समुद्धतः D. agrees with the Sinhalese edition.

समारुरोहाथ रथं महारथः सहेमचित्रं सह राजकन्यया । दिनादिसन्ध्यानुगतां पिशङ्गितां स्वरिमदीप्त्येव दिवं दिवाकरः ॥ १४ ॥ शिरःभदेशस्थसमुद्रपेटिका-यृहीतवीणांशुकपञ्जराद्यः । सवेत्रहस्तैः स्थविरैराधिष्ठिताः स्त्रियोऽप्यनुस्यन्दनमत्यगुर्मुदा ॥ १५ ॥ **मदान्धमातङ्गघटाद्रिसंकटे** परिकणन्ती वलकायनिम्नगा । तरङ्गिता वल्गुतुरङ्गरङ्गितैः पुरः प्रतस्थे पुरुहूततेजसः ॥ १६ ॥ स्वदृष्टिरोधि अवणाग्रमारुतै-रजो रथोत्थं यदि नाहरिष्यत । विनिर्गताभिर्न पुरो मदस्तुतां वटाभिरद्रक्ष्यत वर्तम दन्तिनाम् ॥ १७॥ व्यतीतरथ्येऽथ रथे क्योलयो-र्विलासवत्या लसदंशुजालयोः। पपात तस्याः पुरगृह्यदीर्घिका-समीरणानर्तितपद्मजं रजः ॥ १८॥

<sup>14.</sup> D. स्वरिक्षकान्त्येव for स्वरिक्मदीस्येव-

<sup>15.</sup> B. C. गृहीतवीणाग्रुकपञ्जरादयः for गृहीतवीणांग्रुकपञ्जरादयः A. अत्य-गुस्तदा, B. अत्ययुर्म्रदा, C. अत्यगुर्म्रदा, D. अन्वयुस्तद् . We with C. The Sinhalese edition reads अपि स्नियः स्यन्दनमन्वतीयः.

<sup>17.</sup> C. पुरोगताभिने तदा मद्खुतां for विनिर्गताभिने पुरो मद्खुतां. C. हस्तिनां for दन्तिनां.

<sup>18.</sup> A. C. सद्य: for तस्याः.

वराङ्गना प्रस्तरभेदकोटिभि-हतस्य चक्रे चल्लनं वर्र्सथनः । पिधाय यत्तवलनं पथि प्रियं तमाललम्बे बल्सिक्यावपि ॥ १९ ॥

रथध्वनिप्रापितसंपदं गवां कुरुं समुत्पुच्छयमानमुनमुखम् । उद्यक्षणं परिधावदेकतो दद्शे सीताऽथ वनान्तवर्तिनी ।। २० ॥

विनिद्रपद्मा मृदुभिः समीरणै-विसारयन्त्यः कल्रहंसिकागिरः । स्वदेशसीमासरितो विलङ्किताः गुचं वधूचेतसि साधु संदधुः॥ २१ ॥

विवृत्तदृष्टा विषयव्यतिक्रमा-च्छनैर्निमज्जन्त इवावनीतले । स्वजन्मभूमौ गिरयो नृपात्मजा-कपोलमातेनुरजस्नमश्रुभिः ॥ २२ ॥

द्विपेन्द्रदन्ताहतवन्यसङ्की-कषायगन्धिः पथि तत्र योषिताम् । शनैर्विधनवन्नलकाग्रवङ्गरी-र्मुखानि परपशे वनान्तमारुतः ॥ २३ ॥

<sup>20.</sup> D. बनान्तचारिणी for बनान्तवर्तिनी-

<sup>21.</sup> A. C. मृदुभिश्व मारुतैः for मृदुभिः समीरणैः. A. C. विसारयन्तः for विसारयन्तः for विसारयन्तः D. बथूचेतिस for वधूचेतिस

<sup>22.</sup> D. स्त्रजन्मभूमेः for स्वजन्मभूमौ

<sup>23.</sup> D. गजेन्द्र° for द्विपेन्द्र°. D. 'शहकी' for 'सहकी'.

अथ मतानः मततान तामसो नुपस्य भीमं भयमादिशन्दिशः । क्षिपन क्षपाया विगमेऽपि संहतिं मसत्य वैरोचनरोचिषां पथि ॥ २४ ॥ अरिष्टसंतापविरूपद्शेना-स्तमोऽभिभूताः प्रतिक्लमारुताः अविपसन्नानि मुखानि भेजिरे दिशो विनाशोपनता इव क्षणम् ॥ २५ ॥ अथ प्रकाशीभवद्यतो दिशं क्षणादुदीचीमवभास्य दीप्तिभिः। बळेन तेज: पुरुषाकृ।तिश्रिया विभक्तमुत्पातमनु व्यद्ययत ॥ २६ ॥ ततो द्धानः श्रवणावसङ्गिनी विशुष्कपङ्केरहवीजमालिकाम्। विनिद्ररक्तोत्पलशङ्ख्या ततां विलोचनोपान्त इवालिसन्ततिम् ॥ २७ ॥ विशालवामांसतटावलिङ्गनीं समुद्रहन् द्वीपितनुं तनृद्रः। परिज्वलंस्तीव्रतपोहुताशन-स्फुलिङ्गपातैरिव विन्दुचित्रिताम् ॥ २८ ॥

<sup>26.</sup> The Sinhalese edition reads the following for the last two lines of our text:-अदृश्यतोत्पातमनु व्यपाश्रितं बलेन तेजः पुरुपाकृतिश्रिया-

<sup>27.</sup> C. D. read the following for our text:—विनिद्रकोत्पलशंकया ततं [ तां ] विलोचनोपान्त इवालिसन्तितम्। ततो दथानः अवणावसङ्गिनीं विशुष्कपङ्के- उह्नीजमालिकाम् ॥ Agreeing with the Sinhalese edition.

<sup>28.</sup> B. C. °तटावलम्बिनीं for °तटावलिङ्ग्नीं. B. C. ब्याग्रतनं for द्वीपितनं. B. C. परिज्वलतीत्र° for परिज्वलंस्तीत्र°. Agreeing with the Sinhalese edition. B. C. पट्टिनिन्नेताम् for निन्दुचित्रिताम्.

भुजेऽतिभीमे सशरं शरासनं निधाय वामे निधनावहं द्विषाम् । करेऽपरस्मिन् परदुर्गपारगं परं स विभ्रत्परशुं परासुद्दा ॥ २९ ॥

तपोऽभिधानस्य सितेत्वराध्वनः शिखा इवादित्यमयूखिपङ्गलाः । जटा विधुन्वन् वलिताः समन्ततः समीरणैरात्मरयेण संभृतैः ॥ ३०॥

प्रभुर्भृगूणां जगदे जगत्सृजः परोऽवतारो ज्वलनं वितन्वता । इसेन धुन्वत्रथ तद्धलं वली प्ररूप्य रामेण रुषावृता गिरः ॥ ३१ ॥

न राम रामं युधि जेतुमुद्यमो विधीयतामन्यमिव क्षितिक्षितम् । सारित्तटीपाटनपाटवस्पृशं न गोपतिं प्राप्य विशीयते नगः ॥ ३२॥

रघोरपत्ये जगतीपतिद्विषो वृथा तव स्यादिह विक्रमक्रमः । अलं विसारिग्रसनस्थपाट्यो न दन्दश्कप्रभवे विहङ्गमः ॥ ३३ ॥ तव प्रयोगे धनुषोऽनुशासितुः शरासने भूधरधन्वनः परम् ।

<sup>30.</sup> A. B. read the following for our text:—समीरणेरात्मरयेष संभृतैः जटा विधुन्वन् विद्याः समन्ततः । तपोभिधानस्य सितेतराध्वनः शिखा इवादि-रयमपुखिष्टाः

इतः प्रवृत्तापि न नूनमागता
विपत् त्वदीयश्रवणस्य गोचरम् ॥ ३४॥
निशम्य तस्यैतदितीरितं वची
जगाद शिष्यः स पुनः पिनाकिनः ।
परस्य वृद्धिं यशसो वितन्वतीं

परस्य वृद्धि यशसा वितन्त्रता वृथा विधित्सन् धनुषो भिदासिद्म् ॥ ३५॥

नवेश्वर स्तब्धतरं धनुर्द्वयं विधाय वन्ध्येतरवाणपातनम् । विशामधीशे किल विश्वकर्मणा पुरन्दराख्याय पुरा व्यतीर्यत ॥ ३६ ॥

विमृज्य पूर्व दन्जजारये धनु-स्तयोरथादायि रथाङ्गधारिणे । धनुस्तथैकं त्रिपुरं दिघक्षते त्रिलोचनाय त्रिदशाधिपेन तत् ॥ ३७॥

विवित्सया तद्गतजन्यतेजसो व्यथत्तं यत्नेन तथा मरुत्पतिः। यथाऽहवो हव्यवहोग्रतेजसो-

रजय्यशक्तयोरजयोरजायत ॥ ३८॥

<sup>34.</sup> A. B. C. ध्रुवम् for प्रम्.

<sup>35.</sup> A. B. तस्येदमुदीरितं for तस्यैतदितीरितं. A. B. जगाद शिष्यो वलव-रिपनाकिनः for जगाद शिष्यः स पुनः पिनाकिनः. A. B. भिदामिमाम् for भिदामि-दम्. C. omits the second line.

<sup>37.</sup> C. reads the last two lines thus :—धनुस्तथैकं त्रिदशाधिपेन तत् त्रिछोचनाय त्रिपुरं दिधक्षते ॥ Agreeing with the Sinhalese edition.

<sup>38.</sup> C. D. read the following for our text: - मरुत्पतिस्तद्भतजन्य-तेजसो विवित्सया ह्व्यवहोग्रतेजसोः । अजय्यशक्त्योरजयोरजायत व्ययत्त यत्नेन यथाऽ-इवस्तथा ॥ Agreeing with the Sinhalese edition.

चकार चक्रादि विहाय देवयो-र्युगं महेष्वासयुगेन संयुगम् । दिशो दशापि पतिरुध्य पत्रिभिः समाः सहस्राणि समेतसाहसम् ॥ ३९॥

अथो विकृष्टं मृदुभूतमीश्वरः ससर्ज यचापमभेदि तत्त्वया । अगाद्वीकाय वितीर्णमक्षतं क्रमेण हस्तं मम वैष्णवं धनुः ॥ ४० ॥

गुणा बुभावस्य तयोर्जगच्छुति जहाति नैको दृढतेति विश्वतः । असंशयं ज्येति निरूढिमागतः परो ममेव श्रवणान्तगोचरः ॥ ४१ ॥

अपाङ्गभागावधि चापपूरणं सुदुष्करं तिष्ठतु विष्णगोचरम् । गुणं यदि प्रापयसीह जिह्मतां वलोपपनेषु ततस्त्वमग्रणीः ॥ ४२ ॥

निधाय बाणं धनुषीह पूरिते वधः स्वहस्तेन तवेष सत्क्रिया । इतीरयीत्वा तनयस्य भूपते-र्मुमोच हस्ते संशरं शरासनम् ॥ ४३ ॥

<sup>40.</sup> D. ऋरीकाय for ऋचीकाय. We with A. B. C.

<sup>41.</sup> D. जगच्छुतं (?) for जगच्छुति

<sup>42.</sup> D. azai for fazai.

<sup>43.</sup> D. उद्दीरियत्वा for इतीरियत्वा-

ततः स शून्यामित्र मुष्टिमानय-नपाङ्गदेशं दशकण्ठसृद्नः। वलाद्विज्ञात्विकर्षणश्रम-श्रक्षे गुञ्जद्वणवन्धनं धनुः ॥ ४४ ॥ स तेन मुक्तः किल सायको दिवः पदं तपस्यद्वषभस्य वाञ्छतः। द्वितीयवर्णस्य निहन्तुरात्मनो विधाय नीशारमथ न्यातिष्ठत ॥ ४२ ॥ रिपोरजय्यस्य जयेन मानवैः सभाज्यमानो वहुमानमन्त्रणैः। मनोज्ञवासे पथि मैथिलीसखः मुखेन नीत्वा कतिचिहिनानि सः ॥ ४६ ॥ व्यपावृतद्वारमुखेन सन्ततं वलेन भूमा विश्वता कृतध्वनिम् । पुरीमुदन्वन्तमुद्रग्रनिस्वनं तनुं पिवन्तीमिव कुम्भजन्मनः ॥ ४७ ॥ नरेन्द्ररथ्योभयभागचारित-प्रसारिकालागुरुधूपवासिताम्। ततामनन्तैरुपरत्नतोरणं सपङ्कजाष्टापदकुम्भमण्डलैः ॥ ४८ ॥

<sup>41.</sup> C. दशकण्ठमद्नः for दशकण्ठम्द्नः

<sup>45.</sup> D. अधो for अथ.

<sup>46.</sup> B. C. बहुमानसत्क्रिये: for बहुमानमन्त्रणे:. The reading of B. C. appears preferable to the varients of other Mss. and printed editions.

<sup>47.</sup> D. कृतस्वरम् for कृतध्वनिम्-

<sup>48.</sup> C. D. नृपेन्द्र° for नरेन्द्र°. C. °कृष्णागरु°, D. °कालागरु° for °कालागुरु°.

परिकणत्काञ्चनिकाङ्किणीगुणैः सुगन्धिना गन्धवहेन ताडितैः । भ्रमत्पताकानिकरैरुदर्श्विषो वितन्वतीमुष्णघृणेः करच्छिदाम् ॥ ४९॥

मधुव्रतवातिवराविकिङ्किणी-रुतेन रम्यं मणितोरणस्रजाम् । चयं दधानामनिलस्य रहसा धुतं पताकानुकृतानि विभ्रतम् ॥ ५० ॥

विवेश तामञ्जलिबद्धसंपदा मुहुर्मुखेन्दोरुद्येन सर्वतः । नरेन्द्रसूनुर्मुकुछानि कल्पयन् जनस्य हस्तारुणपङ्कजानि सः ॥ ५१॥

गुरूनपृष्ट्वैव कुमारमीक्षितुं जवेन वातायनमीयुरङ्गनाः । न ता न सत्यो न च मूढवृत्तय-स्तथाहि वंशस्य रघोविंनीतता ।। ५२ ॥

रराज वातायनसन्ततिर्वृता विलोलनेत्रैवनितामुखाम्बुजैः । तता विनीलोत्पलपत्रसंपदा सरोजिनी तिर्यगिव व्यवस्थिता ॥ ५३ ॥

<sup>49.</sup> C. स्फ्रस्त्पताका°, D. चल्रस्ताका° for अमस्पताका°.

<sup>50.</sup> D. विश्रत: for विश्रतम्. We with A. B. C.

<sup>51.</sup> B. C. नृपेन्द्रमूतुः for नरेन्द्रमूतुः

<sup>52.</sup> B. रयेण, C. तुरेण for जवेन.

दथी द्युति जालगवाक्षसङ्किनी निताम्बनीनां चलदृष्टिसन्तिः। ततेव पङ्कोरुहनालजालके परिस्फुरन्ती शफरीपरम्परा॥ ५४॥

पदं पुरन्ध्यामविशुष्कयावकं समर्पयन्त्यामविल्लिन्वविक्रमम् । वभृव सोपानविमर्दसंभवः स्वराग एवाङ्कितलस्य यावकः ॥ ५५ ॥

कयाचिंदालोकपथं मुखाकुलं समेत्य वर्मसुतपत्रलेखया । सखीकपोलाहितगण्डभागया कृतस्तदीयेऽपि मुखे विशेषकः ॥ ५६ ॥

प्रसाधनव्यापृतयाऽपि रामया प्रदेशिनीपर्वविकृष्टकर्णया । उपायये वामकरस्थपत्रया रयेण वातायनजालमन्यया ॥ ५७ ॥

द्रुतप्रयाणश्चथकेशवन्धना संघमवारिस्नाति विश्वती मुखम् । श्रमातुरोरुद्वयमन्थराऽपरा ययौ सपत्न्याः परिशङ्कानीयताम् ॥ ५८॥

<sup>56.</sup> C. °गङ्गभागया for °गण्डभागया. A. B. कृतं तदीयेऽपि सुखे विशेषकं for कृतस्तदीयेऽपि मुखे विशेषकः.

<sup>57.</sup> D. समण्डनव्याप्रतया for प्रसाधनव्यापृतया. C. . बाल्या for रामया. C. त्वरेण, D. जवेन for रयेण.

<sup>58.</sup> D. सपत्न्या for सपत्न्याः

ानितान्तमेकीकृतगण्डभागयो-र्भृशाल्पवातायनयातमन्ययोः। विभाद्धर कुण्डलमेकमेव तद् मुखद्वयं मण्डयति स्म रामयोः॥ ५९॥

विधाय काचित्मथमं तु लञ्जया

पियोपभक्ताधरमर्थलक्षितम् ।

प्रयाति दूरं नृपतौ दिदृक्षया

चकार वातायनवाह्यमाननम् ॥ ६० ॥

अतिष्ठदेका कुचयुग्मसंपदा निरुध्य वातायनमुन्नतस्तनी। सखीजनो यत्क्रशमध्यभागतः पताकिनीमन्तरमाप वीक्षितुम्॥ ६१॥

निधाय काचित्तनयं तनदरी विशालवातायनदेहलीतले । अकारयत्पङ्कजकोशकोमलं महीभुजे बालकमञ्जलिं बलात् ॥ ६२ ॥

<sup>59.</sup> D. reads the following for the last two!lines:-मुखद्वयं कुण्डल-मेकमेव तत् प्रभासरं मण्डयति स्म रामयोः ॥ Agreeing with the Sinhalese ed?Mon. C. D. प्रभासरं for विभासरं.

<sup>60.</sup> C. प्रियेण दृष्टाघरं for प्रियोपभुक्ताघरं. D. अर्थनिहृतं for अर्थलक्षितं. C. विनाय for चकार. D. वाह्यं for वाह्यं.

<sup>62.</sup> A. विशालवातयनदेहलीतले, B. विभूपिवातायनदेहलीतले, C. प्रसद्ध वातायनदेहिनीतले. We with A. 'कोष' for 'कोश'

नपः सुमित्रातनयो वधूरिति भियाजने निर्दिशति स्वयं करैः । तल्प्रभाषाटलभागभागिना नखांशुजाला अपि चेरूरम्बरे ॥ ६३॥

अशक्तुवन् वथयितुं नृपात्मज वध्रुजनोऽधृष्टतया जयेन तम् । पदं विधत्स्वाविधवाजनोचिते पथीति पत्नयै गिरमाशिवं जगौ ॥ ६४॥

नरेन्द्रसेना विविशुः समुद्रगाः विद्यद्वतोया इव यत्समन्ततः । महार्णवस्येव न तस्य तत्कृतो वभव पूरश्च न चातिरिक्तता ॥ ६५॥

द्विधागतं द्वारमुपेत्य तद्वलं नृपाङ्गनस्योभयभागसंश्रितम् । निवध्यमानाञ्जलि शासिता भवो दशाऽनुगृह्णन् स विवेश मन्दिरम् ॥ ६६ ॥

देशं युधाजिति जितं तनुजे तपोऽधीं विन्यस्य केकयपतिविपिनं विविध्धः । दूतेन तेन तनयं दुहितुर्दिद्युः कालस्य कस्याचिद्येन्द्रसखं ययाचे ॥ ६७॥

<sup>63.</sup> A. B. दर्शयति for निर्दिशति.

<sup>64.</sup> B. C. अवृष्णुवन् for अशक्तुवन्. C. राह्ये for पत्न.

<sup>65.</sup> C. नृपेन्द्रसेनाः for नरेन्द्रसेनाः.

<sup>66.</sup> B. C. नृपाङ्गणस्य for नृपाङ्गनस्य

अथ स युधाजिति स्वाविषयं सति नीतवति मथितगुणे गुणप्रचयलाभरतं भरतम्। इतरस्रताहितप्रियशताहततिद्वेरह-प्रभवशुचोऽनयन्नयशुचिदिवसान्

H

इति जानकीहरणे महाकाव्ये सिंहलकवेरतिशयभूतस्य कुमार दासस्य कृतौ प्रस्थानवर्णनो नाम नवमः सर्गः ॥

## दशमः सर्गः

ततो नयेन नयतो राज्यं राजीवचक्षणः।
तस्य शक्रसमानस्य समानामयुतं ययो ॥ १ ॥
अथालक्ष्यत तदेहे काठिन्यरहितत्त्रचि ।
पिलतं विस्तसावल्लीपुष्पहास इव कचित् ॥ २ ॥
पिलतच्ल्लबना दोषा सर्वकालसमुन्नते ।
जरसा शिरिस स्पृष्टे न विषेहे महारथः ॥ ३ ॥
आरोप्यान्यतरेद्युः स्वमङ्कं नाथो भुवः कृती ।
समासीनः समज्यायां ज्यायांसं स्नतमन्नतीत् ॥ ४ ॥
मामियं प्राणनिर्याणवैजयन्ती पुरःसरी ।
रक्ताक्षवाहनादेशदृती संसेवते जरा ॥ ५ ॥
जरसा तात नोऽङ्गानि स्पृहा कामेष्ठ निर्विदा ।
शैथिल्यस्प्रपनीतानि तुल्यमेव शनैः शनैः ॥ ६ ॥
कालेन शिरिस न्यस्तैः श्वेतकेशिशताङ्क्षशैः ।
निवर्तन्ते हि कामेभ्यो भद्रा राघवदन्तिनः ॥ ७ ॥

<sup>1.</sup> C. इत्थं for ततः. B. शकोपमेयस्य, C. शकोपमानस्य for शक्रसमानस्य-

<sup>2.</sup> B. तदाहरयत, C. तदालक्ष्यत for अथालक्ष्यत.

<sup>3.</sup> D. जरवा for जरसा. B. C. नो for न. D. विसेहे for विपेहे. Agree-ing with the Sinhalese edition. But the form is incorrect. A. महाशुज: for महारथ:

<sup>4.</sup> C. वशी, D. बली for कृती. We with A. B.

<sup>5.</sup> C. 'केतुमाला for 'वैजयन्ती. B. C. रक्ताक्षवाहनांदेशदृतिका सेवते जरा for रक्ताक्षवाहनांदेशदृतिका सेवते जरा

<sup>6.</sup> A. B. C. जरवा जात for जरसा तात [ A. जरसा for जरवा ].

<sup>7.</sup> A. B. वीरा राघवकुक्षराः for भद्रा राघवदन्तिनः

from which the darkness has departed or gone out.' प्तङ्ग'-Analyse पतङ्गस्य यत् तेजस्तस्माद् यः परितापस्तेन छोहितं, 'Reddened by the scorching heat from the light of the sun.' सतकतोर्दिशः प्रदेशादभिनिष्पतत्तमो जगत् क्रमेण निर्देतिं त्रजतीव—'Having a red lustre of the twilight which had spread around, with its darkness departed from the region of the quarter presided over by Indra, and reddened by the scorching heat from the light of the sun, the world, as it were, advances by degrees to receive bliss.'

St. 68. हिमांग्र°—Construe कोमळगुतौ हिमांग्रियेन पुरहृतिदिक्मुखिस्मतिश्रियं विश्वित [सित ] अञ्चनित्वपा तमसा विमृज्यमानं नभस्तळं [तत्तमः ] निर्मोक्तिमिव जहाति. हिमांग्र॰—Analyse हिमाः अंशवः यस्य स हिमांग्रः तस्य विम्नं तिस्मिन् ताहुशे, 'On the disk of the cool-rayed moon.' पुरहृति —Analyse पुरुहृतस्य दिक् पुरुहृतिदिक् तस्याः मुखं पुरुहृतिदिक्मुखं तस्य स्मितस्य श्रीः तां 'The beauty of the smiling on the face of the quarter presided over by Indra,' i. e. the east. कोमळगुती—Analyse कोमळा युतियस्य स कोमळगुतिः तस्मिन् ताहुशे, 'Having an agreeable light or splendour.' नमस्तळं—Analyse नभसः तळं नभस्तळं, 'The vault of the heaven.' अञ्चनत्विपा—Analyse अञ्चनस्येव त्विद् यस्य तत् अञ्चनत्विद् तेन ताहुशेन, 'Bearing a lustre of black pigment.' अञ्चनत्विपा तमसा विमृज्यमानं नमस्तळं [तत्तमः] निर्मोकिमिव जहाति 'Whilst the disc of the cool-rayed moon was displaying (lil. bearing) an agreeable light and was bearing the beauty of smiles on the face of the quarter presided over by Indra, the surface of the sky, being abandoned by darkness, bearing the lustre of black pigment, forgoes it, as if it were a slough.'

St. 69. अथ—Construe अथ एवमस्य वचःश्रियः अवसरे निष्ठां समीक्ष्य मदाउसाः स्वलिद्गाः लंभितादराः प्रमदाः आस्थया उपनीतं मधु तमपाययन्तः वचःश्रियः—
Analyse वचसां श्रीवंचःश्रीः तस्याः वचःश्रियः, 'Of excellence of speech.'
निष्ठा properly means मनोहातिः, 'The mood (or temper) of the mind.'
i. e. निष्ठां मनोहतिविशेषरूपां समीक्ष्य, 'After having observed (or read)
the most excellent mood (or attitude) of his mind.' आस्था त—'A
female; probably a female servant.' Cf. Medi. "आस्था त्वालम्बनस्थानयत्वापेक्षास् योपितिः" मदालसाः—Analyse मदेन अलसाः मदालसाः, 'Lazy
from drunkenness.' Languid with passion or love.' 'Indolent with
pride.' 'Slothful.' स्वलिद्गाः—Analyse स्वलन्त्यो गिराः यासां ताः स्वलिद्गाः,
'With faltering words.' Mark the word गिरा तः 'अभिताद्गः—
Analyse लंभितः आदरः याभिः ताः लंभिताद्गः, 'Who have cherished
respect for.' 'Who have shown respect to.' तं—Refers to the king.
अवसर m.—' Beginning.' ' End or close' ' Introducing a topic.'

'A subject,' 'A topic.' Mark the Atm. use of the root पा 'to drink,' in the Causal. निष्ठां समीक्ष्य भदालसाः प्रमदाः तं राजानं आस्थ्यो पनीतं मध्यपायन्त—'Then after having observed the most excellent mood of his mind, the young women, languid with passion, with words faltering, who had cherished respect for him, pressed him to drink wine, brought by a female servant, at the end of his excellent speech in this way.' Or the verse may be construed thus, अथ एवमस्य वचःश्रियः अवसरे निष्ठां (excellence or perfection) उपनीतं मधु समीक्ष्य प्रमद्दाः आस्थ्या ( with anxious care or affectionately ) तमपाययन्त.

St. 70. प्रियो°—Construe प्रियोपनीतमधित्रासितं गण्ह्रपमधु प्रकामतः पिवतो नृपस्य तदा दन्तच्छद्पह्नवो निपीतपानावसरोपदंशको वभूवः प्रियोपनीतं— Analyse प्रियया उपनीतं प्रियोपनीतं, ' Brought by a beloved. ' अधिवा-सितं—Analyse अधिकं वासितं अधिवासितं 'Highly scented.' 'Highly perfumed. ' गण्डूपमधु—Analyse गण्डूपे मधु गण्डूपमधु, or गण्डूपमात्रं मधु गण्ह्रपम्यु, 'A mouthful of wine.' दन्तच्छद्पह्नवः—Analyse दन्तानां छहः दुन्तच्छदः स एव पह्नवः दन्तच्छद्पह्नवः, ' Spront-like lips. ' निपीत'— Analyse निपीतस्य नितरां पीतस्य मधुनः पानं निपीतपानं तस्य अवसरे उपदंशको निपीतपानावसरोपदंशकः, 'A condiment at the time of the drinking of wine which was drunk up to satiety.' प्रकासतः ind .— 'With great pleasure or delight. ' Willingly. ' 'To the heart's content. ' · At will.' गण्डूपमधु पित्रतः नृपस्य तदा दन्तच्छद्पह्नवः निपीतपानावसरोपदंशकः The While the king was drinking to his heart's content a mouthful of sweet-scented wine offered to him by his beloved, from her mouth, her sprout-like lips became to him a condiment at the time of taking in (that mouthful of) wine with which he was already satiated.

St. 71. प्रियेण—Construe प्रियेण विपक्षगोत्रेण निगय लंभितं लासितोत्पलं मधु अपीतमपि सयः वध्वाः अक्षि रागवद् विधाय गण्डयोः अमवारि ततानः लासि-तोत्पलं—Analyse लासितानि उत्पलानि यस्मिन् तत् तादृशं कमलस्राभितं, 'Perfumed with a sweet scent of lotuses.' विपक्षगोत्रेण—Analyse विपक्षस्य गीत्रं विपक्षगोत्रं तेन तादृशेन, 'By a rival name.' अपीतं—Analyse न पीतं अपीतं, 'Not drunk.' To be construed with नायिकया which is suppressed. अमवारि—Analyse अमस्य वारि अमवारि, 'Perspiration or sweat from labour.' 'Drops of perspiration from distress or pain.' अम m.—Means here, distress, pain consequent on humiliation or mortification. निगय ger.—Is equivalent to सपत्नीनाम्ना आह्रय, 'By addressing her with her rival's name.' मधु अपीतमपि सयो वध्वाः अक्षि रागवद् विधाय गण्डयोः अमवारि ततान—'Wine, perfumed with a sweet scent of otuses, and given to a young lady by addressing her with her

rival name by her dear lord, though untouched ( lit. though not quaffed ), instantly made her eyes red-hued and diffused her temple sides with drops of perspiration (from humiliation).

- St. 72. त्विपा—Construe मुखेन्दोः त्विपा श्वंरीकृतः [चन्द्रस्य ] करेण [च ] अम्बने मुकुलत्वं नीते सित मधुमाजि भाजने प्रियेक्षणस्य प्रतिविम्तं सरीज-कृत्यमाचरत्. मुखेन्दोः—Analyse मुखमेव इन्दुः मुखेन्दुः तस्य तादृशस्य, 'Of the moon-face.' 'Of the moon-like face.' श्वंरीकृतः—Analyse श्वंरी करोतीति श्वंरीकृत् तस्य तादृशस्य, 'Of the lord of the night'i. e. of the moon. प्रियेक्षणस्य—Analyse प्रियायाः ईक्षणं प्रियेक्षणं तस्य तादृशस्य, 'Of the eyes of the beloved.' सरोजकृत्यं—Analyse सरित जातं सरोजं तस्य कृत्यं सरोजकृत्यं, 'The function (or the office) of a lotus.' मधुभाजि—Analyse मधु भजतीति मधुभाक् तिस्मन् मधुभाजि, 'Containing wine.' मधुभाजि भाजने—'A goblet containing wine.' मधुभाजि भाजने प्रियेक्षणस्य प्रतिविम्बं सरोजकृत्यमाचरत्—'When the lotus (which was put in the goblet of wine) was made to close like a bud by the splendour of the moon-face and by the rays of the moon the reflection of the eyes of the beloved in a goblet containing wine filled the office of a lotus' i. e. caused it to burst open.
- St. 73. यियासना—Construe प्रतिविम्बस्तिना पङ्कजगर्भसौरमं तदीयं सुसं यियासना हिमांग्रना तरिङ्गतासने चषके समन्मथेनेन सुहुश्रकम्पे. यियासना, Expl:— यात्तमिच्छः यियासः तेन तादृशेन, 'Wishing to depart.' 'Desirous of going.' पङ्कज् —Ar.alyse पङ्के जातं पङ्कजम् । पङ्कजस्य गर्भः पङ्कजगर्भः तद्वत् सौर्भ पङ्कजगर्भसौरमं, 'Fragrant like the interior of a lotus.' प्रतिविम्ब-स्तिना—Analyse प्रतिविम्बं एव म्र्रतियंस्य स तेन तादृशेन, 'Having the form of an image.' समन्मथेन—Analyse मन्मथेन सह समन्मथः तेन तादृशेन, 'Inspired by love.' तपङ्गितासने—Analyse तरिङ्गतश्रासो आसन्थ तरिङ्गतासन् तिमन् तादृशेन, 'In the wavy wine.' हिमांग्रना—Analyse हिमाः अंशनः यस्य स तेन तादृशेन, 'By the cool-rayed moon.' प्रतिविम्बस्तिना तदीयं सुखं यियासना हिमांग्रना तरिङ्गतासने चपके समन्मथेनेन मुहुश्रकम्पे—'The moon with the form of a reflected image and desirous of going to her mouth, fragrant like the interior of a lotus, trembled repeatedly as if smitten by love, in the wine-glass, the wine in which was moving.' Mark the impersonal construction in िक्ट.
- St. 74. विलासवत्यः—Construe मद्यूर्णलोचना विलासवत्यो निरूपयन्त्यो सुग्धाः ग्रुचिरूप्यभाजने स्थितस्य मधुनः इन्दुप्रतिरूपगोपितं स्वरूपं न जित्तरे. मद् Analyse मदेन घूर्णे लोचने यासां ताः, 'Having their eyes rolling with intoxication.'' With their eyes rolling with great delight.' ग्रुचि Analyse रूप्यस्य माजनं रूप्यभाजनम् । ग्रुचि च तद् रूप्यसाजनं च ग्रुचिरूप्यमाजनं,

'In a glittering silver-pot.' 'In a beautiful goblet.' स्त्रूपं—Analyse स्त्रस्य रूपं स्तरूपं, 'One's own form or shape. 'इन्दुं"—Analyse इन्दोः प्रतिरूपेण गोपितं इन्दुप्रतिरूपगोपितं, 'Assimilated (or hidden) in the reflected image of the moon. ' मुग्याः श्चिरूप्यभाजने स्थितस्य मधुनः इन्दुप्रतिरूपगोपितं स्तरूपं न जित्ररे—'Silly coquettish women, with their eyes rolling with intoxication, attentively looking, did not know the form of the wine that was standing in the glittering silver-goblet as it was assimilated into the reflected image of the moon.'

St. 75. विशूय—Construe आसवः पूर्वं मानादिष अनन्यसाधितं प्रद्रद्रवामत्वं विशूय तासां हृदये समरं ववन्य उ । विलोचने रागं [ववन्य] उ । मुले सौरभं [ववन्य] उ प्रद्रद्रवामत्वं—Analyse प्रदृद्धं च वामत्वं च प्रदृद्धवामत्वं, 'Highly developed (or full grown) perverseness.' अनन्यसाधितं—Analyse न अन्येः साधितं अनन्यसाधितं, 'Not practised or put to parctice by other women.' आसवः तासां हृदये स्मरं ववन्य उ । विलोचने रागं [ववन्य] उ । अले सौरभं [ववन्य] तु—' After having previously removed the developed perverseness not put to practice by other women, even from haughtiness, has the wine fastened the god of Love on their heart, imparted colour to their eyes, and given fragrance to their mouth?'

St. 76. इति—Construe इति बन्दिनः प्रियांकतल्पे शियतं प्रवन्थाहितपान-कातरं विधातृतेजसं [राजानं] मङ्गळवन्ति वाक्यानि विधाय निशात्यये व्यवीधयन् Cf. R. V. 65. " तं कर्णभूपणानिपीडितपीवरांसं शय्योत्तरच्छदविमर्दकृशांगरागम् । स्तात्मजाः सवयसः प्रथितप्रवोधं प्राचीययन्त्रपति वाग्मिरुद्रारवाचः॥" प्रवन्य ---Analyse प्रवन्धेन आहितं यत्पानं तेन कातरः तं तादशं, 'Fuddled (i.e. helpless or disordered) by a drink given to him (by his queens ) continuously. 'प्रियांकतल्पे—Analyse प्रियायाः अङ्गः स एव तल्पः तिस्मन् तादृशे, 'On a couch made of the lap of his beloved.' निशा-रयये:—Analyse निशायाः अत्ययः निशात्ययः तिस्मन् तादृशे, 'After the passing away of the night.' 'At dawn.' वन्दिन् or वन्दिन् m.—'A panegyrist.' 'A bard.' A herald whose duty is to proclaim the titles of a great man as he passes along, or who sings the praises of a prince in his presence or accompanies an army to chant martial songs; these bards are regarded as belonging to a distinct tribe, being considered the descendants of a Kshatriya by a S'adra female. विधातृतेजसं—Analyse विधातुः तेजः इव तेजो यस्य स वि-थातृतेजाः तं तादुशं, ' Possessing a power or might like that of the Creator.' बन्दिनः प्रियांकतल्पे शयितं विधातृतेजसं मङ्गलवन्ति वाक्यानि विधाय निशात्यये व्यनोधयन्— Him who was fuddled by a drink given to

him (by his queens) continuously, who had slept on a couch of the lap of his beloved, and possessing a power like that of the Creator, roused, at dawn, the bards, by singing auspicious metrical songs."

St. 77. जिहिह-Construe शयनं जिहिहि । अनुरक्तमण्डलस्य कीर्णपादचास्तः क्षततामसस्य भानोः भुवनशिरसि उद्गमस्य कालः भवतः इव सम्रुपनमतिः Cf-R. V. 66. "रात्रिर्गता मतिमतां वर मुञ्च शय्याम् ॥" समुपनम् vt. or vi. 1. P. (अनिद्) 'To approach,' 'to draw near,' 'to arrive &c. ( of time ).' अतुरक्तमण्डलस्य—Analyse अतुरक्तं मण्डलं यरिमन् स अतुरक्त-मण्डलः तस्य तादुशस्य, ' He to whom the people of surrounding territories are attached or devoted.' As applied to the sun the compound may be analysed as, अनुरक्त रक्तवर्ण मण्डलं विस्वं यस्य स तस्य तादुशस्य, ' Having a red orb. ' भुवनशिरसि—Analyse भुवनस्य शिरः भुवनशिरः तिस्मन् ताद्रेश, 'On the head or centre of the world or earth' i. e. on the best part of the world or in the east. कीर्ण -Analyse कीर्णं प्रसारितं पादयोः धाम प्रतापः येन स कीर्णपादधामा तस्य तादुशस्य, ' Who has spread his valour all over the world.' As applied to the sun the compound may be analysed as, कीर्ण प्रसारितं पादानां किरणानां धाम तेजः येन स कीर्णपादधामा तस्य तादुशस्य, 'Spread the splendour or light of his rays. ' अत°—Analyse अतं तामसं येन स तस्य अततामसस्य नष्टतमो-गुणस्य, 'Of him who had destoyed darkness.' When applied to the sun the compound may be analysed as, क्षतं तामसं येन स क्षततामसः द्रीकृतान्यकारः तस्य ताद्शस्य, 'One who has expelled or removed the darkness, ' The metre of the verse is पुष्पिताया or औपच्छन्दसिक. For definition see notes on verse 88 of the first canto. क्षततामसस्य भानोः भुवनशिरसि उद्गमस्य कालः भवतः इव सम्रुपनमति—'Please abandon thy couch (of bed). There on the horizon of the earth approaches ( or arrives ) the time of the rise of the sun, with its red orb, which has expelled the darkness, and spread the brilliant light of its rays like thee. '

St. 78. विराम:—Construe श्वंयाः विरामः हिमरुचिः अस्तिशेखरं अवाप्तः । मुकुलितांभोरहदृशः तव अयापि स्वापः किं । इति अयं तरुणः भाग्नः विवोधाय आतान्त्रेण करेण प्रमद्वनपर्यन्तसरसीं प्रहरित इव. हिमरुचिः—Analyse हिमा रुचियंस्य स हिमरुचिः 'The cool-rayed moon.' 'Possessing cool light.' अस्तिशिखरं—Analyse अस्तस्य शिखरः अस्तिशिखरः तं तादृशं, 'To the summit of a mountain where the sun and the moon set, ' i. e. to the western mountain. मुकुलितं—Analyse मुकुलितं च यद् अभोरुहं च मुकुलिताम्भोरुहम् । मुकुलितांभोरुहिमव दशो यस्य स मुकुलितांभोरुहिदक् तस्य तादृशस्य, 'Having eyes resembling a budded

lotus.' प्रमद् —Analyse प्रमद्वनस्य पर्यन्ते या सरसी प्रमद्वनपर्यन्तसरसी तां तां हुशीं, 'A pond situated on the boundary of a pleasure-garden.' प्रमद्वन or प्रमद्कानन n.—'A royal garden or pleasure ground attached to the palace where the wives of the prince sport.' 'A pleasure-garden for the wives of a king.' शवंगीः विरामः हिमस्चिः अस्तिश्चिरं अवाप्तः—'The cool-rayed moon, the repose of the night, has come to the western mountain.' मुकुलितांभोस्हदृशः तव अधापि स्वापः किं—'Why should you, with your eyes resembling a budded lotus, lie on a bed even now (or till now)?' इति अयं तस्णः भाउः विवोधाय आतात्रेण करेण प्रमद्वनपर्यन्तसरसीं प्रहरति इव—'In these words, the morning sun (lit. the young sun) as if, strikes the lake situated on the boundary of the pleasure—garden with its red hand (or rays) in order to rouse it from sleep.'

St. 79. समुत्तिष्ठन्ति—Construe एते ते [ तव ] द्विपाः अपरं निगडकृतझङ्कारं **अनैः आकर्षन्तः करटतटळीना**ळिविततीः हेळाविधुतपृथुकर्णान्तपवनैः निरस्यन्तः दन्ताग्र-स्थितकरं आननतटं उदस्य सम्रितिष्टन्तिः निगड°—Analyse निगडैः कृतः यः झङ्कारः तं ताद्शं, 'The clanking made by the chains of fetters.' अपरं-अविर्यमानः परः यस्य तं, 'Unequalled.' करट°—Analyse करटयोः तटः तत्र छीनाः अलीनां विततयः ताः तादृशीः, 'The clusters of bees clung to the sides of cheeks. ' हेला'—Analyse हेलया विश्वती यी प्रथुकर्णान्ती तास्यां ये पवनाः तैः तादुशैः, 'By the wind produced from the flapping of the extremities of broad ears through ease. ' दन्त°—Analyse दन्तयोः यद् अग्रं तत्र स्थितः करः तं तादृशं, 'The trunk on the tips of its tusks.' आननतरं-Analyse आननस्य तटः आननतटः तं तादृशं, ' The sloping sides of its mouth. ' The metre of the verses 78-9 is शिवरिणी which is thus defined:-" रसे रहेरिङ्ना यमनसभला गः शिखरिणी. " The Ganas are य म न स भ with a short and a long syllable. एते ते द्विपा निगडकृतझडूारं आकर्षन्तः करटतटळीनाळिविततीः हेळाविधुतपृथुकर्णान्तपवनैः निरस्यन्तः सम्रतिgrea- Tardily dragging behind the loudly clanking chains and warding off the clusters of bees, clung to the sloping sides of their cheeks, by the wind produced from the easy flappings of the extremities of broad ears, yonder, thy elephants rise up, raising the sloping sides of its face, the trunk whereof was lying (or hanging) on the tips of its tusks.

St 80. पादेन—Construe पदुपटहरवैत्रोंथितः एकेन पादेन आवासयष्ट्यां ।तिष्ठन् चिरशयनगुरुं अन्यं पादं पश्चात्पक्षेण सार्थं वितत्य उत्फुल्लोद्ध्तपक्षच्युतिहमकणिका- दृष्टिः ताण्डवार्थी ते मयुरः मार्तण्डधामोदयं दृद्धा उदितस्रदा उज्जूम्भते. पदु°-Analyse

पटहानां रवाः पटहरवाः। पटवश्च पटहरवाश्च पदुपटहरवाः तैः तादुशैः, 'Sharp (or clear) sounding noise or thunder of a drum.' Cf. R. IX. 71. " पद्भपटइध्वनिभिधिनीतानिद्र:. " चिर°-Analyse चिरं च तत् शयनं च चिरशयनं तेन गुरुः तं तादशं, ' Heavy by reason of sleep for a long time. ' उत्फ्रह'-Analyse उत्फुल्लाश्र ते उद्भूतपक्षाश्र उत्फुल्लोद्ध्यपक्षाः तेभ्यः च्युताः द्विमस्य कणिकाः तासां आवृष्टियेन स ताहराः, ' Making showers of particles of snow dropped down from shaking feathers, increased in bulk.' आवास-यष्ट्यां—Analyse आवासस्य यष्टिः आवासयष्टिः तस्यां तादृश्यां, 'On a perching-rod. ' मार्तण्ड°—Analyse मार्तण्डस्य धाम मार्तण्डधाम तस्य उद्यः तं तादशं, 'The rise of the splendour of the sun.' उदितमुदा—Analyse उदिता चाला मुन उदितमुद् तथा उदितमुदा, 'With increasing delight.' ताण्डवार्थी—Analyse ताण्डवस्य अथीं ताण्डवार्थी, 'Seeking for a ताण्डव dance.' 'Desirons of a ताण्डव dance.' ताण्डव, Expl:--तण्डुना निन्दना यत्प्रोक्तम् । " पुंतृत्यं ताण्डवं प्रोक्तम् "। उद्धतनृत्यिमिति यावत्. The meter of this and the next verse is स्राथरा which is thus defined:-" स्रे र्योनां त्रयेण त्रिमुनियति-युता सम्परा कीर्तितेयम्. " The Ganas are मरभनयय य. पद्वपटहरवैर्वो-धितः आवासयष्टयां एकेन पादेन तिष्टन् चिरशयनगुरुं अन्यं पादं पश्चात्पक्षण सार्थं वि-तत्य—' Roused from sleep by the thunder of a sharp sounding drum, and resting on a perching-rod with a single leg, thy peacock has stretched out its other leg, heavy by reason of sleep for a long time along with its hinder tail. ' उत्कुल्लोद्धतपश्च-युत्तिहमकणिकादृष्टिः ताण्ड-वार्थी ते मयूरः मार्तण्डधामोदयं दृष्ट्वा उदितमुदा उज्जूंभते—' After having seen the rise of the splendour of the sun thy peacock, raining showers of particles of snow trickle down from the shaking feathers increased in bulk and desirous of making a Tandava dance, rises up with increasing cheerfulness.

St. 81. पूर्वाद्वा—Construe पूर्वाद्वो सूर्यपाद चरति [सित] चन्द्रपादावदातं तल्पं विमृजता मल्यतरुरसामोदितांसद्वयेन तेन [राज्ञा] उन्निद्वन्यतप्रप्रकरपरिकरच्छ-न्निचीवितानात् सरस्तः मन्दं उयन् सिल्लगुरुवृहत्पक्षतिमीहिकाक्षः अनुचन्ने. पूर्वाद्वो—Analyse पूर्वश्वासौ अद्रिश्च पूर्वाद्वोः तिस्मन् पूर्वाद्वौ, 'On the eastern mountain.' सूर्यपादे—Analyse सूर्यस्य पादः सूर्यपादः तिस्मन् ताद्वो, 'The rays of the sun (lit. the feet of the sun).' चन्द्र'—Analyse चन्द्रस्य पादाः तद्वद् अवदातं चन्द्रपादावदातं, 'White like the rays of the moon.' 'White like lunar rays.' मल्य m.—'A garden.' 'A celestial grove,' = नन्दनवनः मल्य —Analyse मल्यस्य तरवः मल्यतरवः तेषां रसेन आमोदितं अंसयोद्वेयं यस्य सम्वयतरुरसामोदितांसद्वयः तेन ताद्वोन, 'A pair of whose shoulders was scented with diffusive perfume of a sap of trees of Nandana

garden.' उन्निद्र'—Analyse भेताश्र ते पदाश्र भेतपदाः । उन्निद्राश्च ते भेतपदाश्च उन्निद्धभेतपद्माः तेषां ये प्रकराः तेषां परिकरेण छन्नं यद् वीचीनां वितानं यस्य तत् उन्नि-दश्वेतपद्मकरपरिकरच्छन्नवीचिवितानं तस्मात, ' From an awning of waves clad in a zone of multitudes of full blown white lotuses.' सहिद्ध -Analyse बहती चासौ पक्षतिश्र बहत्पक्षतिः । सिछिछेन गुरुः बृहत्पक्षतिर्यस्य स सिछिछ-गुरुबहत्पञ्चतिः. 'Having the large pits of wings made heavy by water.' तल्पं विमुजता मलयतरुरसामोदितांसद्वयेन तेन सरस्तः मन्दं उचन् महिकाक्षः अउचके-'When the rays of the sun were shedding their lustre on the eastern mountain, he, with his pair of shoulders scented with the diffusive perfume of the sap of trees in the celestial garden, Leaving his couch white like the lunar rays, imitated a Mallikaksha goose, with its large pits of wings made heavy by water and gently rising from a lake, having awnings of waves, clad in a zone of multitudes of full blown white lotuses.'

## CANTO IV.

St. I. अथ—Construe अथ स विधुरः भूपतिः चेतसि पुत्रकाम्यया स्वहुद्विजसात्कृताखिलद्रविणः [सन्] प्रविजृंभिते ग्रुची स्तोमं अयष्ट पुत्रकाम्यया—Analyse
पुत्रस्य काम्या पुत्रकाम्या तया तादृश्या, 'Wish for a son.' 'Desire to
have a son.' स्वहु°—Analyse स्वहृदः ये द्विजाः तेषां अथीनं कृतं अखिलं
द्विणं येन स स्वहुद्विजसात्कृताखिलद्रविणः, 'Who has consigned all his
wealth to (lit. brought under the proprietorship of) many
Brahmanas.' भूपतिः—Analyse भुवः पतिः भूपतिः, 'The lord of the
earth.' The metre of this canto is वियोगिनी a species of वेतालीय. It
is thus defined:—"विषमे ससजा गुरुः समे सभरा लेऽथ गुरुवियोगिनी." In
the odd verse the Gaṇas are स स ज and a long syllable; and in the
even verse स भ र and a short and long syllable. अथ—'Then that
care—worn lord of the earth, anxious in his heart to have a son,
then spread a number of sacrifices in which he gave all his wealth
to many learned Brahmanas, in the lighted (on blazing) fire.'

St. 2. बहुग्नः—Construe बहुगः तदघ्वरे इति विफल्ने सति अभिधानप्रथितः तपोनिधिः ऋष्यगृङ्गः अनन्तरं पुत्रीयं ऋतुं निरवर्तयत्. तदध्वरे-Analyse तस्य अध्यरः तद्ध्यरः तस्मिन् तादशे, 'In his sacrifice. ' विफले—Analyse विगतं फलं यस्मात् स विफलः तस्मिन् तादशे, 'Fruitless.''Ineffectual.' 'Useless.' ऋष्यश्रंग m.—Name of a great sage. He was the sun of निभाण्डक and a heavenly nymph in the shape of a deer. He was brought up in the forest by his father and saw no other human being until he attained early manhood. At a season of great drought लोमपाद. king of Anga, by the advice of Brahmanas, allured ऋष्णुङ्ग to his house and with great ceremony gave his daughter airai in marriage to him. The sage, satisfied with that gift, caused heavy showers to fall in his kingdom. He was subsequently called by दश्रप् to perform for him a sacrifice for the attainment of issue. अभियानप्रथितः—Analyse अभियानेन प्रथितः अभियानप्रथितः, 'Known or celebrated by his name. ' 'Having his name celebrated in the world.' तपोनिधि: 'Analyse तपसां निधिः तपोनिधिः, 'A treasury cf religious austerities and penance. ' 'A very treasure of merit derived from self mortification. ' 'An eminently pious sage.

16

बहुत:—'Although his sacrifices often became thus ineffectual the celebrated sage ऋष्यगृद्ध, treasury of asceticism, then completed a sacrifice procuring for him a son.'

- St. 3. उदियाय—Construe रुचा परिज्वलन् कश्चन प्रमान् श्रितचामीकरभाजनं चरुं परिगृद्ध ततो जवलतो रोहितवाजिनः अस्य [नृपस्य] उदियायः Cf. R. X. 50-51 "अथ तस्य विशांपत्पुरन्ते काम्पस्य कर्मणः! पुरुपः प्रवभूवाग्नेतिस्मयेन सहित्वजाम्॥ हैमपात्रगतं दोभ्यांमादधानः प्रथक्षस्म। अनुप्रवेशादायस्य पुंसस्तेनापि दुर्वहम्॥ "श्रित"—Analyse श्रितं चामीकरस्य भाजनं पात्रं येन स श्रितचामीकरभाजनः तं तादृशं, 'Put in a golden vessel. 'रोहितवाजिनः—Analyse रोहितो वाजिनौ यस्य स तस्य, 'Of one having or driving red—horses.' An epithet of fire. Cf. रोहिताथः "रोहिताथो वृहद्भानौ हरिश्चन्द्रनृपात्मजेः" उदियाय—'Blazing with (bodily) splendour, a certain human being, having taken (in his hands) a golden vessel in which was put the Charu came out of that burning fire to the king.'
- St. 4. प्रविवेश—Construe विशाम्पतिः अरातितापितित्रदशाशुस्त्रवष्टयवयहं प्रविधातं आत्मना चतुरंशिकृततेजसा चरं प्रविवेशः विशाम्पतिः—Analyse विशाम्पतिः, 'Lord of gods.' चतुरंशिकृततेजसा—Analyse चतुरंशिकृतं तेजः यस्मिन् तेन तादृशेन, 'In which the vital power was divided into four parts.' अराति°—Analyse अरातिना तापिताः ये त्रिदशाः तेपां अश्रूणां स्वाः तेपां दृष्टेः अवग्रहो यस्मात् स तं ताद्शं, 'A drought to the showers made up of the flow of tears of the immortals oppressed (or harassed) by the enemy.' प्रविवेश—'That lord of lords entered into the Charu with his self in which his vital power was divided into four portions, in order to be a drought to the showers made up of the flow of tears of the immortals oppressed by the enemy.'
- St. 5. द्यिताभि:—Construe असी चरः अनन्ततेजसा म्रुनिना परिकल्प लिम्भतः भूपतेः तिमृभिः द्यिताभिः प्रविभज्य अशितः [सन्] गर्भ अवीभवतः अनन्त<sup>®</sup>—Analyse अनन्तं तेजो यस्य स अनन्ततेजाः तेन अनन्ततेजसा, 'Having boundless lustre.' 'Of an unlimited power.' परिकल्प्य ger.—'Having distributed.' अवीभवत्—'Brought into existence.' द्यि-ताभि:—'Handed over to them after being arranged by the sage of an unlimited power and eaten by the three wives of the king in divisions the Charu brought into existence a fœtus (or embryo).'
- St. 6. सुतयो:—Construe कोसलकेकयेन्द्रयोः सतयोः वालिजिद्भरतौ भवतः स्म । यमतुल्यतेजसौ यमजौ समित्रया सपुवाते. वालिजिद्भरतौ—Analyse वालि जयतीति वालिजिद् । वालिजिच्च भरतश्च वालिजिद्भरतौ, 'Vanquisher of Vali and

Bharata, ' i. e. Rama and Bharata. नाडि m .- A great monkeychief, who was killed by Rama at the instigation of Sugriva Vali's younger brother. His wife Tará subsequently married Sugriva. भरत m.—Son of Das'aratha and Kaikeyi. He was firmly devoted to Rama and was deeply grieved to learn that his mother had been instrumental in sending Rama into exile. He would not accept the throne and ruled his father's kingdom in the name of Rama while the latter was in exile. कोसङकेकयेन्द्रयो:--Analyse कोसलानां केकयानां च इन्हों कोसलक्षेकयेन्द्रों तयोः कोसलक्षेकयेन्द्रयोः, ' Of the lords of Kosala and Kekaya.' सुमित्रा f.—One of the wives of the king द्शर्थ, and mother of Lakshmana and S'atrughna. यमतुल्य-तेजसौ-Analyse यमेन तुल्यं तेजो ययोः तौ यमतुल्यतेजसौ, 'Having the power or energy like that of Yama, the god of death.' कोसलकेक-येन्द्योः सत्योः वालिजिद्भरतो भवतः स्म- The vanquisher of Vali and Bharata were born to the daughters of the lords of the Kosılas and the Kekayas (respectively). ' यमतुल्यतेजसौ यमजी समित्रया सपुत्राते— 'And at a proper time Sumitra brought forth twins who were equal in might to Yama, the god of death.

St. 7. अय-Construe अथ दिव्यम्रनिप्रवर्तितप्रसवानन्तरजातकर्मणां चरु-जन्मनां ततु संदर्शितदन्तकु इ्मठा दशा रुरुचे. दिव्य°—Analyse दिवि भवः दिव्यः। दिव्यश्वासी छनिश्व दिव्यम्रिनः तेन प्रवर्तितं प्रसवस्य अनन्तरं जातकर्म येपां तेपां तादुशानां, 'Whose birth ceremony was resumed (or commenced) after their birth by the celestial sage. ' जातकर्मन् n.—This is a ceremony at the birth of a child, when the navel-string is divided. It consists in touching the infant's tongue thrice with Ghee after appropriate Mantras. Náràyana Bhatta in his प्रयोगरत्न, under जातकर्म says 'the moment the birth of a son is announced the father shall see his face, and shall bathe in a river with his face turned towards the east, or if that is not possible, shall bathe at home in cold water mixed with hot water, brought from a river during day time, and purified by a bit of gold being thrown in it. Then having sipped water, he shall besmear himself with sandle and wear garlands of flowers, and before the scission of the navelstalk and before the baby is touched by any one except the midwife, he shall cause it to be placed on the lap of its mother, with its face turned towards the east, and say मनास्य कुमारस्य गर्भाम्ड्यान-जनितसकलदोपनिईरणायुर्भेयाभिटिद्धिचीजगर्भसम्बद्भवेनोनिवईणद्वारा श्रीपरमेचरप्रीत्यर्थ जातकर्म करिप्ये. He then shall perform a श्राद्ध to the nine ancestors, and shall throw oblations of clarified butter into the sacred fire, kindled for the purpose, in honour of Agni, Indra, Prajapati the Vis'vedevas, and Brahma. He shall then mix a little honey and clarified butter together, in unequal proportions, and put the compound on a flat piece of stone, and shall rub a bit of gold on it till some portion of it shall have been mixed with the honey and clarified butter and with the same bit of gold he shall take the mixed honey and put it in the baby's mouth with this Mantra ॐ प्र ते ददामि मधुनो धृतस्य वेदं सवित्रा प्रसतं मघीनाम् । आयुष्मान्ग्रहो देवताभिः शतं जीव शरदो लोके अस्मिन् । He shall then wash clean the bit of gold and putting it on the right ear of the baby, he shall bring his own mouth close to baby's and shall say: अँ मेयां ते देवः सिवता मेथां देवी सरस्वती। मेथां ते अधिनौ देवौ वायत्तां पुष्करम्जी। Putting again the piece of gold on the left ear of the baby he shall repeat the same verse. He shall then lightly touch with the span of his right hand both the shoulders of the baby at the same moment, and repeat thus: अक्सा भव परश्चर्भव हिरण्यमस्तृतं भव । वेदी व पुत्रनामासि स जीव शरदः शतं । ॐ इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे । पोपं रयीणामिष्टं तन्तां स्वाद्यानं वाचः छिदनत्वमहाम् । ॐ अस्मे वीराच्छचत इन्द्र शिप्ति ॥ Then to secure well-being and long life for the new born, he shall say:-अङ्गादङ्गात्संभवसि हृदयादिधजायसे । आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्। And with this he shall thrice smell the head of the baby. And having returned to the sacrifice, he shall complete it. Then with cold water, he shall wash the right breast of the mother, and shall make her suckle the babe with this Mantra:- ॐ इमां कुमारे। जरां धयतु दीर्घमायुः प्रजीवसे । अस्मे स्तनौ प्रयुक्ताना आयुर्वचों यशो वलम् । He shall then give cows, lands, Tila corn, and gold to Brahmanas as presents. चरजन्मनां—Analyse चरोः जन्म एपां ते चरुजन्मानः तेपां तादशानां, 'Born of the Charu.' ततु°—Analyse तत्रभिः संदर्शितानि दन्तानां कुड्मलानि यस्याः सा तत्रसंदर्शितदन्तकुड्मला, ' Having bud-like teeth displayed by their frames.' अय—' The state in which bud-like teeth were displayed by the frames of the infants, born of Charu, whose birth ceremony was resumed soon after their birth by the celestial sage, then began to glow bright.'

St. 8. न—Construe स रामः इह न क यातः इति वनिताभिः अद्यक्तः निजहस्तपुटाद्यताननः अर्भकः अग्रतः अलीकिनिलीनं विदये निज°—Analyse निजौ इस्तौ निजहस्तौ तयोः पुटं तेन आद्यतं आननं येन स निजहस्तपुटाद्यताननः, 'Who has covered his face with the fold (or cavity) of his hands.' अलीक°—Analyse अलीकं च तद् निलीनं च अलीकिनिलीनं, 'False or pretended screening or concealment.' राम m.—Son of Das'aratha by

Kausalya, the hero of the great epic Ramayana. When it was proposed to install Ráma as युन्ताज, Kaikeyî, at the instigation of Man. thará, insisted, by the two boons previously promised to her by the king, on the exile of Rama and the installation of Bharata as युन्राज. The old king was shocked at this unexpected request and tried his best to dissuade his wife from her evil intentions, but she proved inexorable. At last Rama, to fulfill the word of his father, willingly went into exile accompanied by his young and beauiful wife Sîta and his brother Lakshmana. While in forest Sîtá was carried off by Rávana king of Lanká. Ráma, assisted by numerous monkeys, built a bridge across the ocean, conquered Lanka, slew Ravana and recovered his wife. At the expiration of the stated period of exile he returned to Ayodhyá and reigned for a long time, justly, happily and peacefully. He is believed to be the seventh incarnation of विष्यु. न—' The infant Rama is not here. Where has he gone; thus inquired by women the child acted a falso (or pretended) screening, with his face covered over with the folds of his hands, in their presence.

St. 9. मुखं—Construe गण्डयोः करघृष्टाञ्जनदानं आहतपूछि अस्य तन्मुखं विवभी। यथा सुरद्दिनः दन्तचतुष्टयोज्ज्वलं वदनं आहत्तपूर्लि—Analyse आहता धूलिर्यस्मिन् तत्, 'On which the dust is collected.' 'Smeared or covered with dust.' 'Which has taken up the dust.' कर -Analyse करेण घृष्टं अञ्जनस्य दानं यस्मिन् तत् करघृष्टाञ्जनदानं, 'In which the application of black pigment was rubbed with his hands.' कर, दान, and आहतपूछि may as well be applied to सरदन्तिन्. When so applied they mean, 'trunk,' 'the fragrant fluid flowing from an elephants temple when in rut, and 'taking dust and throwing it over its face. ' सुरदन्तिन:-Analyse सुराणां दन्ती सुरदन्ती तस्य ताहशस्य, 'Of an elephant of the immortals.' 'Of a celestial elephant called ऐरावत on which rides इन्द्र. ' This mythical elephant is fabled to have come out at the churning of the ocean, and is the prototype of the elephant race, considered also as the elephant of the east quarter. The name is to be derived from इरावत, 'watery;' and may either allude to the north, as the quarter whence rain comes, or to the original idea of a cloud, on which Indra, the king of clouds, is mounted, and which, therefore, would be called his elephant. On this चारित्रवर्धन 'rightly remarks;—" भेघस्यो-परि मेघो यः स ऐरावत उच्यते " दन्त°—Analyse दन्तानां चतुष्टयं दन्तचतुष्टयं तेन उज्जनलं दन्तचतुष्टयोज्जनलं, 'Blazing with four tusks,' When applied to Rama the compound may mean, 'beautiful with four small teeth.'

Ham-' Covered with dust, that face of his shone brightly, the
application of black pigment on which was rubbed with hands on
both the cheeks, like the face of a celestial elephant blazing
with four tusks.'

St. 10. कतर:—Construe [ अयि जात ] उच्यतां कतरस्तव तातः। इति धात्रीवचनप्रचोदितः जगदीशं करेण निर्दिशन् प्रमदेन संद्यो. तात,—'On this Hemadri quotes the following anonymous authority:—" पुत्रे पितरि प्र्ये च तातशब्दो हुधैः स्मृतः " धात्रीं —Analyse धात्र्या वचनेन प्रचोदितः धात्री-वचनप्रचोदितः, 'Inspired by the coaxing words of a nurse.' जगदीशं—Analyse जगतः ईशः जगदीशः तं ताहशं, 'To the lord of the earth.' प्रमदेन—Analyse प्रकर्षण मदः प्रमदः तेन ताहशेन, 'With great delight.' 'With highest joy.' कतरः—'Say, O child, which of these (two) is thy sire; thus inspired by the words of the nurse he with his pretty hand pointing out the lord of the earth grasped him with great delight.'

St, 11. अग्रि—Construe अग्रि [जात] भवता उन्दुरात् किं उपातं तत् दर्शय। इति शिक्षया प्रचोदितः शिग्रः नवकं दन्तचतुष्टयं प्रविदर्शयित स्म. उन्दुरः or उन्दुरः—'A rat.' 'A mouse.' Derived from उन्द् vt. 7. P. (सेंद्) 'To moist.' Cf. शब्दार्णव "उन्दुरुन्दुरुरुन्द्रः." Also Marathi उन्दीर् दन्तचतुष्टयं—Analyse दन्तानां चतुष्टयं दन्तचतुष्टयं, 'A collection of four teeth. 'उपात्त adj.—'Received.' 'Accepted.' 'Obtained.' Derived from दा vt. 3. U. (अनिद्) with उपा. Cf. R. V. I.' "उपात्तियो गुरुद्धिणार्था." अग्रि [जात] भवता उन्दुरात् किमुपात्तं तद् दर्शय—'Please show, O child, what you have obtained from a mouse.' इति शिक्षया प्रचोदितः शिग्रः नवकं दन्तचतुष्टयं प्रविदर्शयित स्म—'Well tutored by training the prince used to show a fresh set of four teeth.'

St. 12. इतरे—Construe इतरेऽपि शयने मातृजनेन चोदिताः साझनराजिभिः सरोजशीतछैः मृदुभिः करैः पितुश्ररणौ समवाहयन् सरोज°—Analyse सरिस जातं सरोजं तद्वत् शीतछाः तेः ताहशैः, 'Cold like a lake-born lotus.' 'Cold like a lotus.' साञ्चन°—Analyse अञ्चनस्य राजयः अञ्चनराजयः । अञ्चनराजिभिः सह साञ्चनराजयः तैः ताहशैः, 'Having lines of black pigment.' मातृजनेन—Analyse मातृणां जनः मातृजनः तेन ताहशेन, 'By mothers.' इतरे—'Instructed by their mothers other princes also shampooed on a couch the feet of their sire with their soft hands, smeared with streaks of black pigment and cold like a lotus.'

St. 13. शयनीय°—Construe शिशवः निशि शयनीयगतस्य भूएतेः क्रोडनिवे -शवाञ्ख्या कोमलजल्पितं [ अत एव ] वर्धितमातृसंपदं कलहं दधुः शयनीय°—Analपुड़ि श्वयनीयं गतः शयनीयगतः तस्य तादशस्य, 'Of him who had gone to bed.' होड —Analyse होडे निवेशेः कोडनिवेशः तस्य वाच्छा तया तादश्याः 'With a desire of lying on his breast.' वर्धित —Analyse वर्धिता मातृणां संपद् यस्मिन् स तं तादशं, 'Which heightened the joy or delight of their mothers.' कोमङ्जल्पितं —Analyse कोमङानि जल्पितानि यस्मिन् स तं तादशं, 'Having sweet or pleasing prate or prattle.' शयनीयगतस्य—'With a desire of lying or rolling on the breast of the lord of the earth gone to bed at night the princes disputed with each other in sweet words that heightened the joy of their mothers.'

- St. 14. क्रमशः—Construe महीयसः चरुजन्मनः महिता वपुःपरिष्टिद्धः त्रिदशारेरि आयुपः क्षयः [च] प्रतिवासरं क्रमशः तुल्यमासतुः चरुजन्मनः—Analyse चरोः जन्म यस्य स चरुजन्मा तस्य चरुजन्मनः, 'Born of the Chart.' वपुःपरिष्टिद्धः—Analyse वपुपः परिष्टिद्धः वपुःपरिष्टिद्धः, 'The development of the bodily frame.' प्रतिवासरं adv.—Analyse वासरे वासरे प्रतिवासरं, 'Every day.' त्रिदशारेः—Analyse त्रिदशानां औरः त्रिदशारिः तस्य तादशस्य, 'Of the enemy of the immortals' i. e. of Rivana. आसतुः—Perfect, 3rd. per. dual. Derived from अस् vt. vi. 1. U. (सद्) 'To go.' 'To shine.' क्रमशः—'The cherished development of the bodily frame of that mighty hero born of the Charu and the decay of the life of the enemy of the immortals were simultaneously (or equally) going on gradually every day.'
  - St. 15. धनुषि—Construe मुपितऋतुः मुनिः अन्यतरेवुः धनुषि प्रतिलब्य-पाटवे नृपतेः आत्मजे सति भ्रुवनस्य शासितुः भवनं प्रतिपेदेः प्रतिलब्धपाटवे— Analyse प्रतिलब्धं पाटवं येन स प्रतिलब्धपाटवः तस्मिन् तादशे, ' Who has attained acuteness or sharpness. ' अन्यतरेषु: adv.—' One day. ' Cf. Páņi V. 3, 22. " सबःपरुत्परावेंपमःपरेवन्यवपूर्वेगुरन्येगुरन्यतरेगुरितरेगुरपरेगुरवरे-युरुभगेवास्तरेवः " 'The following words are anomalous:-संबः, पस्त्, परारि, एपमः, परेयवि, अय, पूर्वेयुः, अन्येबुः, अन्यतरेबुः, इतरेबुः, अपरेयुः, अधरेयुः, उभयेदाः, and उत्तरेदाः. 'The words सप्तम्याः and काले are understood here. The base, the substitute, the affix, the particular time &c, must all be deduced from these forms. Thus स्य: is formed from समान, by substituting स for समान, and adding the affix राम्; in the sense of 'a day.' समानेऽहानि = सवः ' the same day.' प्र्वे and प्रवेतर are replaced by पर, and then the affixes उत् and आरे are added, in the sense of a 'year.' Thus पूर्वस्मिन् संवत्सरे = परुत् 'last year.' पूर्वतरे संवत्सरे = परारि ' the year before last. ' The इश replaces इदम, and affix समसण् is added, in the sense of ' year. ' Thus अस्मिन् संवत्सरे=ऐपमः ' during this year. ' To प्र is added एयावे in the sense of 'a day ': as, प्रत्म-न्नहनि-परेचिव ' the other day. ' The अञ्च replaces इर्म and the affix

यस् is added in the sense of 'a day.' Thus अस्मिनहनि=अय ' to day.' To the words पूर्व, अन्य, अन्यतर, इतर, अपर, अयर, उभय, and उत्तर is added the affix एयुम्, in the sense of 'a day ': as, पूर्विस्मिन्नहिन=पूर्वेयुम् 'On the day before, 'अन्यस्मिन्नहिन=अनेयुम् 'On the following day.' अन्यतरस्मिन्नहिन=अन्यतरेयुः 'on either of two days.' इतरस्मिन्नहिन=इतरेयुः 'on another day.' अपरिस्मिन्नहिन=अपरेयुः 'on the following day.' अथरिस्मिन्नहिन=अथरेयुः 'on a previous day.' उभयोरहोः=उभयेयुः 'on both days.' युवनस्य शासितुः—'Of the ruler of the earth.' Here युवनस्य is a Gen. object to शासितुः Cf. Paṇi. II. 3. 52. "अथीगर्थदयेशां कर्मणि." मुपित —Analyse मुपितः ऋतुर्यस्य स युपितऋतुः, 'Having his sacrifice polluted or destroyed.' यत्रि—'On a certain day, when the king's son had attained perfect skill in archery, came to the palace of the ruler of the earth, a sage whose sacrifice had been destroyed.'

- St. 16. स्व°—Construe नृपतिः स्विकिरीटमणिप्रभाम्बुभिः प्रथमक्षालितपाद्-पंकजं द्विनं पाद्यवारिभिः पुनरुक्तेरिव समवीभवत् स्व°—Analyse स्वस्य किरीटः स्विकरिटः तस्य ये मणयः तेपां प्रभाः एव अंद्विन तैः ताहक्षेः, 'With water consisting of the splendour shooting forth from the jewels of his crown.' प्रथम°—Analyse प्रथमं श्वालित पादो एव पंकजे यस्य स प्रथमकालितपाद-पंकजः तं ताहुक्षं, 'With his lotus-feet first washed.' समवीभवत— Caus. Aor. from सम्भू vt. I. U. (सेट्) 'to honour,' 'to esteem,' 'to do honour to', 'to pay one's respects to,' (in the causative sense). पाद्य°—Analyse पाद्याय or पादार्थं वारीणि तेः ताहक्षेः, 'With water for washing feet.' स्विकरीट°—' The king first washed the lotus-feet of the sage with water consisting of splendour shooting forth from the jewels of his crown (at the time of his prostration at his feet); and then honoured him with water for washing his feet, as if it were a repetition."
- St. 17. कुशलं—Construe अध्यासितरत्नविष्टरः असौ म्रनिः सर्वगं कुशलं परिपृच्छय मुवः तले उपविष्टं विरतं राजम्रनिं गिरं जगो. अध्यासित°—Analyse अध्यासितः रत्नानां विष्टरो येन स अध्यासितरत्नविष्टरः, 'Who has occupied a seat of jewels.' Cf. R. V. 3. "विशांपतिर्विष्टरभाजमारात्" राजम्रनि—Analyse राज्ञां मुनिः राजमुनिः तं ताहशं, 'To the royal sage.' विरत adj.—'Had ceased speaking.' Cf. विरतेषु मुनिषु, 'When the Munis had ceased speaking.' कुशलं—'After having inquired the well-being about every thing (lit. going everywhere, all-pervading), that sage who occupied a seat of jewels (or had taken a seat of jewels) addressed the following speech to the royal sage who had ceased speaking and who had taken his seat on the surface of the ground.'

- St. 18 स्त्रजनात्—Construe हे नृप स्वजनादपि उच्यवैशसे श्रठभृत्यसंपदि प्रियवादिरिपो अपि नुपतित्वे स्थितः त्वं कुबळेन वर्धसे दिष्ट्या. स्वजनात्—Analyse स्त्रस्य जनं स्त्रजनं तस्मात् तादशात्, 'From a dear relation.' 'From one's own kindred.' ' From one's own family or household.' उड्यवेशसे— Analyse उच्चे प्राप्तं वैशसं नाशो यस्मिन् तत् तस्मिन् तादृशे, 'In which destruction or loss was sustained or imminent.' स्त्रजनादपि उच्चेवैशसे means, यत्र राज्ये स्त्रजना अपि पुत्रादयोऽपि पित्रादीन् भोगतृष्णया निम्नन्ति. On this Hemadri quotes the following from Kamandaka:- " राजपूत्र मदोद्वत्ता गजा इव निरंकुशाः । भातरं पितरं वापि निव्नन्त्येवाभिमानिनः [ भातरं वापि निप्रांत िपतरं वाभिमानिनः Ms. ]" For a similar idea compare R. VIII. 2. " दुरितैरापि कर्तुमात्मसात्प्रयतन्ते नृपस्तवो हि यत्." शठ'-Analyse शठाः भृत्याः शठभृत्याः तेषां संपद् यस्मिन् तत् तस्मिन् तादृशे, 'Having been adorned with (or having an abundance of) rogues of servants. ' भृत्याः वा यत्र नृपतित्वे शठतां आचरन्ति. Charitravardhana defines शह as, " प्रियं वक्ति पुरोऽन्यत्र विप्रियं कुरुते भृशम्," प्रियवादिरिपो-Analyse प्रियं वदन्तीति प्रियवादिनः । प्रियवादिनः रिपवः यरिमन तत तस्मिन ताहरो. ' Having in it enemies that speak flattering (or agreeable) words.' रिपनः गत्रवोऽपि यत्र प्रियवादिनः स्यः । अथ प्रियवादिनोऽपि पृष्ठतः श्रुवत् विरुद्धमाच-रन्ति. स्थितः,—तत्र तथाविधे राज्ये स्थितो वर्तमानस्त्वं क्वरालेन वर्धसे दिष्ट्या इत्यर्थः । स्वजनादपि — How fortunate, O king, that you cheerfully hold sway over a sovereignty (or happily rule over a kingdom) in which danger is imminent even from a dear relation, in which there is an abundance of rogues of servants and the enemies wherein speak even flattering words.
- St. 19. द्विषतः—Construe विपत्तिः ऐहिकदुः सं भववन्धभेदिना संसारवन्धच्छेदिना योगविह्नना योगाग्रिना चेतिस मनिस द्विपतः कामक्रोधादिशत्रवर्गान् दहतोः
  नोऽस्मान् परसंपत्तिषु निस्प्रहानिष अद्य अद्यापि न जहाति न त्यजति. भववन्धभेदिना—Analyse भवस्य बन्धः भववन्धः तं भेदयतीति भववन्धभेदी तेन तादृशेन,
  ' Breaking or dividing the tie of the world (or worldly existence)'.
  योगविह्नना—Analyse योगस्य विहः योगविहः तेन तादृशेन, ' By the fire of Yoga.' योग m.—' The abstract meditation or contemplation.'
  ' Application or concentration of the thoughts.' 'Fixing the mind on a particular point and keeping the body in a fixed posture.'
  ' The systematic practice of the above abstract contemplation or meditation.' Vallabha says:—अद्यंगे योगाभ्यासात् सद्धत्यनो विहः तेन.

  Hemadri says:—' संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनोः' इति योगवासिष्टः।
  योगश्चित्तद्यतिनिरोधः इति वा. The Yoga is the name of the second

of the two divisions of the सांख्य system, its chief aim being to teach the means by which the human soul may attain complete union with far or the Supreme Being, whose existence it establishes while the original system or सांद्य proper, without acknowledging a Supreme Being, teaches the successive development of the Tattvas or principles of creation from an original and called प्रकृति or प्रधान: according to Patanjali the author of the second system, Yoga is defined to be 'The prevention of the modification of a far or the thinking principle [ which modifications arise through the three Pramanas, perception, inference, and verbal testimony, as well as through incorrect ascertainment, fancy, sleep, and recollection ] by अध्यास or the constant practice of keeping the mind in its unmodified state [ clear as crystal when uncoloured by contact with other substances ], and by देएच or dispassion; ' this dispassion being obtained by प्राणवान or devotedness to sar, the Supreme Being who is defined as a particular geg or spirit unaffected by afflictions, works &c., and having the appellation you or so, which monosyllable is to be muttered and its meaning reflected on in order to attain knowledge of the Supreme and the prevention of the obstactes to un : the eight means or stages of योग or mental concentration are, 1, यम, forbearance; 2. नियम, religious observances; 3. आसन, posture; 4. प्राणा-याम, regulation of the breath; 5. प्रत्याहार, restraint in the senses; 6. धारणा, steadying of the mind; 7. ध्यान, contemplation; 8. समाधि, profound meditation, which according to the भगवदीना VI, 13, is to be practised by fixing the eyes on the tip of the nose; true liberation is the cessation of all idea of self and the separation of matter and spirit or कैवल्य, isolation. ' प्र"—Analyse प्रेपां सम्पत्तयः तास ' Towards the wealth of another.' नि:स्पृहान्—Analyse निर्गता स्पृहा येभ्यस्ते तान् तादशान्, 'Free from desire.' 'Disregarding'. 'Indifferent to.' 'Content.' 'Unenvious.' Vandhopadhyáya gives the following remark on this stanza:—" आध्यात्मिकद :से निष्ठतेऽ प्याधिभौतिकं दुःखमयाप्यत्ववर्तते एव राक्षसोपहृतत्वात् । अत एव शङ्के राज्यस्थो भवान् क्रशल्यस्ति न वेति तात्पर्यम्वसेयम् " द्विपतः—'The worldly misery does not yet leave (or release) us, though indifferent to the wealth of others, burning down the (six ) enemies (कामझोच &c, ) that haunt our mind by the fire of Yoga which consumes (lit. breaks) the tie of the world.'

- St. 20. अनुयान्ति—Construe मखे समन्ततो निपतच्छोणितदृष्टयो दिशः पवनाहतद्यंतविच्युतप्रसवाः किंग्रुककाननिश्रयः अद्ययान्ति. अद्यया—' To imitate. ' 'To follow.' 'To attend.' निपत°—Analyse निपतन्त्यः शोणितस्य रुप्यो यास ताः निपतच्छोणितरूष्ट्यः, 'In which there is pouring down of showers of blood. ' पवना -Analyse पवनेन वायना आहतानि यानि दन्तानि प्रसवत्रन्थनानि तेभ्यः विच्यताः विगलिताः प्रसवाः प्रपाणि यासां ताः, ' The flowers in which have dropped down from their footstalks or stems set in motion by the wind. 'Goes with काननश्चिय: किंग्रक'—Analyse किंगुकानां काननानि किंगुककाननानि तेपां श्रियः. ' The beauty of the forests of किंग्रुक (or प्लाश) trees. 'An object to अनुगानित. अनुगानित-'All around in the sacrifice, the quarters raining down showers of blood imitate the beauty of the forests full of fant trees, the flowers in which have dropped down from their footstalks set in motion by the wind. ' When the किञ्चक ( or प्टाइ ) trees drop down their flowers the red-juice begins to exude from their footstalks or stems.
  - St. 21. मृपतां—Construe वृतवेकंकतसायनसुचां तपस्यतामपि मृपतां नः स्फ़रदर्भिप देवतामुखे इतं अरिभिः अग्रश्वः उदस्यते. धृत°—Analyse विकंक तस्य खुवाद्यक्षस्य विकाराः वैकंकत्यः । साधनानि च ताः खुचश्च साधनुखुचः । वैकंक-त्यश्च ताः सायनसूचश्च । वैकंकतसायनसूचः । धृताः वैकंकतसायनसूचो येस्ते तेषां ताहशानां, 'Holding up ladles and other sacrificial pots ( or implements ) made of विकंकत (or पढाश ) wood. ' स्फ्ररदर्श्चिप-Analyse स्फरनित अर्चीपि यस्य स स्फ्रार्डीचः तस्मिन् ताहशे, 'Having flashing flames. ' देवतामुख m.—'Fire.' उइस् vt. 4. P. ( सेट् ), ' To cast or throw up. ' 'To throw out.' तपस्यत-Denomi. pres. parti. 'Undergoing religious austerities. ' 'Practising asceticism.' Derived from नपस्यति vi. P. (तपश्चरति ). अयथम or अयथीन—'Likely to happen today or tomorrow.' मुन्तां—'It is likely to happen today or tomorrow that the enemies would throw out the offerings thrown into fire, having flashing flames, of ours who are practising asceticism holding up ladles and sacrificial implements made of विकंकत wood, and yet patiently bearing ( all insults ).'
  - St. 22. सद्सः—Construe समयेषु विधिना आहृतहुतांशभाजिनः सद्सः सुनिसभायाः दृत्तये योगक्षेमाय पश्यतोहरं तं राक्षसं ग्रिथि ग्रुरुणा रामशरेण जिहे. आहृतः— Analyse हृतश्चासो अंशश्च हुतांशः । हुताशं भजनतीति हुतांशभाजिनो देवाः आहृताः हुतांशभाजिनो येन तद् आहृतहृतांशभाजि तस्य तादशस्य, 'Which has summoned or invoked the gods who devour offerings.' प्रयताहरं— Analyse पश्यतः हरतीति पश्यतोहरः तं तादशं, 'Stealing before the person's eyes or in the very sight of the possessor.' 'An open-robber.'

रामशरेण—Analyse रामस्य शरः रामशरः तेन तादशेन, 'By an arrow of Rama.' सदसः—' Pray, kill that fiend of an open-robber with a powerful arrow of thy Rama in a battle in order to insure the security of the property of the congregation of Rishis, which at a settled point of time (appointed for sacrifices) has invoked the gods who devour offerings, according to the rule.'

St. 23. क्षमते—Construe इन्द्रिपुः यमिनां त्वदिर्पतं जनं हिंसितुं तु न अमते। मृगशतुः शशिनमाश्रितं मृगं न जातुचित् प्रार्थयते हि. त्वदिर्पतं—Analyse त्वया अर्थितं त्वदिर्पतं, 'Given or offered by you.' 'Delivered (or consigned) by you.' इन्द्रिपुः—Analyse इन्द्रस्य रिपुः इन्द्रिपुः, 'An enemy of Indra.' 'A demon.' मृगशतुः—Analyse मृगाणां शतुमृगशतुः, 'An enemy of wild beasts.' 'A lion.' प्रार्थ् vt. 10. A. (सेट्) 'To attack.' 'To invade.' To suprise. 'To march against, &c.' Cf. R. XV. 5. "दुर्जयो ठवणः राळी विश्वातः प्रार्थतामिति." Cf. Kir. II. 21. " किमपेश्य फलं प्रयोगरान् ध्वनतः प्रार्थयते मृगाथिएः।" जातुचित् ind. 'Ever.' 'At any time.' 'Sometimes.' 'Perhaps.' इन्द्रिपुः यमिनां त्वदिर्पतं जनं हिंसितुं तु न अमते—'At any rate an enemy of Indra (i. e. a demon) is unable to kill a person delivered (or consigued) by you to (protect) the sages who have subdued their senses (like myself).' मृगशतुः शशिनमाश्रितं मृगं न जातुचित् प्रार्थयते हि—'For, never does the enemy of wild beasts (a lion) spring on a deer resorted to (or dependent on) the moon.'

St. 24. उरगाः—Construe ऋनुशतुच्यथिताः तपस्तिनः घर्मपीडिताः उरगाः इत्र उपतापनाशनं विपुलं त्वद्धुजचन्दनहुमं उपयान्ति. घर्मं —Analyse घर्मण पीडिताः घर्मपीडिताः, 'Afflicted by heat.' 'Tortured by feverish or morbid heat.' ऋतु —Analyse ऋतृनां शत्रवः ऋतुशत्रवः तैः व्यथिताः ऋतुशतुव्यथिताः 'Tortured or distressed by the enemies of sacrifices, 'i. e. demons. उपतापनाशनं—Analyse उपतापं नाशयतीति उपतापनाशनः तं ताहशं, 'Destroying the misfortune.' 'Allaying the bitterness of misfortune.' त्वद्धुज —Analyse तव भुजो त्वद्धुजो । चन्दनस्य दुमः चन्दनदुमः। त्वद्धुजावेव चन्दनदुमः त्वद्धुजचन्दनदुमः तं ताहशं, 'To the sandle tree (made up) of thy powerful arms.' उरगाः—'The ascetics distressed by the enemies of sacrifices (i. e. demons) go, like serpents tortured by heat, to the spacious sandle-tree of thy powerful arms, allaying the bitterness of misfortune.'

St. 25. वयं—Construe अर्ककुलैककाश्रयाः वयं परं भूपतिं न आश्रयामहे । वारिधिपानतम्पटाः जलदाः हि पल्वले न जातु पतन्ति. अर्क°—Analyse अर्कस्य कुलं अर्ककुलम् । अर्ककुलं एककः आश्रयो येपां ते ताह्यः, ' Depending ( or resting) solely on the race (or family) sprung from the sun.' जलदा:—Analyse जलानि ददतीति जलदाः, 'Giving or pouring forth water.' 'The clouds.' वारि'-Analyse वारि धीयतेऽत्र वारिधिः। वारिधेः समुद्रस्य पाने लम्पटाः वारिधिपानलम्पटाः, 'Desirous or greedy to drink the water of the ocean.' अकेंकुलैककाश्रयाः वयं परं भूपति न आश्रयामहे—'We depending for protection solely on the race sprung from the sun do not seek refuge in some other king.' वारिधिपानलम्पटाः जलदाः हि पल्वले न जातु पतन्ति—'For, never do the clouds, desirous of drinking the water of the ocean, fall into a puddle.'

St. 26. त्वद्—Construe [ वयं ] त्वद् अशु प्रियं आश्रयामहे परस्माद् अतिविस्तराण्यपि न। चातकः जलदात् पयसः कणमेव अति अन्यतो बहुनि नः त्वत् = त्वतः, 'Erom you.' अशु adj.—'Atomic.' Minute.' 'Fine.' 'As small as an atom,' [ विशेषनिन्नत्वात् ]. आतिविस्तराणि—Analyse अतिशयितानि विस्तराणि अतिविस्तराणि, 'Extensive.' [ वयं ] त्वद् अशु प्रियं आश्रयामहे परस्माद् अतिविस्तराण्यपि न—' We should like to seek a favour, though small as an atom, only from you; but not even extensive favours from another.' चातकः जलदात् पयसः कणमेव आति अन्यता बहुनि न—'A Châtaka bird sips only a drop of water from a cloud, but does not seek many ( drops ) from another ( source ).'

St. 27. नृपतो—Construe इति नृपतो वेदितापदा सुनिना क्षणं जोपमभूयत । महतां अर्थना कदाचिद् गुरुनिर्वन्थिवनष्टसोष्टवा न [ भवति ]. नृपतो—Analyse नृणां पितः नृपतिः तस्मिन् ताहरो, 'Towards a king.' वेदितापदा—Analyse वेदिता आपद् येन स वेदितापद् तेन ताहरोन, 'By whom the misfortune was informed.' जोषं ind.—'Silently.' जोषं or तृष्णीं स्था—भू means, 'to keep quiet,' 'to remain silent.' गुरु —Analyse गुरुशासी निर्वन्थ्य गुरुनिर्वन्थः तेन विनर्ध सोष्टवं यस्याः सा गुरुनिर्वन्थित्वन्थसोष्टवा, 'Superior goodness of which has been spoilt by an excessive importunity ( or pressing ).' मुनिना जोपमभूयत—Mark the impersonal construction. इति नृपतो वेदितापदा मुनिना क्षणं जोपमभूयत—'After having thus informed his misfortune to the king, the sage kept quiet for a moment.' महतां अर्थना कदाचिद् गुरुनिर्वन्थविनष्टसोष्टवा न [ भवति ]—'On no account a request made to the great loses its superior goodness by excessive pressing.'

St. 28. परिपूत°—Construe भवति [ भवते विश्वामित्राय ] अर्पितः स्वित्रिय-तादृतः ग्रुभया द्विजाशिषा परिप्तृततुः पृथुकीर्तिः [ मम ] पृथुकः स्वयं भः समराय यास्यति [ याता ]. परिपूत्ततुः—Analyse परिपूता तद्वर्यस्य स परिपूत्ततुः.-' Having his body sanctified ( or made holy ).' द्विजाशिषा—Analyse द्विजानां आशीः द्विजाशीः तया द्विजाशिषा, ' By the blessing of the twiceborn. ' त्वत्प्रयताद्वत:—Analyse तव प्रियता त्वत्प्रयता तथा आद्वतः त्वत्प्रियतादतः, 'Environed by your affection.' Enveloped in your affection
(or favour). ' प्रथुकीर्तिः—Analyse पृथुः कीर्तियस्य स प्रथुकीर्तिः, 'Of a
wide fame.' भवति—The Locative and Genitive are sometimes
used for the Dative in Sanskrit. भी पास्पति—The Second Future in
connection with भः is never used as it implies the futurity of this
day. The poet ought to have used वाता instead of पास्पति, because
it implies the futurity not of this day. Cf. पास्पत्यम शकुन्तलेति and
not पास्पति भः शकुन्तला &c. The proper form is याता भः शकुन्तला.
परिपृततवः—'Consigned to your care and environed by your affection,
my child of wide fame, with his body sanctified by the
auspicious blessings pronounced on him by Brahmanas, will
himself start tomorrow to do a battle ( with demons ).'

St. 29. इति—Construe इति सुदा समुदाहतप्रियः स नरेषरः शरणिथिने अस्मै अवस्तुकांक्षिणे ऋषयं वस्तुं विश्वभुजः शरणं ददो. अवस्तुकांक्षिणे—Analyse वस्तुं कांक्षतीति वस्तुकांक्षी। न वस्तुकांक्षी अवस्तुकांक्षी तस्मै अवस्तुकांक्षिणे 'To him who did not wish to stay there.' समुदाहतप्रियः—Analyse समुदाहतं प्रियं येन स समुदाहतप्रियः, 'Who had declared a favourable thing or desired object.' शरणार्थिने—Analyse शरणमेव अथीं यस्य स शरणार्थी तस्मै शरणार्थिने, 'Seeking refuge.' 'Asking for protection.' विश्वभुजः—Analyse विश्व भुनकीति विश्वभुक् वाहिः तस्य तादशस्य, 'Eating all things,' i. e. fire. विश्वभुजः शरणं=अग्निशाखां or अन्यागारं, 'Place or edifice for keeping the sacred fire.' नरेश्वरः—Analyse नराणां ईश्वरः नरेश्वरः, 'Lord of people.' 'Lord of men.' इति—' That lord of people, who had cheerfully declared a favourable thing in these words to that sage who had come to ask for protection, gave the place of sacred fire for his sojourn who never meant to stay there.'

St. 30. चिलते—Construe तपस्यति चिलते [साति ] ऋषेर्नमस्यया प्रथमाहृतं सुतं च चिराय वार्जतं अङ्कं क्रोडं स्त्रयं उपनीय प्रियं वचः आददे-प्रथमाहृतं—Analyse प्रथमं आहृतः प्रथमाहृतः तं ताहरां, 'Who was called first.' 'Who was just called in.' नमस्या /. 'Adoration.' 'Reverence.' 'Worship.' 'Respect.' प्रियं वचः आददे—तिचामित्रप्रस्थानसमये राजा दशस्यः पुत्रं रामं क्रोडमारोप्य मधुरवाण्या किंचिदुपदिदेश इत्यर्थः चिलते—'When the sage, who intended to practise religious austerities, began to start (for the forest), the king himself took his son, whom he had just called in for adoring the sage, on his lap to which he was unaccustomed for a long time, and advised him in sweet words.'

St. 31. समवेदि—Construe त्वदर्शिना यत् कथितं त्वया तद् दुरतिक्रमं यतः समवेदि ततः तदापदं अवध्य बाणन कुलोचितं यशः चित्रः त्वदर्शिना—Analyse तव अर्थी त्वदर्शि तेन त्वदर्शिना, 'By him begging for you.' 'By him who seeks to gain your company.' दुरतिक्रमं—Analyse अतिक्रमितुं दुष्करं दुरतिक्रमं, 'Difficult to be surpassed or overcome.' 'Difficult to be conquered. 'Unconquerable.' 'Difficult of performance or accomplishment.' तदापदं—Analyse तस्य आपद् तदापद् तां ताहशीं, 'His misfortune or calamity.' कुलोचितं—Analyse कुटस्य उचितं कुलोचितं, 'Worthy of thy family.' 'Proper or suitable to thy race.' समवेदि—'Since what has been unfolded to you by the sage who seeks to gain your company, difficult of performance by you was thought it to be unconquerable, I think, therefore, O son, avert (first) his calamity and then by the force of your arrow acquire (or win) the fame worthy of your race.'

- St. 32. अविजित्य—Construe जयैषिणां अविजित्य सदा भ्रवः महाः अनुरक्षितुं न शक्यतया अशक्यत्वादेतोः अयं दिग्जयसंभृतो महाविभवः भवतः तव प्रसङ्गतः संबंधाद् ननु जयैषिणां, Expl:—जयमिछन्तीति जयैषिणः तेवां तादशानां, 'Wishing for a conquest.' 'Wishing to extend their conquests.' भ्रवः—Is an object to अनुरक्षितुं. दिग्जयसंभृतः—Analyse दिशां जयः दिग्जयः तेन संभृतः दिग्जयसंभृतः, 'Brought together or stored up by the conquest of quarters.' महाविभवः—Analyse महां-श्रासो विभवश्च महाविभवः, 'Great power.' 'Superhuman power.' प्रसंगतः ind.—Equal to प्रसंगेन or प्रसंगात, 'Through connection with or relation to.' 'On the occasion of.' In consequence of.' 'On account of.' 'From its happening.' आविजित्य—'On account of the impracticability of guarding the earth in all times, without having won, in the case of those who wish to extend their conquest, this (display of) great power brought on by the conquest of quarters is surely very opportune to you (lit. from its happening).'
- St. 33. भुवनानि—Construe कश्चन भुवनानि विभाते । परः स्वजनानेय प्रयत्नतः [परिपुष्यति ]। इतरः केवछं तत्रुमेव । अन्यः भरणेऽपि आत्ननः प्रगुने. स्वजनान् Analyse स्वस्य जनाः स्वजनाः तान् तादशान्, 'One's own people.' 'Own kindred.' 'Own family.' 'Kinsmen.' प्रयत्नतः ind.— 'With especial effort.' With particular pains or care.' कश्चन भुवनानि विभाति—'One supports (all) the worlds.' परः स्वजनानेत्र प्रयत्नतः [परिपुष्यति]—'Another feeds his own family only with efforts.' इतरः केवछं तत्रुमेव—'Another supports his body only.' अन्यः भर्नेऽपि आत्मनः प्रभुने—'And another is unable even to feed his own body.'

St. 34, इति—Construe इति पक्षचतुष्टये स्थिते मानिनः रघवः पूर्वं उदस्य पक्षान्तरसंपरियहात् क्रमागतं यशो न क्षपयन्ति हि. पक्षचतुष्टये—Analyse पक्षाणां चतुष्ट्यं पक्षचतुष्ट्यं तस्मिन् ताहशे, 'A collection of four courses or alternatives.' उदस्य ger.—Is equal to परित्यज्य, त्यक्त्वा, 'Having abandoned.' 'Excluding.' 'Excepting.' Some scholars translate उद्देख by 'having taken,' having chosen.' But the meaning is not derived from the root and does not appear to be convincing. क्रमागतं-Analyse क्रमाद् आगतं क्रमागतं, 'Descended or inherited lineally.' 'What comes from one's ancestors in regular succession.' 'Arrived in due course or succession.' पक्षान्तरसंपरियहात्—Analyse अन्यः पक्षः पक्षान्तरः तस्य संपरिग्रहः तस्मात्. ' By a full acceptance of other courses.' THE m.-A distinguished king of the solar race, son Dilîpa and father of Aja. He was celebrated for his learning, his bravery, his liberality and his uniform success. He performed the विश्वजित sacrifice and made over his whole substance to priests in the shape of दक्षिणा. He, like his ancestor पुरंजय or ककुत्स्य, is said to have handed down his name to posterity. इति—'Such being the four courses, the haughty descendants of Raghu, will never, indeed, tarnish their fame ( or reputation ) inherited lineally, by excluding the first and accepting the other three.

St. 35. जनं-Construe संपदः अन्यहितप्रवर्तनं जनं स्वयमेव अभिसरन्ति । निजकृत्यलम्पटः पुरुषः स्वार्थतः एव नियतं द्वीयते. Cf. Kir. II. 30. " द्रणते हि विमृ-ष्यकारिणं गुणलुब्धाः स्त्रयमेव सम्पदः " अन्य°—Analyse अन्येपां हितं अन्यहितं त्मस्मिन् प्रवर्तनः यस्य स तं तादशं, 'Applying one's self to the benefit of others. ' 'Engaged in benevolent action to others.' 'Occupying. one's self in assisting (or helping) others. 'Cf. Panini, III. I. 134. " निद्यहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः " Here the termination is ल्यु (अन्). निजकृत्यलम्पटः—Analyse निजानि च तानि कृत्यानि च निजकृत्यानि तेषु उम्पटः निजकत्यलम्पटः, ' Hankering after accomplishing his own end. ' स्त्रार्थतः—Analyse स्वस्य अर्थः स्वार्थः तस्मात् स्वार्थतः, ' From his own object or aim or wish. ' 'From his own advantage or interest. 'नियतं ind.—'Decidedly.' 'Positively.' 'Surely.' 'Certainly.' 'Inevitably.' सम्पदः अन्यहितप्रवर्तनं जनं स्वयमेव अभिसर्नित- Wealth advances, of its own accord, to meet a person who applies himself to the benefit of others'. निजकृत्यळम्पटः पुरुषः स्वार्थतः एव नियतं हीयते-"But a man hankering after accomplishing his own end decidedly falls from his own aim ( or object ). '

- St. 36. पुरुषस्य-Construe वेधसा पुरुषस्य द्वयमेव प्रविधातुं भुजद्वयं कृतम् । [कि तद् द्वयं ] सहदां उदयमेव च विद्विपां अवलेपप्रतिधातं च. भुजद्वयं—Analyse भुजयोः द्वयं भुजद्वयं, 'A pair of arms.' विद्विपां—Analyse विशेषण द्विपन्तीति विद्विपः तेषां विद्विपां, 'Of the enemies.' अवलेपप्रतिधातं—Analyse अवलेपस्य प्रतिधातः अवलेपप्रतिधातः तं ताह्यं 'Preventing (the growth of) haughtiness.' वेधसा पुरुषस्य द्वयमेव प्रविधातुं भुजद्वयं कृतं—' The god Brahma has bestowed a pair of arms on man in order to do two things only.' सहदां उदयमेव च विद्विपां अवलेपप्रतिधातं च—' The elevation only of his friends, and preventing the growth of haughtiness in his enemies.'
- St. 37. शरण°—Construe यः शरणोपगतं [ युरुषं ] न पाति द्विपतां [ च ] समुन्नति । स बाहुः न । [ केवळं ] नरष्टक्षप्रभवः असाधनक्षमः प्ररोहकः- शरण°—Analyse शरणं उपगतः शरणोपगतः तं ताहशं, 'Come for protection.' 'A refugee.' समुन्नतिम्—Analyse समीची चासौ उन्नतिश्र सम्रन्नतिः तां ताहशीं, 'Arrogance.' 'Pride.' 'Excessive elevation or exaltation.' 'Prosperity.' असाधनक्षमः—Analyse साधने क्षमः साधनक्षमः । न साधनक्षमः असाधनक्षमः, 'Able to do nothing.' नर°—Analyse नरः एव वृक्षः नरखकः तस्मात् प्रभवतीति नरद्रक्षप्रभवः, 'Sprung from a tree of a human being.' प्ररोहक m.—'A shoot.' 'A branch.' यः शरणोपगतं न पाति द्विषतां च समुन्नतिं न भिनति । स बाहुनं—'It is not worth calling a haman arm which does not extend its protection to a refugee, does not check pride (or arrogance) of enemies.' [ केवळं ] नरद्रक्षप्रभवोऽसाधनक्षमः प्ररोहकः—'It is simply a shoot (or branch) sprung from a human tree that is able to do nothing.'
- St. 38. पर°—Construe यशोजीन निरुत्यकः परकृत्यज्ञः जठरेकप्रवणः वृषेः यवस्यासनिवृत्तमानसः पश्चेत निगयते. पर°—Analyse परेपां कृत्यं परकृत्यं तस्मिन् जडः परकृत्यज्ञडः, 'Apathetic or slow in doing a duty to another.' यशोजीन—Analyse यश्चसः अजीनं यशोजीनं तस्मिन् ताहशे, 'Acquiring or gaining fame or renown.' 'Winning glory,' जठरेकप्रवणः—Analyse एकश्वासो प्रवणश्च एकप्रवणः । जठरस्य एकप्रवणः जठरेकप्रवणः, 'Solely inclined to the filling of his belly (or stomach). ''Solely intent on filling his belly.' निरुत्यक्त adj.—'Indifferent' 'Unconcerned.' 'Careless.' 'Having no vehement desire.' यवस°—Analyse यवसानां श्रासेभ्यः निवृत्तं मानसं यस्य सः, 'One whose mind is turned away from devouring the mouthfuls of fodder or grass.' 'Cf. Bhar. I. 12. "तृणं न सादव्यपि जीवमानस्तद्वागयेयं परमं पश्चामः" यशोजीने निरुत्यकः—'Indifferent to the means of acquiring fame or renown.' 'Careless of acquiring fame.' परकृत्यज्ञदः—'A man, who is slow in doing his duty to another, solely bent on filling his belly, and indifferent

to the means of acquiring fame is simply called a beast by the wise, with his mind turned away only from devouring the mouthfuls of fodder.

St. 39. न—Construe यतः पुरुपाकृतिः [ ततः ] पशुर्ने । नृगुणश्रष्टतया पुरुपो न । विरतवतपौरुषस्प्रहः कोपि द्रहिणेन निर्मितः किन्छः पुरुपाकृतिः—Analyse पुरुष-स्येव आकृतियंस्य स पुरुषाकृतिः, 'Having the form similar to that of a human being'. नृगुणश्रष्टतया—Analyse नृणां गुणाः नृगुणाः तेभ्यः श्रष्टता नृगुणश्रष्टता तथा ताहरथा, 'Deprived of human qualities,' Fallen from manly virtues.' विरत'—Analyse व्रतं च पोरुषं च व्रतपोरुषे । तथाः स्पृहा वतपौरुपस्प्रहा । विरता वतपौरुपस्प्रहा यस्य स विरतवतपौरुषस्प्रहः, 'He from whom is kept off the ambition either of a religious vow or of heroism' 'He from whom is departed the ambition either of a religious solemn purpose or of a heroic deed.' द्वहिण or दहण m.— The god Brahmá. The first deity of Hindu triad to whom is entrusted the work of creation. He is described as born in the lotus which sprung from the naval of Vishņu. As the father of men he is represented as performing the work of procreation by incestuous intercourse with his own daughter Sarasvati. The deity is also represented as rising self-existent from the waters and creating the heaven and earth by laying a golden egg and dividing it into halves. Then he is said to have created Marîchi from whom descended Kas'yapa, Vivasvat and Manu the primogenitor of men. Another account is that after dividing the golden egg the deity separated himself into male and femal parts from which sprang Viràta and from him Manu, the law-giver. Originally he had five heads but one was burnt off by the fire of S'iva's central eye. His vehicle is a swan. यतः पुरुषाकृतिः [ ततः ] पश्चनं। नृगुणभ्रष्टतया पूरुषो न—' It is not ( said to be ) a brute for, it has a human form; he is not also a human being on account of his fall from manly virtues. ' विरतवतपौरुपस्पृदः कांऽपि दुद्दिणेन किस्र निर्मित:- 'Is there then such a person created by Brahmá who is kept off from the ambition either of a solemn purpose of religion or of a heroic deed?"

St. 40. अकृत°—Construe अकृतद्विपदुत्रतिच्छिदः श्रितसंरक्षणवन्ध्यकर्मणः पुरुषस्य करः निर्थकः [केवलं] कण्ड्यनमात्रसार्थकः किल. अकृत°—Analyse द्विषतां धन्नतिः द्विपदुत्रतिः तस्याः छिद् द्विपदुत्रतिच्छिद् ।न कृता अकृता।अकृता द्विपदुत्रतिच्छिद् येन स अकृतद्विपदुत्रतिच्छिद् तस्य तादशस्य, ' Of one who has not effected the stopping (or destruction) of the growth (or prosperity) of enemies.' श्रित°—Analyse श्रितानां संरक्षणे वन्ध्यं कर्म यस्य स श्रितसंरक्षण-



वन्ध्यक्रमां तस्य ताद्यस्य, "Of one whose efforts have become useless in preserving or protecting refugees.' निर्धेक:—Analyse निर्गतः अर्थो यस्मात् स निर्धेक:, 'Net fulfilling one's aim or object.' 'Useless.' कण्ड्यन —Analyse कण्ड्यनमेव कण्ड्यनमात्रं तेन सार्थेकः कण्ड्यनमात्रः सार्थेकः, 'Useful in simply scratching.' अकृतद्विपद्वातिच्छिदः—'It is said that the hand of a man who has not effected the stopping of the growth of enemies and whose efforts have become useless in preserving their refugees, is simply useless and serving only the purpose of scratching.'

St. 41. अञ्चन—Construe देहिनां मुखेषु अञ्चने कृतयोगानि रसनानि भूरिश न संति इति न। एपु यद् अभयं प्रतिजल्पितुं प्रमु स्थात तद् दुर्लमं अञ्चन—'In eating.' 'In feeding.' 'In the use of food.' कृतयोगानि—Analyse कृताः योगाः येपु तानि ताह्यानि, 'Having mixture (or composition) made (for improving relish).' दुर्लमं, Expl:—उन्धुं दुष्करं दुर्लमं 'Difficult to be obtained.' अभयं—Analyse भयस्याभावः ' 'Absence or removal of fear.' 'Safety.' Security.' रसन n.—' Tasting. 'Taste.' Flavour.' 'Savour.' 'The organ of the taste.' देहिनां मुखेषु अञ्चने कृतयोगानि रसनानि भूरिशः न सन्ति इति न—'It is not that there are not various kinds of savours made of mixtures (for improving relish) in the mouths of men at the time of eating.' एपु यद् अभयं प्रतिजल्पितुं प्रमु स्यात् तद् दुर्लमं—But of all these condiments what is able to give out the assurance of safety is very hard to be attained.'

St. 42. तव—Construe तव जीवितसंश्येष्विप इदं कुळवतं न परित्याज्यम् । हि [यतः] प्रतिजन्म जीवितं सलभं धर्मरतं हृद्यं दुर्छभं जीवितं —Analyse जीवितस्य संश्याः जीवितसंश्याः तेषु, 'The risk of life.'' Fear of death.' कुळवतं—Analyse कुळस्य वर्त कुळवतं, 'A family vow.' प्रतिजन्म—Analyse जन्मनि अन्यनीति प्रतिजन्म, 'At every birth.' 'At each birth.' धर्मरतं—Analyse धर्मे रतं धर्मरतं, 'Delighted in virtue or religion.' 'Fondly attached to religion (or duty or righteousness).' दुर्छभं—Analyse ळड्युं दुष्करं दुर्छभं, 'Difficult to be obtained.' 'Hard to be attained.' तव जीवितसंश्येष्विप इदं कुळवतं न परित्याज्यं—' Even if there be a risk of (or danger to) your life you ought, on no account, to forego this family—vow.' हि [यतः] प्रतिजन्म जीवितं सळमं धर्मरतं हृद्यं दुर्छभं—' They say that the life is easy to be obtained at each birth but the heart that is fondly attached to religion is hard to be attained.'

St. 43. विरते—Construe अभिषेकोत्सवदुन्दुभौ विरते [ सति ] क्षणादेव [ राजा ] शवतामभित्रजाति [ अर्थादमिषेकात् समनन्तरमेव पञ्चत्वं गच्छति । इति

जीविते पातिनि [ सति ] सलमालम्ब्य [ जनाः है राम ] सत्पर्थं कथं [ वि ] मुजन्तिः अभिषेकोत्सवदुन्दुमौ-Analyse अभिषेकस्य उत्सवः अभिषेकोत्सवः तस्य दन्दिभिः अभिषेकोत्सवदुन्दिभिः तस्मिन् ताद्वे, 'The drum which is being beaten in the inauguration ceremony of a king. ' जीवित इति प्रातिनि सति—' When the life is made to fall so very rapidly. ' Such being the transient life. ' सत्पर्य-Analyse सतां पन्थाः सत्पर्यः तं ताहशं, 'The path laid down by the virtuous.' Or सजासी पन्धाश सत्पथः तं ताहरां, ' Good or virtuous conduct.' ' Good course of life.' अभिषेकोत्सवदुन्द्भौ विरते [ सति ] क्षणादेव शवतामभित्रजति—' As soon as the drum that is being heard in the inauguration ceremony ceases to beat, a king instantly expires ( lit. goes to the state of a dead body ). ' इति जीविते पातिनि सति छखमालम्ब्य सत्पर्थं कर्थं [ वि ] मजन्ति—' Such being the transient (or transitory) condition of life ( lit. such being the falling of life ) how do ( people ) abandon virtuous path for the sake of worldly happiness ( lit. holding fast the worldly happiness )? ' Two of our best Mss. omit this verse. The first two lines of this stanza as given in C. and also supported by the Calcutta edition are obscure and the words विरतः and अभिपेकोत्सवदुन्दुभिः as they stand in the couplet give no sense. It is very difficult to determine what the original verse of the poet is. Perhaps विरतः and श्वतां may have been the interpolations or mistakes as are समियत्व and असी in the other reading of the Ms. D. and supported by the Sinhalese edition. We have adopted for our text the reading proposed by Dr. R. G. Bhandarkar. But we are not still satisfied with the poetry as proposed in these two lines. The Ms. D. reads the first two lines in the following way:-समिथत्वमभित्रजत्यसावभिषेकोत्सवदुन्दुाभेः क्षणाद्ः समिधत्व°—Construe अभि-वकोत्सवदन्द्रभिः [ सममेव ] क्षणादसौ [ राजा ] समिधत्वमभित्रजातिः अभिषेको-त्सवदुन्दुभि:-Analyse अभिपेकस्य उत्सवः तस्य तत्सम्बन्धिनः दुन्दवः अभिपेको-त्सवदुन्दवः तैः अभिषेकोत्सवदुन्दुभिः, 'Along with the drums that were being beaten in the inauguration ceremony. 'सिम्थ m.—' Fire. ' हुन्दु m.—'A kind of drum. ' समिधत्वमभित्रजात=पावकत्वं गच्छति । अर्था-द्राप्तिसाद्भवति, 'Is reduced to fire,' असो—' A certain king,' अभिपेको त्सवदुन्दुभिः [ सममेव ] क्षणादसौ [ राजा ] समिधत्वमभित्रजति—' A certain king is reduced to fire along with the drums beaten for his coronation ceremoney.' We have tried to interpret these two obscure lines as differently read by the Mss. C. as well as D.

St. 44. यश्वति—Construe उजिझतस्वछखप्रीतिः यश्वति यत्नं त्रज वा तपः उपेहि । अस्थिरं असारं विषयास्वादछखं पश्चोरपि अधिगम्यं यश्वति—' For fame. \*

For glory, 'Cf. Pani. II. 3. 36. and the Várika thereto, " निम-चात्कर्मसंयोगे. " ' The Locative is sometimes used to denote the object or purpose for which any thing is done; ' as, " चर्मणि हीपिनं हन्ति दन्तयोर्हेन्ति कञ्जरम् । केशेषु चमरीं हन्ति सीन्नि प्रकलको हतः" महामाष्यः यत्नं त्रज-Is equivalent to यत्नं करु. राजझत°—Analyse राजझता स्वस्य स्वस्य प्रीतियेन स उज्जितस्वसंखग्रीति:, 'One who has left off passion (or affection ) for his own pleasure.' One who has sacrificed his attachment to happiness. ' असार-Analyse न सारं असारं. ' Fragile.' ' Vain.' 'Unfit.' 'Of infirm virtue.' अस्थिरं-Analyse, न स्थिरं अस्थिरं, 'Unsteady.' विषयास्वादसुखं-Analyse विषयाणां आस्वादः विषयास्वादः तस्य सुखं विषयास्वाद-सुद्धं, 'Pleasure arising from the enjoyment of the objects of sense. ' उज्जितस्वसंबंधीतिः यशिस यत्नं वज वा तपः उपैहि—'Relaxing the zeal for your own pleasures do try, O child, to acquire fame or go away to practise religious austerities.' अस्यिरं असारं विषयास्वादसर्वं पशोरपि अधिग्रस्यं—' The fragile and unsteady pleasures arising from the enjoyment of the objects of sense can be accessible even to (or attainable even by ) a brute.'

St. 45. यशसा—Construe यशसा सकृतेः संग्रहो न । धर्मधुपार्जतः [क्षतियस्य] नियतं यशः । तदेकसंग्रहादुमयं लभ्यमिति इह सत्पथमत्रगच्छः सकृतेः—
Analyse शोभना कृतिः सकृतिः तस्याः सकृतेः, 'Of virtue.' 'Of the practice
of religious austerities. ' 'Of kindness.' 'Of acting in a friendly
or kind manner.' तदेकसंग्रहात—Analyse एकश्रासौ संग्रह्थ एकसंग्रहः । तस्य
एकसंग्रहः तदेकसंग्रहः तस्मात् तादृशात्, 'One only collection of it.' 'The
unique or sole collection of it.' सत्पर्य—Analyse सतां पन्याः सत्पर्यः
तं तादृशं, 'The path of the virtuous.' यशसा सकृतेः संग्रहो न—' No
(world—wide) fame can collect together virtue (i.e. virtuous
actions).' धर्मसुपार्जतः [क्षत्रियस्य] नियतं यशः—' To a (Kshatriyu) who
acquires (or stores) religion there is decidedly success (or
fame).' तदेकसंग्रहादुभयं लभ्यमिति इह सत्पथमत्रगच्छ—'Both are attainable
by one only collection of it (i. e. religion); for this reason
follow, O child, the path laid down by the virtuous.'

St. 46. ननु—Construe सज्जनप्रतिरक्षाविधिगम्यं अक्षयं फलं ताविद्देव ननु [कीदशं] इन्दुकरोपरिक्षतप्रदूसत्कोमुदकोमलं यशः [यशोरूपं] सज्जन'— Analyse सज्जनानां प्रतिरक्षा सज्जनप्रतिरक्षा तस्याः विधिः तेन गम्यं सज्जनप्रतिरक्षाविधिगम्यं, 'Accessible by means of protecting (or preserving) the virtuous.' अक्षयं—Analyse अविद्यमानः क्षयो यस्य तद् अक्षयं, 'Exempt from decaying.' 'Undecaying.' इन्दु —Analyse कुमुदानां समुद्दः कौमुन्दम् । इन्दोः कराः तैः उपरित्तितं अत एव प्रदूसत् कौमुदं तदिव कोमलं इन्दुकरोपर- अत्तप्रदूसतेमुद्दकोमलं, 'Pleasing like a multitude of full-blown

lotuses illuminated by the rays of the moon. " नह-' The undecaying fruit (viz. the success) pleasing like a cluster of full-blown lotuses, illuminated by the rays of the moon, can decidedly be had by means of preserving the virtuous in this very world (of mortals).'

St. 47. प्रयुतः—Construe उद्यविक्रमः प्रयुतः त्वं कौशिकेन सह उग्रं तत्तपोवनं प्रतिपय यमिनां निवर्हकं तं युधि सहसा कृन्त. तत्तपोवनं-Analyse तपसः वनं तपावनमा तस्य तपोवनं तत्तपोवनं, ' His penance-grove. ' तपोवन means, ' A sacred grove in which ascetics perform their religious austerities and sacrifices. ' उदग्रविक्रम:-Analyse उदग्रः विक्रमः यस्य स उदग्रविक्रमः. 'Of a towering (or extraordinary) bravery or exploit. ' कोशिक:, Expl-कशिकस्य अपत्यं प्रमान कौशिकः or विश्वामित्रः, Name of a celebrated sage. Originally he was a अतिय but by the power of his religious austerities was raised to the rank of a argur. He is represented as a great rival of Vasishtha, who refused, for a long time, to acknowledge his Brahmanaship. Out of jealousy Vis'vamitra once caused the hundred sons of Vasistha to be destroyed but Vasistha was as quiet as ever. Like Vasishtha, विभामित्र saw several generations of kings and was a party to incidents too numerous to mention. प्रयत:-'After having reached his formidable penance-grove in company with the sage Kaus'ika, thou, O child, with thy self-subdued nature and with thy towering heroism, kill on a sudden (or at once ) that oppressor of the self-controlled sages in a battle.'

St. 48. पितु:—Construe इत्यं अनाकुलं पितुः तद्वचः उपशुत्य सिद्धवनं समराय यियासना अवरजेन सह राघवः पादयोः ननाम. अनाकुलं—Analyse न आकुलं अनाकुलं, 'Consitent.' 'Calm.' 'Regular.' Unperlexed.' सिद्धवनं—Analyse सिद्धानां वनं सिद्धवनं, 'A forest inhabited by the Siddhas or saints. 'यियासना—Analyse यातुमिच्छः यियासः तेन तादशेन, 'Wishing to depart.' 'About to start.' अवरजेन—Analyse अवरेण जातः अवरजः तेन तादशेन, 'In company with his younger brother.' राघवं, Expl:—रघोः अपत्यं पुमान् राघवः, 'A descendant of Raghu.' पितः—'Having heard that consistent speech of his sire as given above, the descendant of Raghu, with his younger brother, who was about to start with him to the forest of the Siddhas for makaing a battle, prostrated before his (sire's) feet.'

St. 49. तमसि—Construe स्फारदंशमद्युतिप्रहते तमसि संसदि सौखरात्रिकः नृपतिः मन्त्रपवित्रदंशितौ सतौ यतये निर्यीयतत्. स्फारदंश —Analyse स्फारन्

अंग्रमान् रविः तस्य गुतिभिः प्रहतं स्क्ररदंग्रमद्युतिप्रहतं तस्मिन् तादृगे, 'Scattered away by the splendour or heat of the flashing sun.' संसद् f.—' A sacred place where sacrifices are performed.' Here it is equivalent to अग्न्यागार. सोखरात्रिकः—Analyse सुखरात्रिं पुच्छतीति सोखरात्रिकः, 'Asking if he has slept well.' Cf. Pani. IV. 4. I. and the Vartika thereto 'पृच्छती सुखातादिभ्यः' So also after सुखात &c. in the sense ' he asks, ' as सुखातं पृच्छतीति सोखातिकः ' who asks, ' have you bathed well.' सोखराजिकः. सोखशायनिकः निर्यीयतत्—Aor. 3rd. per. sing. of यत् with निर्,10. U.(सेट्), 'Permitted or allowed to go away with.' मंत्र'—Analyse मन्त्रेः पवित्रं देशितं ययोः तो ताहशो, 'Mailed by purifying Mantras.' 'Wearing purifying mails of Mantras.' तमसि—'The king, who asked if the sage had slept well in the sacred hall, the darkness whereof had been scattered away by the splendour of the rays of the flashing sun, permitted his princes who were wearing purifying mails of Mantras, to go away with him ( i. e. with the sage ).'

St. 50. अनुजग्मतु:—Construe अश्रविषणः पौरजनस्य अनाकुलातुरै: हृद्यैः [सह ] अनुयातौ राघवौ एनं मुनि अधिवैकाचिन्तया अनुजग्मतुः अश्रु — Analyse अश्रुणि वर्षतीति अश्रवर्षा तस्य तादशस्य, 'Shedding (or streaming down) tears.' पौरं —Analyse पुरे भवाः पौराः। पौराः एव जनः तस्य तादशस्य, 'Of the citizens.' अनाकुलातुरै:—Analyse आकुलानि च आनुराणि च आकुलातुराणि । न आकुलातुराणि अनाकुलातुराणि तैः तादशेः, 'Not sick and overburdened with.' अशिवैक —Analyse एका चासौ चिन्ता च एकचिन्ता। अशिवस्य एकचिन्ता अशिवेकचिन्ता तया, 'With the sole thought about that misfortune.' अनुजग्मतु:—'The two descendants of Raghu with their sole thoughts regarding that misfortune went after that sage followed by the cheerful and unconfounded hearts of the citizens whose eyes were streaming down tears.'

St. 51. यमिन:——Construe ऐतिहासिकाद् यमिनश्च विविधाश्रयाः कथाः अपश्यन् वल्या विवधा आनीतवलः स राघवः पथि क्रमथं न विवदः ऐतिहासिकाद— 'From a historian.' Cf. Pani. IV. 2. 60. and the Vartika thereto. "आल्यानाल्यायिकेतिहासपुराणेभ्यश्यवक्तव्यः." 'The affix उक् comes in the same sense after names of stories [आल्यान], narratives [आल्यानयान], and after the words इतिहास and पुराण,' as, यावक्रीतिकः, प्रेयङ्गविकः, वासवद्गतिकः, सोमनोत्तरिकः, ऐतिहासिकः, पराणिकः विविधाश्रयाः— Analyse विविधाः आश्रयाः यासां ताः विविधाश्रयाः, 'Endowed or furnished with various sorts or kinds.' 'Depending (or resting) on various or multiform kinds.' क्रमथ m.—'Weariness.' बल्या विद्या = मञ्जविशे-वृण, 'By virtue of the spell called बला,' which is thus defined:-

" उत्साहबळ्योहंदिः परश्रवसाहिण्युता । न वाघा छत्पिपासाभ्यां यतः सा कथिता वला." Cf. Ramayana—Balakanda. Canto XXII. 18. "छत्पिपासे न ते राम भविष्यते नरोत्तम । वलामतिबलां चैव पठतः पथि राघवः " Also Cf. R. XI. 9. " तो बलातिबलयोः प्रभावतो विषयोः पथि छनिप्रदिष्टयोः " आनीत॰—Analyse आनीतं चलं यस्य स आनीतबलः संप्राप्तशक्तिः, 'One who has acquired bodily strength.' यमिनः—'And that descendant of Raghu, who was endowed with bodily strength by virtue of the spell called Bala, did not feel weariness on the road while hearing various kinds of stories from that saintly historian.'

St. 52. अथ—Construe अथ सहदूदः वज्रभृतः स्नपनेन यो विश्रुतः विषयः पिशिताशीनिहतं तत्पुरं निरीक्ष्य स नृवरो निजगादः वज्रभृतः-Analyse वज्रं विभर्तीति वज्रशृत् तस्य ताद्शस्य, 'Of one who carries or wields a thunderbolt. ' सहदूह:-Analyse सहदे दुसतीति सहभुक्-द् तस्य ताट्टशस्य, ' Of one who injures a friend.' 'Of one who smites a friend secretly.' नृवर:—Analyse नृणां वर: नृवर:, 'Best of men.' तत्पुरं—Analyse तस्य पुरं तत्पुरं, 'The city or town of which.' पिशिताशी°—Analyse पिशितं मांसं अश्रातीति पिशिताशी तया निहतं पिशिताशीनिहतं यक्षिण्या ध्वस्तं, 'Devastated by the fiesh-eating demoness.' वज्रभृतः स्नपनेन विश्रुतः विषयः—' A country celebrated for the washing or bathing of the wielder of thunder (i. e. Indra). 'The following legend was narrated to Ràma by Vis'vamitra,—' Do thou, listen, O Kakutstha, as to whom belongeth this dreadful forest! Here were formerly, O foremost of men, two flourishing provinces, named Malada and Karûsha, built by celestial architects. In days of yore, O Rama, on the occasion of the destruction of Vritra, the thousand-eyed one came to have hunger, to be besmeared with excreta, and to slav a Bràhmana. And when Indra had been thus besmeared, the deities, and the saints having asceticism for wealth, washed him here, and cleansed his person from the dirt. And the deities, having renounced here the filth that had clung unto the person of the mighty Indra, as well as his hunger, attained exceeding delight. And thereat Indra becoming purified, attained his former brightness, and became devoid of hunger. And mightily pleased with this region, he conferred on it an excellent boon, saying,-"Since these two places have held excreta from my body, they going by the names of Malada and Karûsha, shall attain exceeding prosperity and fame among men. " And beholding the land thus honoured by the intelligent S'akra, the deities

उमे वक्षासि वश्यानां तिष्ठतो रक्तकर्कशे । यौवने वनिता बल्कसन्ततिर्वार्धके च नः ॥ ८॥ न जिष्णुः ऋतशस्त्रो यो यश्राट्यो यज्ञानस्पृहः । कामी यश्च जरनेते क्षत्रवंशेषु कत्त्रयः ॥ ९ ॥ पाद्शेषेऽपि वैराग्यं न यस्य पुरुषायुषे । कीह्शी लक्ष्यते तस्य जनस्य हृद्यालुता ॥ १० ॥ नातिविस्रसया भिने देहे ना तप्यते तपः। इतरत्र चिरं जीर्णे तपस्यायां हता गति। ।। ११ ।। मन्दशक्तीन्द्रियश्र्योतल्लालाविच्छ्ररिताधरः। अस्फुटस्मृतिचेष्टाभिर्वालवतमिवाचरन् ॥ १२ ॥ मुणालवलयच्छेदतन्तुजालसमितवषः । यौवनोद्दाहभस्मेव द्धानः पलितच्छटाः ॥ १३ ॥ जीविते जीर्णवयसः मत्याशा मे मुमूर्षतः । तिर्यग्विकम्पितैर्पूर्ध्नों नास्तीति प्रथयनिव ॥ १४॥ दन्तकुन्तरातैरुग्रेर्मृत्योः संकटमाननम् । प्रवेष्ट्रमिव विभ्राणः कायसंकोच खर्वताम् ॥ १५ ॥

<sup>8.</sup> B. यौवने विनता नश्च वार्धक्ये वल्फसंहातिः, C. यौवने विनतासमाकं वार्धक्ये वस्कसन्तितिः for यौवने विनता वल्कसन्तितिर्धके च नः

<sup>9.</sup> A. B. धृतशस्त्र: for कृतशस्त्र: A. B. आप for यः. A. B. यागनि:स्पृहः for यज्ञनिस्पृहः. C. क्षात्रवंशेषु for क्षत्रवंशेषु.

<sup>10.</sup> D. पुरुपायापि यस्य न for न यस्य पुरुपायुपे. Agreeing with the Sinhalese edition.

<sup>11.</sup> D. देहे भिन्ने for भिन्ने देहे. Agreeing with the Sinhalese edition.

<sup>12.</sup> C. 'श्र्योतलाला' for 'श्र्योतलाला'. Agreeing with the Sinhales. edition. C. 'विस्क्रिरिताधर: for 'विच्छरिताधर:

<sup>15.</sup> D. देहसंकी चहस्वताम् for कायसंको चलवंताम्.

विभ्रदातङ्करनिर्मीसन्यक्रस्यसमुद्रमाः। वीचीरिव जरानद्याः पश्चेकास्थिपरम्पराः ॥ १६ ॥ निर्दन्तत्वादसंस्कारं मोहान्मुष्टिन्थयो यथा। मिथोऽशंसितमस्पष्टं वदन्नम्बूकृतं वचः ॥ १७ ॥ भिन्नभ्रुवमुदस्ताश्रां किञ्चित्कम्पितमस्तकाम्। नम्रो गद्गदितालापामनुनेतुं जरामिव ॥ १८॥ वार्धक्ये धर्मतो मूढः स्वदेहवहनेऽपि सः। विधित्सन्नप्यशक्तिष्ठस्तपः कीदृग्विधास्यति ॥ १९ ॥ यतो यातुस्तपस्यायामरण्ये वसति त्वया । मा जन्यश्रमवर्षेण पत्यूहो मे विरागिणः ॥ २०॥ अनुशिष्टिः मकृत्यैव भद्रे भवति कीह्शी । मनसः प्रीतये स्नेहकातरस्य निगद्यते ॥ २१ ॥ औदासीन्यं यतः शत्रुरुदासीनश्च मित्रताम् । मित्रं भक्तौ दृढत्वं च याति तद्वक्तुमहिसि ।। २२ ।। यो येन वाञ्छति ख्याति लोकसंग्रहकामिना । न तस्य निन्दनीयं तच्छत्रुतामप्यनिच्छता ॥ २३ ॥ इत्तिः शुभकरी साम्नो नये स्वपररञ्जनी। आयःश्राह्यिकतेत्याहुर्न तां निष्णातबुद्धयः ॥ २४ ॥ जिघां सभिरापि माज्ञैः मयोक्तुं साम साम्प्रतम् । रज्जयन्ति मृगान्गीतैर्विभित्सन्तो मृगाविधः ॥ २५ ॥

<sup>18.</sup> A. B. C. डदस्ताकां for डदस्ताआं.

<sup>20.</sup> A. B. read the following for the first line of our text:— यतो यातुस्तपस्यायै कानने वसतिं त्वयाः

<sup>21.</sup> D. प्रकृत्येव for प्रकृत्येव. C. समुच्यते for निगचते.

<sup>25.</sup> C. प्रजे: for प्राज्ञे:. D. स्मायन: for समाविष:. Agreeing with

साम शाट्यं जनो वेत्ति दानादत्यन्तवर्जितम् । तत् सामौशनसं साधु युक्तं दानस्य मात्रया ॥ २६ ॥ मा दा रहितसंगानं त्यक्त्वा सत्कारसामनी। वित्तं विश्राणितं नीतौ कृतिनो दूषितं विदुः ॥ २० ॥ शत्रगृह्येण दुर्धर्ष शत्रुं नेता निहन्त्यथ । घनेनेव स्फुलिङ्गार्चिःपावृतं पिण्डमायसम् ॥ २८ ॥ उपजापहृतस्वामिस्नेहसीम्नि पराश्रयम् । मौले वाञ्छति मेदिन्याः पत्युः पातो न संशयः ॥ २९ ॥ इतरोपायदुःसाध्ये चण्डदण्डो महीपतिः। अद्रष्टायत्यसौ नीतेरश्नाति विपुर्छं फलम् ॥ ३० ॥ अन्याहति न शक्या गौर्विना दण्डेन रक्षितम् । इति प्रत्येति मुग्धोऽपि बहुवः किमु राजकम् ॥ ३१ ॥ क्षोणिपतिः पतत्याशु जराक्रान्त इव ध्रुवम् । त्यक्तदण्डः पदं वाञ्छन्नगृहीतजगत्करः ॥ ३२ ॥ इत्यं युक्तिमुपायानां कुर्वाणस्य चतुष्ट्यीम् । व्रजतीन्दुप्रभागीरं परैरक्षय्यतां यज्ञः ॥ ३३ ॥

26. B. C. सम्यग्युक्त for साधु युक्तं-

28. C. निहन्त्यथा, D. निहन्त्यतः for निहन्त्यथ-

32. C. श्रमानाधः, D. श्लोणिनाधः for श्लोणीपतिः. B. स्वयम् for धुवम्. D.

मृष्टदण्डः for त्यक्तदण्डः.

<sup>27.</sup> A. B. C. हित्वा for त्यक्त्वा. D. द्रव्यं for वित्तं. C. द्रविणं दापितं for वित्तं विश्वाणितं

<sup>29.</sup> C. पातः पत्युरसंशयं for पत्युः पातो न संशयः

<sup>30.</sup> C. चोग्रदण्डः for चण्डदण्डः. D. भुवः पतिः for महीपतिः.

<sup>31.</sup> C. अन्याहतं for अन्याहति. C. D. मूदोऽपि for सुग्वाऽपि. D. वहवः for बहुवः

<sup>33.</sup> B. C. एवम् for दुत्थम्

शूरं पुरुषसार तं नीतो पदुमलम्पटम्
सम्यग् संरक्षिताः कोशैर्वर्थयन्ति नृपं प्रजाः ॥ ३४॥
नोचैः पदं लम्भनीयो गुण्योऽप्यन्वयवर्जितः ।
रत्नाढ्यमपि कुर्वीत मूर्धिन कः पादमण्डनम् ॥ ३५॥
मूर्लो वर्ज्यः कुलीनोऽपि मातङ्ग इव भभजा ।
गुणैः कैरप्यविख्यातो वंशेनेव विभावितः ॥ ३६॥
साचिव्यं लम्भयन् मौलं न प्रमाद्यति भूपितः ॥ ३७॥
साचिव्यं लम्भयन् मौलं न प्रमाद्यति भूपितः ॥ ३०॥
साचिव्यं लम्भयन् मौलं न प्रमाद्यति भूपितः ॥ ३०॥
साचिव्यं लम्भयन् मौलं न प्रमाद्यति भूपितः ॥
सतं त्यजित कृत्यान्ते तीर्णतोय इव प्रवम् ॥ ३८॥
सतं त्यजित कृत्यान्ते तीर्णतोय इव प्रवम् ॥ ३८॥
सत्युनेव तयोभेदो देहजीवितयोरिव ॥ ३९॥
दण्डद्रविणदुर्गेकसङ्गी रक्षति भूपितः ।
आत्मानमेव सततं किमु रक्षत्यदो जगत् ॥ ४०॥

35. C. लम्भनीयः पदं नोचैः for नोचैः पदं लम्भनीयः D. को मूर्धि पादम-ण्डनम् for मूर्धि कः पादमण्डनम्

<sup>34.</sup> D. reads the following for the first line:--नीतौ पुरुपसारजं

<sup>36.</sup> A. B. transpose the first and the second lines.

<sup>37.</sup> C. उपयाश्वत्यं for उपथाशुद्धं. C. मित्रत्वं, D. मित्रतां for साचिव्यं.

<sup>38.</sup> A. C. read the following for the first line of our text:— यत्र कृत्यात्ररोधावः सोहदं वितनोति च.

<sup>39.</sup> B. C. नैसर्गिकावद्धस्नेहपाशौ for निष्कारणाम्रकस्नेहपाशौ

<sup>40.</sup> Three of our Mss. omit the second line of this verse. We have adopted the third Pa'da from the Sinhalese edition of Principal Dharma'rama. C. reads किंद्र रक्षत्यदो जगतः and omits the third Pa'da. Printed editions read असो for अदः.

इति प्रकृतिवर्गादिनिर्णयेषु नयाश्रयः। क्षपितान्तर्वाहःश्रञ्जः शाधि साधु वस्नन्धराम् ॥ ४१ ॥ इत्थं वादिनि राजेन्द्रे रामो मौनमधिश्रितः । ववर्ष हृद्यं बाब्पैः शोकेन हृद्याविधा ॥ ४२ ॥ ततो वज्रासने भद्रं ् निधाय निधिः श्रियः। निर्भरीकृतसंभारः प्राभिषिक्तो महीपतिः ॥ ४३ ॥ रुरुषे पृष्ठसंविष्ट्रग्रन्थिमन्थरयातया । स्मारियत्वा वरा वीरं राज्यं मन्थरय तया ॥ ४४ ॥ आदिदेश ततो वस्तु वनषु वनजेक्षणम् । चतुर्देश दशग्रीवशत्रुमिन्द्रसमः समाः ॥ ४५ ॥ अनिन्यजानिनारूढो निर्जगाम रथः पुरः । कृतपस्थानसौमित्रिः स्फुरत्केतुरथो पुरः ॥ ४६ ॥ अश्वभिद्दियं सीता निजमेव न केवलम् । चकाराई जनस्यापि प्रेक्षितस्य वनाध्वनि ॥ ४७ ॥ जगनेत्राभिरामस्य रामस्य रहितागसः। शक्कस्य त्यागिनं देवं घृणयेवासंवो जहुः ॥ ४८॥ न्यवर्तत परित्यज्य क्षत्ताथ क्षत्रियत्रयम् । ऊढाश्च बलितग्रीवं चिरं तेनैव वीक्षितः ॥ ४९ ॥

<sup>42.</sup> A. B. C. read the following for the first line of our text:—इत्थं वादिनि राजेन्द्री राघवी मौनमास्थितः [ C. कुमारः for राघवः ]-

<sup>44.</sup> A. B. ततो भद्रासने भद्रे for ततो वजासने भद्रे.

<sup>47.</sup> C. अस्य for अपि. C. प्रेश्नकस्य for प्रेश्वितस्य-

<sup>49.</sup> C. D. तेनैव वीक्षितिश्वरं for चिरं तेनैव वीक्षितः Agreeing with

द्वित्राण्येव रथं त्यक्त्वा पदान्याधाय निःसहा । येयमन्यत्कियदूरभिति पप्रच्छ मैथिली ॥ ५० ॥ रामहस्तस्थशाखात्रकल्पितातपवारणम् । प्रस्थानमभवत्तस्यास्तद्ग्रेसरलक्ष्मणम् ॥ ५१ ॥ इक्षुशाकटशालेयक्षेत्रानुत्तरकोसलान् । ययुर्भागीरथीतीरं पश्यन्तः सोत्पलाम्भसः ॥ ५२ ॥ अथानासाद्य कालिन्दीमुल्जङ्घ सरितं दिवः। भारद्वाजाश्रमं पुण्यं चित्रकूटस्य चाध्वनः ॥ ५३ ॥ चिह्नं नदनदीदेशैरुक्तवा वृक्षक्षमाधरैः। राजन्यभोगिने याते राघवोऽपि गुहे गृहम् ॥ ५४ ॥ रूपत्न्यौ सरितां पत्युः सुमित्रात्मनधीवरैः । चित्रकूटमकूटइः मीतः मोत्तारितो ययौ ॥ ५५ ॥ ततः सीतामुखाम्भोजभ्रमरत्वे कृतस्पृहम् । नष्टैकदृष्टिमस्रेण विलिपुष्टं चकार सः ॥ ५६ ॥ ततः प्रतीकसघाटो वीरः केकयवंश्यजः। विभ्रच्छोकद्विगुणितं श्रमं रामाश्रमं ययौ ॥ ५७ ॥ राजघो निर्घृणः कश्चित् संपाप्त इति साधवे । कथ्यतामिति तद्वाक्यं द्वारि शुश्राव राघवः ॥ ५८॥ अनुज्ञातोऽनुजस्तेन पर्णशालामथाविशत्। द्वारवन्यातिरिक्तेन किञ्चित्तिर्यक्कृतोरसा ॥ ५९ ॥

<sup>50.</sup> C. D. हित्वा for त्यक्त्वा. A. पेशला, B. पेलवा, C. कोमला for निःसहा-

<sup>52.</sup> C. °कोशलान् for °कोसलान्. A. B. ययुस्ते जाह्नवीतीरं for ययु-भौगीरथीतीरं

<sup>53.</sup> C. D. भरद्वाजाश्रमं for भारद्वाजाश्रमं.

<sup>57.</sup> C. ततस्त्वनीकसंघाटः for ततः प्रतीकसंघाटः

<sup>59.</sup> C. द्वारबन्धातिरेकेण for द्वारबन्धातिरिक्तन.

भरतः शोकसंतप्तो राममादाय पादयोः। आर्येत्युक्त्वा सकुद्दीनः पुनर्नोवाच किञ्चन ॥ ६० ॥ ततः श्रुत्वा गुरोरन्तं स दुःखेन हृदिस्प्रशा । सामिषेकामिवास्त्रेण चक्रे कर्मींध्वेदैहिकम् ॥ ६१ ॥ शपमानामथ स्वस्मै कैकेयीं भूतिनिःसपृहाम् । गहन्तं भरतं वक्तुं रामस्तत्र प्रचक्रमे ॥ ६२ ॥ न स्मरामि गुरोराज्ञां ज्ञात्वा जातु विलङ्घिताम् । न सद्दर्भ हि नो इन्तुं तातस्य समयं यतः ॥ ६३ ॥ समयस्य गुरोरिन्द्रलोकस्थस्य विलङ्घने । बुद्धिश्र निर्विशङ्केन्वं पुनर्मा जिन तावकी ॥ ६४ ॥ पूजनीया च ते देवी पत्युः सत्यानुपालिनी । दृषयिष्यति पूज्येषु पूजावैमुख्यमायतिम् ॥ ६५ ॥ स्वयं कृतेन दोषेण येन यो लज्जते गुरुः। तेन तत्सिनियौ तद्वानन्योऽपि न च निन्यताम् ॥ ६६ । इति च्याहृत्य नम्राय ददौ दीनाय पाद्के । घर्षे ममीविधि मरौ वारि वारीष्यते यथा ॥ ६७ ॥ द्विधाकारमिव ज्यायान् भरतं हृद्यं चिरम्। दर्शयन्तं परिष्वक्षप्राप्तसान्त्वं व्यसर्जयत् ॥ ६८ ॥

<sup>60.</sup> A. B. तातेत्युक्त्वा for आर्येत्युक्त्वा-

<sup>61.</sup> C. अश्रेण for असेण. D. औध्वेदेहिक for औध्वेदेहिक.

<sup>62.</sup> D. प्रोक्तुं for वक्तुं. C. रामश्रापि, D. राघवोऽत्र for रामस्तवं. A. hiatus in A. between वक्तुं and प्रचक्रमें.

<sup>64.</sup> C. a for a.

<sup>65.</sup> C. हि for च. B. C. सन्धातुपाठिनी for सत्यातुपाठिनी-

<sup>68.</sup> A. C. शान्त्वं for भान्त्वं.

ततस्तं त्यजता शैलं विराधो रावणारिणा । दृष्ट्रस्तनूनपादर्चिर्वभुः पञ्चवटीपये ॥ ६९ ॥ हरन्तमथ वैदेहीं विनिहत्य निशाचरम् । भविष्यदिव संक्षिप्य कथाया वस्त्वदर्शयत् ॥ ७० ॥ पञ्चवट्याश्रमे रम्पे रङ्गत्सारङ्गशावकैः। वृतेऽथ ववृते तस्य वासो वासववर्चसः ॥ ७१ ॥ अथ रामं द्रपस्यन्ती प्रपेदे नैकसी धृता । इव चिन्ता दरिद्रस्य स्थूललक्षं नरेश्वरम् ॥ ७२ ॥ चकर्त नासिकां ऋदः सीताविद्रवणाद्य । लक्ष्मणस्तन्मुखाम्भोजकणिकां कृपया समम् ॥ ७३ ॥ भातृद्वये तदाहूते क्षुरप्रमक्रं वलम् । शस्त्रेर्दर्यात क्षिप्रमपावरिष्ट राघवौ ॥ ७४ ॥ अदीधपत गृधाणां त्रातमेकधनुर्धरः । सत्यत्रतोऽसृजो धारां खरदूषणयोर्युधि ॥ ७५ ॥ द्मभाजीवकमुत्तुङ्गजटामिण्डतमस्तकम्। काञ्चिन्मस्कारिणं सीता ददशीश्रममागतम् ॥ ७६ ॥

<sup>69.</sup> D. विरोधः for विराधः

<sup>70.</sup> B. C. विनिष्पिष्य for विनिद्दरय.

<sup>72.</sup> A. निकषास्ता, C. नैकषास्ता, D. के[ probably a wrong reading for नै ] कसीसता for नैकसीसता D. स्थूललक्ष्यं for स्थूललक्ष्यं. C. नृपे-अरम् for नरेवरम्.

<sup>73.</sup> A. B. चिच्छेद for चकर्त. D. विदावणात् for विदवणात्.

<sup>74.</sup> D. reads the following for our text:— वर्षयति तदाहृते श्चरप्र प्रकरं बटम् । श्लेशंतृद्वये क्षिप्रमपावरिष्ट राघवौ Agreeing with the Sinhalese edition.

<sup>76.</sup> A. द[ दा ? ]ण्डाजिनिकं, D. दम्भाजीविकं for दम्भाजीवकं. We with B. C. Excepting A. none of our Mss. or even the printed editions support this reading. We can, therefore, hardly believe in the genuineness of this solitary varient given by a single Ms.

मृत्याहृतराजन्यो वर्णालङ्की निश्चाचरः ।
उत्ररूपो निजं घोरं रूपं प्रादुरवीभवत् ॥ ७७ ॥
दश्चानामस्य श्विरसामुग्रवेजस्कमाश्रयम् ।
पश्यन्ती मैथिली भीत्या रूपधेयमकम्पत् ॥ ७८ ॥
प्रदीपिव तं द्रष्टुं नात्यासमं सञ्चाक सा ।
जसोढमरुतं तेजःपरिष्कृतद्श्चाननम् ॥ ७९ ॥
रामारत्नमसौ रामनामाक्रन्ददिदं वचः ।
जमाद जमदीशस्य सेपदुष्टं सपाचरः ॥ ८० ॥
सारङ्काक्षि शरस्तस्य केवलं तु स्वरे स्वरः ।
दृष्णे दृषणो भद्रे न त्रिलोक्या विभौ रणे ॥ ८१ ॥

ल्ब्याभया बलनिरीक्षणदौहृदेन द्वारे स्थिता निजपुरप्रवरस्य सिद्धाः । दृष्टा मया सरपुरं वजता कटाक्षै-रैरावणद्विपमतेन सहासमर्वम् ॥ ८२ ॥

अन्यायितोऽहमहमप्यनुकृत्य सेवां निजीविको मम हतं भवनं पित्राचैः। इत्युनदन् सुरगणः सह लोकपालैः राजाङ्गने भ्रमति मत्प्रतिहारमेत्य ॥ ८३॥

<sup>77.</sup> A. B. वॉणिटिङ्गी for वर्षेतिङ्गी. C. क्षपाचर: for निशाचर:

<sup>79.</sup> A. B. C. तेज परिष्कृतद्धाननम्, D. तेजः परिष्कृतद्शाननम्, We with A. B. C. The reading of the Ms. D. agrees with the Calcutta edition.

<sup>81.</sup> A. B. मचि for रखे.

<sup>82.</sup> B. दौहरेन, C. 'दोहरेन, D. 'दोहलेन for 'दौहरेन. D. ऐरावत' for ऐरावण.'

<sup>83.</sup> D. राजाङ्गणे for राजाङ्गने-

स्पष्टोत्पिष्टबृहित्रिविष्टपबलं बाहुं बहुसोभित-क्ष्मापातालतलं तलेन दलितवेताचलेन्द्रं मम । नो वाञ्छत्युपधानभतमवले धन्याः सुरस्रीषु का तल्पेऽनल्पपिकल्पजल्पमधुरक्रीडारसे सेवितुम् ॥ ८४ ॥ उर्वेश्या परिवीजनेषु मधुरं नृत्यं यथा छीलया तन्वन्त्या जितशारदेन्दुकिरणच्छायोल्लसचामरम्। आसज्य स्वयमङ्गद्स्य शिखरे निर्मीकयन्त्या पुनः स्नेहस्वित्रविवेपमानकस्या सोऽयं भुजः स्पृत्रयते ॥ ८५ ॥ एकस्मिन्शयने मया मयसुतामालिङ्गच निद्रालया-मुनिदं शयितेन मचरणयोः संवाहनव्यापृता । पादाग्रेण तिलोत्तमा स्तनतटे सुस्नेहमापीडिता हर्षावेशसमर्पितानि पुलकान्यद्यापि नो मुञ्चति ॥ ८६ ॥ अक्षान् दीव्यति दानवेन्द्रसुतया सार्धे स्मरार्ते माय क्रीडायत्नपरिश्रमः पण इति श्रुत्वा गतासह्यताम् । मत्तो मन्मथवस्तुसंहितविधौ वृद्धौ विवृद्धस्पृहा द्यूतं कारयति प्रयोगचतुरा रम्भोरु रम्भाह्या ॥ ८७ ॥ सर्वस्वर्गवराङ्गनाधृतिहाति शेमप्रधानं मयि त्रैलोक्याधिपतौ निधाय हृदयं याया जगत्पूज्यताम् । नारीमाश्रयसंपदेव नयति श्रेयस्करीमुन्नति मान्या मानिनि कस्य घूर्जिटिजटाजुष्टा न जहाेः सुता ॥८८॥

Total 1

<sup>84.</sup> D. 'ट्रहत्' for 'बृहत्.' C. 'त्रिपिष्टप' for 'त्रिविष्टप.'

<sup>85.</sup> A. B. omit छीछया-

<sup>86.</sup> A. B. °सम्रत्थितानि for °समार्पतानिः

<sup>87.</sup> C. अक्षेदींव्यति for अक्षान् दीव्यति. D. प्रणयति for पण इति... Agreeing with the Sinhalese edition.

<sup>88.</sup> C. गच्छे: for याया:.

हस्तौ पञ्चवकोमलौ करयुगेनादाय वासः श्रनै-रन्येन व्यपनीय पाणियुगलेनामृत्र्य काञ्च्यास्पदम् । मय्यालिङ्गति वाहुभिः सुवहुभिः श्रेषेविलक्षस्मित-ज्योत्स्नासेकमनोहराधरपुटं वक्त्रं स्वयं दास्यसि ॥ ८९ ॥

इत्युक्तादाय रक्षःपतिरवनिस्तामुत्युतो मीनजालै-श्वित्रं व्योमाम्बुराशि घनपवनरयास्फालगुञ्जद्धनोर्मिम् । पोतेनेव प्रकम्पध्वनिनिवहमसौ विभ्रता पुष्पेकण स्फूर्जत्सीतेन यात्रामनुपहतजवव्यापिनीमाललम्बे ॥ ९० ॥

श इति जानकीहरणे महाकाव्ये सिंहलकवेरितशयम्तस्य कुमार-दासस्य कृतौ सीताहरणो नाम दशमः सर्गः ॥



## NOTES.

## CANTO I.

जानकीहरणम, Expl:—जानकयाः हरणं वर्ण्यते यस्मिस्तत् काव्यं, i. e. जानकीहरणमायकृत्य कृतं काव्यं जानकीहरणं, 'making the abduction of जानकी, Ràma's beautiful wife,' the subject of his poem. Cf. Pàṇi. IV. 3. 87. "अधिकृत्य कृते प्रन्ये." An affix comes after a word in the 2nd case in construction, in the sense of, 'made in relation to any subject 'when the thing made is a 'book'. And the Vartika thereon, "ज्ञाख्यायिकाभ्यो बहुद्धम्" for the elimination of the Taddhita affix अण्. A classical poem in twenty five cantos (the last ten are missing for ever) by Kumàradása a poet of Ceylon. It is one of the Mahakavyas which is thus defined:—सर्गवन्धो महाकाव्यं तत्रेको नायकः सरः! सद्वंशः क्षत्रियो वाणि थीरोदात्तगुणान्वितः! एकवंशभवा भूषाः कुद्धजा बह्वोऽपि वा! शृद्धारवीरशान्ताना-मेकोऽक्षी रस इप्यते। \* \* \* \* इतिहासोद्भवं दत्तमन्यद्वा सज्जनाअयम्॥ See also काव्याद्शे, Bibli. Ind. series, p. 16 verses 14-19.

St. 1. आसीत् Construe अतिभोगभाराद् दिवः अवन्यां अवतीर्णा दिव्या नगरीव समृद्धा पुरां परार्ध्या क्षत्रानलस्थानशमी अयोध्येति पुरी आसीत् अवन्यां, Expl:—अवित, अब्यते वा इत्यवनी पूर्वं, ' On the earth.' आतिभोगभारात्— Analyse अतिश्वितो भोगानां भार त्मात, 'From excessive or extraordinary load or burden of (multifarious) articles of enjoyment. दिन्या, Expl:-दिवि भवा दिन्या, 'celestial.' ' Heavenly. ' क्षत्रानलस्थानवामी-Analyse क्षत्रः अनल इव क्षत्रानलः तस्य स्थानं या शमी दक्षविशेषः तद्वदिन, ' Like a S'ami tree, an asylum or abode of fire of an race'. agan uch-क्षत्रियाणां श्रमीवाश्रयभता इत्यर्थः । The S'ami tree supposed to contain fire is a well known fact to be often met with in Sanskrit literature, श्रम्या अन्त्याश्रयत्वं लोके सप्रसिद्धं. Or it may be analysed as, यहा । क्षत्ररूपान्टस्य क्षत्रियरूपवहैः आश्रयभूतशमीरूपायोध्येति, 'Ayodhya wearing the form of aff which was an asylum or abode of the fire in the form of the क्षत्रिय race.' Cf. R. III. 9. "शमीमवास्यन्तरलीनपावकां" सम्रहिः Expl:-संपूर्णा ऋहिः समृद्धिः, or सम्यगतिशयेनार्दिः समृद्धिः 'Thorough or great prosperity.' अयोध्या f .- The modern Oude. The capital of search the founder of the solar dynasty and afterwards of almost all

2

kings of that line. It is one of the seven sacred cities of the A'ryas. They are:—" अयोध्या मथुरा माया काशी कांचिरवन्तिका। पुरी द्वारवती चैव समैता मोक्षदायिकाः." The exact site of this ancient capital has not yet been discovered by the archæological surveyors. The metre of this canto is उपजाति, a mixture of इन्द्रवज्ञा and उपेन्द्रवज्ञा. It is thus defined:—"अनंतरोदीरितल्द्रमभाजी पादो यदीयावुपजातयस्ताः। इत्यं किलान्यस्विप मिश्रितास वदन्ति जातिष्वदमेव नाम." In the odd feet the ganas are:—त त ज ग ग and in the even ज त ज ग ग. अतिभोगभाराद दिवः अवन्यामवतीणां दिव्या नगरिव, 'Like a celestial city which had come down from heaven to the earth on account of excessive (or extraordinary) load or burden of (multifarious) articles of enjoyment,' (i. e. thrown down under the unbearable load of various articles of enjoyment). समृद्धा पुरा पराध्या क्षत्रानलस्थानत्रमी अयोध्येति पुरी आसीत,—' There was a city of the name of अयोध्या, the most excellent of the towns by reason of its prosperity, resembling a त्रमी tree, an asylum or abode of the fire of the क्षत्र race'.

- St. 2. यत्—Construe यत्सीयभृंगारसरोजरागरत्नप्रभाविच्छरितः पौरांगनावक्त्रकृतावमानः शशांको रोपाद् छोहितत्वं जगाम इव. यत्सीय॰—Analyse यस्याः
  अयोध्यायाः सौथानां उपरि ये भृंगाराः कनकालुकाः तेषु (खिनतानां) सरोजरागरत्नानां
  पद्मरागाणां प्रभाभिः कान्तिभिः विच्छरितः, 'Overspread with splendour of
  rubies set on the golden pitchers placed on the terraces of its
  palaces'. पौरांगना॰—Analyse पुरे भवाः पौरास्तेपामंगनानां योपितां वक्त्रेशुंखेः
  कृतोऽवमाना यस्य तथोक्तः शशांकः, 'Dishonoured or put to shame by the
  (exquisitely beautiful) faces of the ladies of the citizens'. यत्सीघभृंगारसरोजरागरत्नप्रभाविच्छरितः पौरांगनावक्त्रकृतावमानः शशांकः रोपाद् लोहितत्वं जगाम इव—'Being slighted by (the transcending beauty of the)
  faces of the ladies of the citizens the moon, covered over (or
  overspread) with splendour of rubies set on the golden pitchers
  placed on the terraces of its palaces, became reddish-pale as if
  from anger' (i. e. with the feeling of jealousy).
- St. 3. कृत्वापि—Construe समृद्ध्या सर्वस्य खुदं कृत्वा अपि कांचनतीरणस्थ-रत्नांश्वभिभिन्नतमिस्रराशिः या निशास अभिसारिकाणां दृष्य [पर्याप्ता] नाभूत् । अभिसारिकाणां—' To women who meet their lovers by assignation'. 'To women who go to meet their lovers or keep an assignation', 'Expl:—अभिस्रित नक्तं प्रियपार्भें स्वैच्छ्या वजन्तीति. The word is thus defined:—" या दृतिकागमनकालमपालयन्ती लौल्येन सा स्मरजरातिपिपासितेव। 'निर्याति वल्लभजनाथरपानलोभात् सा कथ्यतेकविवरेरभिसारिकेति।" "अभिसारयते 'कान्तं या मन्मथवशंत्रदा। स्त्रयं वाभिस्ररत्येषा धीरैककाभिसारिका". कांचनतोरण-

स्थरत्नांश्रुभिः Analyse कांचनस्य तोरणानि कांचनतोरणानि तत्रस्थाः ये रत्नानां अञ्चलः तेः, 'By means of the rays of jewels inlaid in golden-arches.' भिन्नतमिम्नराशिः—Analyse भिन्ना तमिम्नाणां राशिर्यया, 'Dissipated the mass of darkness'. समृध्या सर्वस्य ग्रदं कृत्वा अपि अभिसारिकाणां हर्षाय नामृत्—'Though giving joy to every one by its prosperity, the city did not bring ( complete ) delight to the अभिसारिका, since it dissipated the mass of darkness by means of the rays of jewels inlaid in golden arches at ( every ) night '.

- St. 4. चीनांशुकै:--Construe या अभिलिहां गृहाणां उद्यश्ंगायभागापिहतैः चीनांग्रुकैः विटंककोटिस्बलितेन्द्रमृष्टनिर्मोकपट्टैरिव वभासे. चीनांग्रुकै:—Analyse चीनानां अंग्रुकानि चीनांग्रकानि तैः ' By reason of the pieces of silk-woven cloth of China'. The Indian A'ryas, it is reported, had an early communication with the Chinese, Arabs, Greeks and other foreign peoples. The Commercial intercourse between these foreign countries and India can positively be traced to B. C. 1500 or even earlier'. अम्रलिहां—Analyse अम्राणि लिहन्तीति अम्रलिहः तेपां, 'Sky-licking'. उद्य°—Analyse उद्याणि च तानि शूंगाणि च तेपां अग्रमागेषु उपहितै:, ' Placed on the foremost parts of the lofty summits'. विटंक m. n. Expl:-विशेषेण टंक्यन्तेऽत्र। "टिकिवन्थने" (चु. प. से.) " इत्रक्ष " (३-३-१२१) इति घभ्. Derived from टक् (टंक्) vt. 10. U. 'to bind.' It means, ' Dove-cot, ' 'a wooden aviary built on the top of a house, ' (काष्टादिरचितपिकगृहस्य ), 'the loftiest point.' विटंककोटि',-Analyse विटंकानां कपोतपाविकानां कोटपः ताभिः स्विवितो यः इन्दुश्चन्द्रः तेन मुष्टाः विमुष्टाः निर्मोकपद्धाः तैः ताहरी:, 'As if they were the stripes of cast-off skin abandoned by the moon which stumbled over the piercing points of the dove-cots,' The idea of the moon being obstracted in his heavnley course by the loftiest points of sky-licking palaces is often met with in the Champûs, Magha and other artificial poems. या बमासे—' The city shone forth with its sky-licking palaces, on the foremost parts of the lofty summits of which were fixed the pieces of silk-woven China-cloth, as if, they were the stripes of cast off skin abandoned by the moon which stumbled over the piercing points of dove-cots ( built on them ).
- St. 5. दिदृष्टः Construe यत्वातहंसः सरसीमन्तर्दिष्ट्यत्रेप्रमण्डयं सम्र-दीक्ष्य दृढंकीव्यकुक्षमागिन्नदो भागवमागेणस्य सस्मार नतं. अलंध्यं Expl:—छेचितुम-क्षक्यं अलंध्यं, 'Insurmountable.' 'Impassable.' 'Difficult to be crossed.' दिदृष्टः Expl:—द्रष्टुमिच्छः दिदशुः, 'Wishing to see.' 'Longing to see.' यत्वातहंसः Analyse यस्याः वातस्य हंसः यत्वातहंसः 'A swan dabbling

in the moat.' दृद्कीञ्च°—Analyse कीञ्चस्य कुञ्जभागः कीञ्चकुञ्जभागः । दृदश्रासी कौञ्चकुअभागश्च दुरकौञ्चकुअभागः तस्य छिदः दुदकौञ्चकुअभागिरिछदः, ' Breaking anunder the hard portion of the caves of the कौन्न mountain.' कीन्न or कोञ्च m. ' A mountain, part of the Hima'laya range, situated in the eastern part of the chain on the north of Asam. भागवमार्गणस्य-Analyse भागवस्य परश्ररामस्य मार्गणः सायकः तस्य ताद्शस्य, 'An arrow of Paras'urama.' An object to सस्मार. Mark the root स्म governing genitive object. भागेन, otherwise called प्रश्राम, was the son of the sage जमद्भि, and was according to the legend the sixth incarnation of Vishnu. While young he cut off the head of his mother Renuka at the desire of his father. While he was away from home his father was slain by the sons of Kartavîrya. Paras'urama, to avenge his father's unmerited fate, vowed to extirpate the Kshatriyas and "thrice seven time did he clear the earth of the regal race." He was afterwards defeated by Ráma and is believed to be still practising austerities on the Mahendra mountain. Being jealous of Kartikeya he is said to have once pierced the क्रीब्र mountain right through with his arrows. He is one of the seven men that come under the category of चिरजीविन्. "अश्वत्थामा बल्डियांसी हुनुमांश्र विभीषणः । कृषः पर्छरामश्र सप्तेते चिरजीविनः" यत्लातहंसः सरसीमन्त-दिस्क्षत्रप्रमुखंद्यं समुदीक्ष्य—'A swan, dabbling in the moat outside the city wished to see the lake lying within (it), but seeing that the rampart was hard to be crossed, thought of Paras'urama's arrow breaking asunder the hard portion of the caves of the कोञ्च mountain.

St. 6. स्विबम्बं—Construe यस्यां गृहाणां आदर्शिभत्ती ततं स्विबम्बमालोक्य रथ्यास कृतवन्य्याताः रिदनः अरिद्धिपानां मदामोदं प्रमाणं चकुः. स्विबम्बं—Analyse स्वस्य निम्बं स्विविबम्बं तत् 'One's own reflected image.' 'Reflected shadow.' आदर्शिभत्तो—Analyse आदर्शवत् भित्तिः आदर्शभित्तिः तस्यां। यन्त्रा-िद्कृत्रिमसायनैः निघृष्य आदर्शवत् संस्कृतायां उपलभित्तो, 'The smooth glossy stone—wall receiving reflected images like a mirror.' The stones of the walls were given a high polish by rubbing their surface with sand—papers and such other means so as to receive reflected images on them. कृतवन्ध्यघाताः—A nalyse कृताः वन्ध्यघाताः येपां ते, 'Whose blows were made ineffectual or useless ' प्रमाणं—'An authoritative guide.' 'An authoritative standard.' (इयता). मदामोदं—Analyse मदस्य आमोदः मदामोदः तं, 'Diffusive perfume of the juice exuding from the temples of elephants when in rut.' For the

5

construction Cf. R. II. 46. "अयान्यकारं गिरिगहराणां देष्ट्रामयुक्तेः शक्तानि कुर्वन्." अरिहिपानां—Analyse अर्यश्च ते हिपाश्च अरिहिपानां मरामादं प्रमाणं चक्चः, 'Having seen their own images reflected (lit. stretched on ) in the mirror-like glossy walls of its mansions, the elephants, whose blows (to the hostile elephants) were made ineffectual, made the diffusive perfume of the rutting—juice of rival elephants an authoritative guide (for them) in the streets.' The elephants began to strike blows on their own images reflected in the glossy walls taking them to be the rival elephants. But when their blows turned ineffectual they thought there were no hostile elephants; because their own reflected images (which they took for real elephants) did not give out the diffusive perfume which generally exudes from the temples of such wild elephants.

- St. 7. लग्नेकभागं—Construe यत्र सितहम्पंथां लग्नेकभागं मन्देन समीरणेन विकृत्य दीर्घीकृतं वालम्णालगुभमधं ध्वजकृत्यं करोति. लग्नेकभागं—Analyse लग्नः एकभागो यस्य तद् लग्नेकभागं, 'A portion of which clung to or stuck to.' सितहम्पंथ्ये —Analyse हम्पंथ्यं थंगं हम्पंथंगं। सित च तद् हम्पंथंगं च सितहम्पंथ्यं तिस्मन् ताहके, 'On the white top of a palace.' वालम्णालग्रुमं—Analyse बालं च तद् मृणालं च बालम्णालं तद्वत् गुभ, 'White like a fresh lotus.' ध्वजकृत्यं—Analyse ध्वजकृत्यं करोति—'Where a cloud, white like a fresh lotus, with a portion clinging to the white top of a palace, being dragged out by a gentle breeze and thus made long, performs the function of a flag.'
- St. 8. प्रवालशीर्षा—Construe यस्यां प्रवालशीर्षाः खुकामयांगावयवाः सवर्षं वद्दनं वद्दन्रः विधात्रा विदिताः युत्ररयः वपुषः प्रक्षमागुः प्रवालशीर्षाः Analyse प्रवालं (प्रवालं ) कमनीयकेशपाशपुक्तं शीर्षं मूर्यो यासां ताः, 'Bearing on their head a charming band of hair.' As applied to रत, प्रवाल means 'coral,' प्रवालः विदुमाः शीर्षाणि यासां ताः, 'Having their heads made of corals' i. e. having their heads decoarted with corals. युक्तामयांगावयवाः —Analyse युक्तामयाः आमयेन रोगविशेषण युक्ताः अंगावयवाः प्रत्यवयवाः अंगापांगानि वा यासां ताः, 'Having all their limbs free from disease,' or 'having all their limbs and minor limbs free from disease.' अंगानां पाणिपादादीनां अवयवाः अंगुल्यादयः तेषां रोगाभावे अंगानामपि नेरोग्यमापनं. As applied to रत्न, युक्तामयाः मैक्तिकविकाराः मुक्ताप्रदुराः वा अंगावयवाः यासां ताः, 'Having their limbs full of pearls' i. e. having all their limbs decorated with pearls, सुत्रणं—Analyse श्रोमनो वर्णो य स्व तत् सुवर्णं,

सुवर्णं वदनं, 'Faces bearing a lovely complexion.' As applied to रहन, सुवर्णं वदनं means, 'golden faces.' वदुपः प्रकर्षमापुः —'Secured bodily excellence.' Of. R. III. 34. " वपुःप्रकर्षादजयहुरं खुः." युवत्योः रत्नेरिवापुर्व-पुषः प्रकर्षम्—' The young women made by the Creator in this city, who were wearing heads on which were charming bands of hair, had all their limbs free from disease and possessed beautiful faces, attained bodily excellence like jewels.'

- St. 9. आहिंग्य—Construe तुंगं नडभीविटंकमाहिंग्य पुष्करेषु विश्राणिता-' त्मध्वनि सितं शार्दमभव्दन्दं यत्सौधकान्तेः संविभागामिव वत्रे. वहभाावटक-Analyse वडमीनां विटंको वडमीविटंकः तं, 'The loftiest point of the top-room.' विश्राणितात्मध्वनि-Analyse विश्राणितो दत्तः आत्मनो ध्वनिः गार्जितं येन तत 6 Have their thunders transferred to.' यत्सीधकान्ते: —Analyse यस्याः सौधानां कान्तिः यत्सौधकान्तिः तस्याः तथोक्तायाः. 'The brightness or splendour of its palaces.' शार्दं Expl:—शादः इदं शार्दं, ' Autumnal'. अभ्रहन्दं—Analyse अञ्चाणां हन्दं अभ्रहन्दं, 'A cluster of clouds.' वत्रे— Derived from the root ह vt. 9. A. सेद्, 'To accept', 'to resort to', ' to assismilate into &c. ' शारदमश्रहन्दे यत्सौधकान्तेः संविभागमिव वत्रे-' Having clasped the lofty points of the top-rooms of palaceturrets, and having transferred (or mixed) its thunders to those of the grat drums, the white antumnal cluster of clouds assimilated (lit. accepted or resorted to ) itself, as it were, into a portion of the beauty of the palaces.' The poet means to say that the clouds themselves became a decorated upper story of the palaces at Ayodhyá.
- St. 10. आसन Construe यस्यां आसन्नजीमृतघटास कांचनियंजरास पताकास तता वियुनिभा विद्वतिः शिखिनामसुद्यं तीपं सुहुस्ततान आसन्नजीमृतघटास Analyse आसन्नाः समीपवर्तिनो जीवनानां मृता वंधा आसन्नजीमृताः निकटमागता मेघास्तेतां घटाः पंक्तयो यास तास आसन्नजीमृतघटास, 'To which the lines of clouds had come close.' वियुनिभावियुत्समा, 'Like the flash of lightning.' कांचनियंजरास Analyse कांचनवत् पिंजरः पीतरक्तवणा यासां ताः तास तथोक्तास, 'Having a tawny-brown (or reddish-yellow) colour like that of gold.' विद्वति:—'Turning round,' 'revolution,' 'rolling.' तताविस्तृता, 'Spread on,' 'stretced,' 'manifested.' पताकास तता विद्यत्तिः शिखिनासद्यं तोपं ततान—'In which the rolling to and for that is often manifested on the golden tawny-brown flags with (a back-ground of) the lines of clouds impending near, excessively heightened the joy of peacocks.'

St. 11. यत्र—Construe यत्र क्षतोद्त्रृंहिततामसानि रक्ताश्मनीलोपलतोरणानि निशास अमतो नारीजनस्य विभाभिः कोथप्रमेदौ विदसुः क्षतोद्तृंहिततामसानिः Analyse श्वतानि च उद्बृंहितानि च श्वतोद्बृंहितानि ताहशानि तामसानि येस्तानि The darkness whereof was dissipated and grown respectively.' Dissipated by रक्ताइमभिः and grown by नीलोपले:, and hence the rise of क्रोध and प्रमाद in succession. रक्ताइमनीलोपलतोरणानि—Analyse रक्ताश्च ते अञ्मानश्च रक्ताइमानः । नीलाश्च ते उपलाश्च नीलोपलाः। रक्ताइमनीलोपलानं तोरणानि रक्ताइमनीलोपलतोरणानि, 'Arches or arch-gates built of red and black stones (or marbles).' कोधप्रामोदी—Analyse कोधश्च पमोदश्च कोधप्रमोदी 'Anger and delight.' नारीजनस्य—Analyse नार्य एव जनो नारीजनः तस्य, 'To the multitude of women.' विभाभिः 'By means of the bright splendour.' यत्र रक्ताइमनीलोपलतोरणानि विभाभिनीरीजनस्य कोधप्रमोदी विदशुः 'Where, by means of their bright splendour, the arch-gates built of red and black marbles, the darkness whereof was dissipated and grown respectively, provoked anger and gave delight to multitudes of women wandering at night.'

St. 12. तत्र Construe प्रभावेमांत्रनिमः क्षत्रान्वयैः अर्छध्यं अन्यक्ष्मानाथमानं [ अत एव ] जयमानं ओजो विभत् पंक्तिरथामियानो भुवो भर्ता तत्र अभवत्. पंक्तिरथामिथानः Analyse पंक्तिरथो दश्वरथे। भिधानं यस्य सः, 'Having the name of दश्वरथ.' An epithet of दश्वरथ, Cf. R. IX 74. " कृतवान्पंक्तिरथे। विरुद्ध यत्". भाउनिभः सूर्यंसमः, 'Resembling the sun.' 'Like the sun. 'अलंध्यं Expl:—लंघितुमशक्यं अलंध्यं, ' Insurmountable ', ' impassable, ' 'inviolable '. अन्यक्मानाथमानं — Analyse अन्येषां क्मा अन्यक्ष्मा। अथ वा । अन्या चासौ क्ष्मा च अन्य क्ष्मा । तां नायति तच्छीलं, ' Having a habit or disposition of becoming master of the land under the sway of other kings or habituated to become the master of the land other than his own. ' जयमानंजयशीलं, 'Given to conquer '. ' Habituated to conquer. 'In the epithets अन्यक्ष्मानाथमानं and जयमानं the termination that is employed is चानश् " ताच्छील्यवयोवचनशक्तिपु चानश् Pâṇi. II1-2-129. 'The affix चानग् comes after a verb in expressing ' habit, ' ' standard of age' and 'ability.' The word ताच्छील्य means ' habit' or 'disposition'; वयः means the condition of body such as infancy, youth &c. शक्ति means 'capacity to do a thing.' As भोगं शुंजानः ' habituated to enjoy;' क्वचं विभाणः 'Wearing an armour ( of the age at which armour may be worn ) '; अतुं निम्नानः ' able to destroy his foe.' क्षत्रान्वयैरलंघ्यं जयमानमोजो विश्वत्—' In it was a lord of the earth by name द्वार्य, resebling the sun, by reason of his majestic grandeur, and holding an everconquering power inviolable by ( other ) princes born in the अत्रिय race,—the power habituated to rule over the land under the sway of other kings.

St. 13. अखण्डमानः Construe मनुजेश्वराणां मान्योऽखण्डमानो गुणज्ञो राजा मनोज्ञेर्गणजैः शरदभग्रभेर्यशोभिर्दिशो रजतावदाताश्रकारः अखण्डमानः Analyse न खण्डः अखण्डः । अखण्डः मानः यस्य स अखण्डमानः, 'Of an unimpeachable honour ( character ).' महजेश्वराणां—Analyse मनुजानां इश्वरः मन्जेश्वरः तेषां, 'To the lords of men.' मनुजेश्वराणां मान्यः Adorable to the lords of people. Cf. R. II. 44. "मान्यः स मे स्थावरजंगमानां.' गुणजाः Analyse गुणान जानानीति गुणज्ञ:, 'knowing or judging of merits'. 'Appreciating merits,' गुणजे: Analyse गुणेभ्य: जातानि तै:, 'Born of merits.' Sprung from merits. ' शरदअशुन्नै: -Analyse शर्दः अभाणि शरदभाणि तहत ग्रुभाणि तैः तादशैः, 'White like autumnal clouds.' रजताबदाताः -Analyse रजतवत् अवदाताः रजताबदाताः, ' White like silver.' राजा दिशो रजताबदाताश्रकार,—' That king of an unimpeachable honour, adorable to the lords of people, judging of merits, made the quarters white like silver with his fame agreeable to the mind, sprung from his merits and looking bright like the autumnal clouds.'

8

St. 14. जिमीपु: -Construe अभ्यस्तसमस्तशास्त्रज्ञानोपरुद्धेन्द्रियवाजिवेगः सः जिगीयुः अजनन्दनः आजौ अजय्यान् अन्तः पद्द्विपः पूर्वं विजिग्ये अभ्यस्तसमस्त°— Analyse अध्यस्तानि समस्तानि शास्त्राणि तेषां ज्ञानेन उपरुद्धाः इन्द्रियरूपाः ये वाजिनः तेषां वेगो येन स अभ्यस्तसमस्त्रशास्त्रानोपरुद्देन्द्रियवाजिवेगः, 'By whom the speed of horses in the form of his organs of sense was obstructed by the wisdom accruing from his study of all S'astras.' अजय्यान्-Analyse जेतुमशक्यान् अजय्यान्, 'Difficult to be overcome. 'अजनंदनः -Analyse अजस्य नन्दनः, 'Aja's son.' अन्तः —' Belonging to the inner organs.' Cf. Ragh XVII. 45. "अनित्याः शत्रवी बाह्या विप्रकृष्टाश्च ते यतः । अतः सोऽभ्यन्तरात्रित्याञ्पर्पृर्वमजयदिपून् ॥ " पहिद्वपः —Analyse पर् च ते द्विपश्च तान, 'Six enemies,'=पड्डमी: viz. काम 'desire,' कीच 'wrath, लोभ 'covetousness,' मोह 'bewilderment,' मद 'pride,' and मत्सर envy.' Cf. Bhatti. I. 2. "व्यजेष्ट पद्वर्गमरंस्त नीती. " Kirát. I. 9. " कृतारिपद्वर्गजयेन." Also Kamandaka's Nîtisara I. 55. "काम: क्रीयस्तथा डोभो हवी माना मदस्तथा। षद्भां सुरुपुजेदेनमस्मिन् त्यक्ते सुखी नृपः॥आजौ अजय्यान् पड्द्विपः असौ पूर्व विजिग्ये— That son of Aja, whose speed of horses in the form of organs of sense was obstructed by wisdom accruing from his study of all S'astras, striving to conquer (the regions) first overthrew the six enemies lying within ( his mind ) and hard to be put down in 

St. 15. वार्छ—Construe विषयतापापद्दविक्रमेण त्रेलोक्यदुर्ल्ध्यसदर्शनेन अन-नतभोगाश्रयिणापि तेन पुरुषोत्तमेनालसत्व न तेने बल्प्रितापापद्दविक्रमेण—Analyse

वंतिः करः उपद्वारश्च तेन प्रकृष्टतापानां प्रजादिकष्टानां अपद्वन्ता शमकः विक्रमः पराक्रमी यस्य तेन तादशेन, 'Who had a power to tranquilize (lit. to remove) the most painful effects (or hardships) caused by his taxations ( or presents given to him )'. As applied to पुरुषोत्तम or विष्णु the compound may be analysed as:-प्रकपण तापः प्रतापः तं अपहन्तीति प्रतापापहः । विवेदैत्यस्तस्य प्रतापापहः तापनाशनः विक्रमः पराक्रमः यस्य स तेन ताहशेन, 'Whose striding over was able to destroy the power of Bali'. वृद्धि m.—A mighty demon, son of विरोचन and the grandson of प्रस्तृत. He conquered the gods who prayed to Vishuu for succour. The latter was then born on the earth as Vámana and prayed Bali to give him as much earth as he could step over in three steps. This request being granted Vishnu assumed a mighty form and covered the earth by the first step and the heaven by the second. No room being left for the third, Vamana planted his foot on Bali's head and sent him down to Patala. त्रेटोक्युइक्ट्य-सदर्शनेन-Analyse त्रेलोक्येऽपि लोकत्रयेऽपि दुर्लंध्यं लंघितुं दुष्करं सदर्शनं स्वसाझात्कारी यस्य तेन ताहशेन 'Whose presence cannot be avoided or transgressed even in three worlds'. So awe-inspiring was his presence. As applied to पुरुषोत्तम or विष्णु the expression may be analysed as:-त्रलेक्येऽपि लेक्तियेऽपि लंघितुं धर्पितुं दुष्करं छुदर्शनं नाम विष्णोश्चकं यस्य तेन तथोक्तन, 'He whose Sudars'ana weapon was hard (or difficult) to be braved even in three worlds'. अनंतभोगाश्रयिणा—Analyse अनन्तो निरतिशयो भोगः छखास्वादनं तदाश्रयते इति अनन्तभोगाश्रयी तेन तथोक्तेन, 'Clung (or given up) to the unsurpassed pleasures.' As applied to विष्णु it may be analysed as, अनन्तः शेषो नाम नागस्तस्य भोगः ( आभोगः ) देहस्तं आश्रयते इति अनंतभागाश्रयी तेन शेपशायिना, 'One who lies on the body of a serpent named अनंत'. पुरुषोत्तमेन—Analyse पुरुषेपु उत्तमः पुरुपोत्तमः तेन, 'Best of men'. As applied to विष्णु, पुरुपोत्तम means, 'the Supreme Being.' तेन पुरुषोत्तमेनालसत्वं न तेने—'Though given up to the unsurpassed pleasures (of the world), though with such a presence that it could not be avoided even in three worlds, and though possessed of a power to tranquilize the hardships (of his subjects) caused by his taxations, that best of men did not (at all) give scope to idleness'.

St. 16. दण्डः Construe ततो भ्रुवं जिगीपोस्तस्य विद्वितांगमर्दः कम्पं वितन्त्रन् तापैकहेतुर्दंडस्तीत्रो ज्वर इव त्रिदशाधिपस्यं दिशमाविवेशः विदितांगमर्दः Analyse विदितः कृतः अंगानां मदों येन तादुशः, 'Which has effected the crushing of bodily limbs'. As applied to ज्वर, it means 'producing a peculiar uneasy sensation in bodily limbs.' तापैकहेतुः Analyse तापस्य एकहेतुः तापेकहेतुः, 'The sole object of torments.' As applied to ज्वर, it means 'the unique source of producing fever.' त्रिद्शाधिपस्य— Analyse त्रिद्शानां अधिपः तिद्शाधिपः तस्य, 'Of Indra, the lord of thrice ten gods'. तस्य दण्डः त्रिद्शाधिपस्य दिशं तीत्रो ज्वरः इवाविवेश—'The army of him, who was striving for conquest of the world, which was effecting the crushing of bodily limbs (or human frames), producing a tremor and was the sole object of torments, advanced to the eastern quarter like a fever of a violent type.'

- St. 17. समुद्रं—Construe नितान्तसंतापितपूर्वकाष्टः समुद्रमुहंघ्य गतः तर्दायं तेजोऽभियानः ग्रुसः अग्निराशिः कटाहे नृपं प्रोत्स्वेद्यामासः अग्निराशिः Analyse अग्नेः राशिः अग्निराशिः, 'A heap of fire.' नितान्तसंतापितपूर्वकाष्टः —Analyse नितान्ता संतापिता नितान्तसन्तापिता । नितान्तसंतापिता प्रवेकाष्टा येन स नितान्तसंतापितपूर्वकाष्टः, 'Which has exceedingly scorched up (or harassed, distressed) the eastern quarter.' कटाह m.—Name of an island probably the Katai of the Mahomedans or Chinese, in the Malay Archipelago near यवहीप or Java, Bali &c. अग्निराशिः कटाहे नृपं प्रोत्स्वेद्यामास—'Under the title of his lustrous valour, a large heap of fire, which had (before) exceedingly scorched (or harassed) the eastern quarter (now) crossed the ocean and made the king to sweat in the continent of Kataha.'
- St. 18. भुजंग°—Construe तेन नृवरेण भुजंगसंप्रार्थित सेव्यवेला कांचीगुणा-किंतिसार्थलोका कर्कशयत्नभोग्या दक्षिणा दिक् वेश्या इव भुक्ताः भुजंगसंप्राधित-सेव्यवेला—Analyse भुजंगैः सर्पैः संप्राधिता सेव्यवेला मनोहरं समुद्रकूलं यस्याः सा. "The beautiful or lovely strand of which was earnestly asked for ( or prayed for ) by serpents '. As applied to वैद्या the compound may be analysed as, भुजंगै: विटै: संप्राधिता सेव्यवेला रतिसमयः यस्याः सा. 'To whom an appointment of time for (Rati) pleasure was asked for by paramours '. कांचीग्रणाकपितसार्थहोका-Analyse काञ्च्याः दक्षिणदिन्वर्तिन्याः पुर्याः गुणैः धर्मद्विणसंव्यवहारादिभिः आकर्षिताः सार्थाः संघीभृताः (सप्रयोजनाश्च ) छोकाः यस्यां सा. 'To which flocked a concourse of people being attracted by religious or trading purposes at कांची. ' As applied to वेड्या the compound may be analysed as, कांची गुणे में बलादाम-भिराक्षिताः सार्थलोका यनवन्तो यया सा, 'By whom rich people have been drawn by the string of her zone'. Ansit f. Name of a celebrated anceient city situated in the south of the Indian peninsula and one of the seven sacred cities of the Hindus; they are " अयोध्या मथुरा माया काशी कांचिरवंतिका । पुरी द्वारवती चैव सप्तेता मोक्ष-दायिकाः ". कर्कशयत्नभाग्या—Analyse कर्कशयत्नैः खड्गादिभिः प्रखरोपायैः भोकतुं

योग्या । अथ वा । स्वायत्तीकर्तुं योग्या, ' Tributes whereof were to be wrung out by having recourse to swords, 'or 'worthy of being subjugated by having recourse to swords '. As applied to वेश्या the compound may be analysed as, कर्कज्ञयत्नै: निर्देशोपाँगै: भोक्तं योग्या. 'To be enjoyed in a brutal manner. ' Cf. Vámana's काव्यालंकारसत्रहत्तः, 4-3-7. " आकृष्टामलमण्डलाग्ररुचयः सन्नद्भवक्षःस्थलाः सोमाण्णो त्रणिता विपश्चहृदयप्री-न्माथिनः कर्कशाः । उत्त्वता ग्रस्वश्च यस्य शमिनः श्यामायमानाननाः योथा वारवधूस्त-नाथ न दधुः क्षोभं स वोऽव्याजिनः॥ '' कर्कश m.—'A sword '. भोग m.— ' Exacting tributes,' or 'enjoyments'. भोगः करपहः । अथ वा । रतिः तेन रवरेण दक्षिणा दिक वेद्येव भक्ता—'Like a courtezan, the Southern Quarter was enjoyed by that lord of men, the tributes whereof were wrung out by having recourse to his sword, to which flocked a concourse of people being attracted by religious or trading purposes at काजी, and the beautiful strand of which was earnestly sought after by serpents '. The poet means to say that the southern people made a strong opposition to his advancing forces, but seeing that they could not withstand the force of the pouring numbers of the enemies and their superior military tactics, they laid down their arms and submitted to the concoueror. king Das'aratha.

- St. 19. विनिर्जित:—Construe युथि असरासप्रयसायुपस्य अस्य शरेण पातं टब्ध्या विनिर्जितोऽपि मनस्ति यावनेन्द्रः आत्मानमन्येरसमानमानं मेने. असरास्र— Analyse असराणां रक्षसां असवः प्राणाः तेषां प्रघसं प्रभक्षकं आयुधं यस्य स असरासप्रयसायुधः तस्य तादृशस्य, 'Whose weapon was voraciously devouring (or making an indiscriminate slaughter of) the lives of demons.' असमानमानं—Analyse न समानः असमानः । असमानो मानो यस्य स असमानमानः तं तथोक्तं, 'Whose sense of honour was unlike that of others,' 'whose sense of honour was different from that of others (अन्यः).' यावनेन्द्रः —Analyse यवनानां इन्द्रः यावनेन्द्रः, 'The leader of the Yavanas.' For Yavanas and Turushkas see our edition of Raghuvans'a, preface on the date of Kálida'sa; pp. 113–121 and further. यावनेन्द्रः आत्मानं अन्येः असमानमानं मेने—'Having received a wound in a battle by an arrow shot by him, whose weapon voraciously devoured the lives of demons and though thus being completely vanquished, that proud leader of the Yavanas looked upon himself as one whose sense of honour was different from that of others.'
- St. 20. तेजव्छडेन—Construe अथ तेजव्छडेन हुताशनेन श्रीवासरस्यं तुरुष्कं अदद्दन् [असौ] ध्रौरिव आसक्तगतैर्यशोभिराशीयमन्तं सरभीचकारः तेजव्छडेन—

Analyse तेज: छले। यस्य स तेजइछल: तेन, Under the plea or semblance of Instrous or fiery energy.' श्रीवासरम्यं—Analyse श्रियो वास: श्रीवास: श्रीवास: श्रीवासरम्यः तं, 'Pleasing or agreeable by having an abode of the goddess of wealth.' आसक्तगतेः —Analyse गतानि (गतान् देशान् ) आसक्तानि आसक्तगतानि तेः ताहशेः, 'Attached or clung to the places behind (in its onward motion)'. आशीयं = दिक्संबंधि, 'Belonging or pertaining to a quarter.' आसक्तगतेयशोभिः यूपेरिव आशीयमन्तं सरभीचकार-'Consuming a Turkish king, inviting (or attractive) by his treasury, (lit. abode of wealth) by fire under the plea (or semblance) of his lustrous energy, he, like aromatic fumes, made the end of the quarter sweet-smelling by means of his fame, attached to the places already visited in its onward march (or motion).'

- St. 21. परेपु°—Construe युधि अस्य [दशरथस्य] परेपुवात्यापरिबृंद्दितः ऋष्याभियानिश्वनभादः रिपुकामिनीनामाताम्रनेत्रच्युतवारिवर्षः शान्तिमानायिः परेपु°—Analyse इप्णां वाणानां वात्या इपुवात्या । पराणां श्रव्णां या इपुवात्या परेपुवात्या तया परिवृद्धितः परिवर्धितः परेपुवात्यापरिवृद्धितः, 'Swollen (lit. grown) by the storm (or volleys) of darts discharged by the enemies.' क्रीयाभियानः—Analyse क्रीयः अभियानं यस्य, 'Going by the name of wrath.' चित्रभाद्यः Expl:—चित्राः भानवीऽस्य, 'Possessing rays or sparks of variegated colour i. e. fire.' आताम्र°—Analyse आताम्राणि आरक्तानि नेत्राणि चश्च्षंषि तेभ्यः च्युतानि गिडतानि वारीणां वाष्पाणां वर्षाणि धाराः तैः तादशैः, 'By means of showers of tears dropped down from their reddish eyes.' रिपुकामिनीनाम्—Analyse रिपुणां कामिन्यः रिपुकामिन्यः तासां 'Lovely fair ones of enemies.' रिपुकामिनीनामातामनेत्रच्युतवारिवर्षः शान्तिमानायि—'In the battle the fire, going by the name of wrath, swollen (or terribly raged) by the storm (or volleys) of arrows discharged by his enemies, was quenched down by the showers of tears poured down from the reddish eyes of the lovely fair ones of the onemies.'
- St. 22. तस्य—Construe आलोकभूमौ एकवाणासनभग्रशतोः तस्य चरणा-रिवन्दे सर्वनरेन्द्रमौलिरत्नप्रभालककमण्डनान्यासेदतुः एक°—Analyse वाणाः अस्यन्ते विष्यन्ते अनेनेति बाणासनं धन्नः । एकं च तद् वाणासनं च एकवाणासनं तेन भग्नः शत्रुथेन स एकवाणासनभग्रशत्रुः तस्य तादशस्य, 'Who has routed or vanquished the foe by a single how.' आलोकभूमौ = आस्थानमण्डपे 'In the audience hall'. चरणारविन्दे—Analyse चरणौ एव अरविन्दे चरणार-विन्दे or चरणौ अरविन्दे इव, 'Lotus-like feet (two)'. सर्व°—Analyse सर्वे च ते नरेन्द्राश्च सर्वनरेन्द्राः समस्तन्त्राः तेषां मौल्यो स्रुद्धाः तेषु यानि रत्नानि तेषां

प्रभेत आलक्तकमण्डनानि सर्वनरेन्द्रमोलिरत्नप्रभालक्तकमण्डनानि, "The decorations of lac made by the brightness of jewels set on the crowns of all kings." तस्य चरणारविन्दे सर्वनरेन्द्रमोलिरत्नप्रभालक्तकमण्डनान्यासेदतु:—"The lotus-like feet of him who had routed (or vanquished) the foe by a single bow received, in the audience hall, the decorations of lac made by the brightness of jewels set on the crowns of all kings".

- St. 23. लोक: Construe हारगारे तदीये कीर्तिप्रताने [ यशोनिचये ] स्वि प्रविजंभमाणे [प्रवर्थमाने सति] लोकः क्रमुदमभिन्नकोशं निर्देश्य चंद्रोदयशंकितानि मुमोच हारगारे-Analyse हारवद गारः ग्रन्नः हारगारः तस्मिन्, 'White like a garland'. कीर्तिप्रताने—Analyse कीर्तिरूपः प्रतानः प्रचयः कीर्तिप्रतानः तस्मिन. 'An unbounding expanse of his fame', प्रतिजंभमाणे = प्रवर्धमाने, 'Rapidly expanding or spreading'. The epithet should be construed here as a predicate. अभिन्नकोशं-Analyse अभिन्न: केशः यस्य तत्, ' With its cup ( of a bud ) not opened'. चंद्रोदयशंकितानि—Analyse चन्द्रस्य उदयः चन्द्रोदयः तस्य शंकितानि चन्द्रोदयशंकितानि, 'Doubt as regards the rise of the moon '. लोकः कुमुद्रम्भिन्नकोशं निरीक्ष्य चन्द्रोद्यशंकितानि मुमोच-'After having seen the buds of the moon-lotuses not burst open, the people left (all) doubts as regards the rise of the moon, when the unbounding expanse of his fame, white like a garland, was rapidly spreading over the land'. The bright splendour of his fame exactly looked like the moonlight to the naked eye and the people were led to think that that light was no other than the moonlight and hence they actually went to see whether the moon lotuses were opened.
- St. 24. समस्त°—Construe तस्य उन्नतद्यति तेजः समस्तसामन्तनृपोत्तमां गान्यध्यास्य चूडागतप्रदागरागच्छटाविस्क्ररणच्छलेन जज्वाल. समस्त°—Analyse समस्ताश्च सामन्तनृपाश्च समस्तसामन्तनृपाः । उत्तमानि च तानि अंगानि च उत्तमां गानि । समस्तसामन्तनृपाणां उत्तमांगानि समस्तसामन्तनृपोत्तमांगानि, 'The highest or the chief part of the body of all vassal kings (i.e. their heads)'. उन्नतद्वत्ति—Analyse उन्नता वृत्तिर्यस्य तत्, 'Of an elevated career'. 'Of a sublime or majestic character'. चूडा°—Analyse चूडागताः मोढिलग्राः ये पद्मरागाः लोहितकाः तेषां रागच्छटानां रिनम्पवाहाणां । अथ वा । वर्णप्रसराणां विस्क्ररणच्छलेन विस्कृतिच्छद्मना, 'under the plea ( or semblance ) of tremulous flashes proceeding from a stream of rays ( or unimpeded course of bright colour ) of the rubies set on their crowns.' तस्य तेजः चूडागतपद्मरागरागच्छटाविस्क्ररणच्छलेन जजवाल—'His fiery energy of a sublime character, having settled on the heads of all vassal kings, began to glow forth ( or blaze up ) under the

plea of tremulous flashes proceeding from a stream of rays of the rubies set on their crowns.'

St. 25. नरेन्द्रचन्द्रस्य — Construse महीमण्डलमण्डनस्य नरेन्द्रचन्द्रस्य तस्य यशोवितानज्योत्ला अरिनारीनयनेन्दुकान्तनिष्यन्दहेतुः [सन्] भ्रुवनं ततानः नरेन्द्रचन्द्रस्य —Analyse नरेन्द्राणां चन्द्रः नरेन्द्रचन्द्रः तस्य, ' Of him who was the chief of kings.' यशोवितानज्योत्का —Analyse यशोरूपं वितानं उल्लोचः यशोवितानं तस्य ज्योत्ना कोसदी यशोवितानज्योत्ना, 'The moonlight proceeding from the expansive heavenly vault of his fame.' महीमण्डलमण्डनस्य-Analyse महीमण्डलस्य मण्डनं यस्मात् स महीमण्डलमण्डनः तस्य तादुशस्य, ' An ornament or decoration to the circumference of the earth or to the whole earth.' अरिनारीनयनेन्द्रकान्तनिष्यन्दहेतु:-Analyse अरीणां वैरिणां नार्यः कामिन्यः तासां नयनान्येव नेत्राण्येव इन्द्रकान्ताः चन्द्रकान्तमणयः तेषां निष्यन्दस्य प्रस्वणस्य हेत:, 'An object (or cause ) of the flowing of the moongems consisting of (or made of) the eyes of the young women of his enemies.' तस्य यशोवितानज्योत्का अवनं ततान,—'The moonlight proceeding from the expansive heavenly vault, made out of fame, of him, who was the chief of kings, and an ornament of the whole earth, spread over the world becoming (at the same time) a cause of the flow of moon-gems made of the eyes of the young women of his enemies.'

St. 26. माता—Construe भवतुल्यधाम्नः इन्द्रद्विपद्भर्तृनिष्द्रनस्य माता भवित्री विथेया [सा] तेन समयं विदित्वा वहैः समक्षं विधिवदुपयेमे भवतुल्ययात्रः Analyse भवस्य ईश्वरस्य तुल्यं सदृशं धाम तेजी वपुत्री यस्य स भवतुल्यधामा तस्य, ' Having a bodily strength or bodily splendour resembling that of the Supreme Being.' 'Having a fiery energy equal to that of the Supreme Being.' इन्द्रद्विपद्भर्तिनिपूदनस्य-Analyse इन्द्रस्य द्विपद् इन्द्रद्विपद् रावणपुत्रो मेधनादः तस्य भर्ता दशकण्ठः तं निपदयतीति ( युधि ) हन्तीति इन्द्रद्विपद्भर्तृ-निषदनो रामः तस्य तादृशस्य, ' Of the killer in a battle of the sire of the enemy of इन्द्र (i. c. राम ).' इन्द्र m.—Was the king of heaven and the lord of gods. It is supposed that any body, a god, a man, a giant, can raise himself to the position of Indra by performing a hundred horse sacrifices. Indra is, therefore, represented as being jealous of one who performs one hundred sacrifices and as trying to dissuade him from his object either personally or by the intervention of the nymphs of his court. He is known as the paramour of Ahalya, the wife of गोतम, whom he once ravished. Gautama's curse on this account produced hundreds of sores in the body of 3-3, but these were afterwards changed into so many eyes (सहस्रवेत्र ). He is described to have stolen the horse consecrated

by the king सगर, who was about to perform the horsesacrifice for the hundredth time. He is said to have killed द्वन and वरु. The former of these was a ब्रह्मण and इन्ड had to sacrifice till he purged away his sin. It was he who cut down the wings of the mountains that once flew about to the great annoyance of the people. He is the god of rain. समयं विदित्ता—'Knowing the proper time. 'Knowing the right moment or proper season' विशेषा = विनयपाहिणी, Expl:—प्रदेशों निर्देशों वा विनयं पहीतुं शिक्मस्याः, 'Preserving a refined character ( or nature ) both in the active or passive life'. 'modest', बहेः समशं—'In the presence of the sacred fire.' वहेः समशं तेन विधिवद्वयमे—'Knowing the proper season he, in presence of the sacred fire, married, agreeably to rules, an obedient princess who was to become the mother of the killer of the sire of the enemy of Indra (i.e. Rama) and the possessor of bodily strength (or bodily splendour) like that of the Superme Being.'

- St. 27. महेन्द्रकल्पस्य—Construe महेद्रकल्पस्य [महेद्रतुल्यस्य, महेन्द्रादीपदृत-स्येति यावत् ] देव्याः कृताभिषेकायाः स्फ्ररन्मयुखा स्फ्ररिकरणा नखानां सरणिः पिकः जितपद्मकोशे प्रच्छादितपद्मग्रङ्गले पादद्वयान्ते महाय पूजाये ग्रक्ता प्रक्षिप्त ग्रक्तिस्य किंकपंक्तिरिव विरेजे ग्रग्नुभे महेन्द्रकल्पस्य Expl:—महेन्द्रादीपदृत्तस्य, 'Almost like or nearly equal to great Indra'. स्फ्ररन्मयुखाः—Analyse स्फ्ररन्तः मग्रुखाः यस्यां सा, 'Having the rays flashing forth.' पादद्वयान्ते—Analyse पादद्वयस्य अन्तः पादद्वयान्तः तस्मिन्, 'On the extremity of her feet.' जितपद्मकोशे—Analyse जितः पद्मानां कोशो येन स जितपद्मकोशः तस्मिन्, 'Which has cclipsed the cup of the bud of lotuses.' ग्रक्ताविततिः Analyse ग्रक्तानां वितातिर्धकाविततिः, 'A collection of pearls.' 'A quantity of pearls.' जितपद्मकोशे पादद्वयान्ते ग्रक्ताः ग्रक्ताविततिरिव विरेजे—'With its rays flashing forth, the line of the nails of the queen, the wife of him, who was almost like or nearly equal to great Indra, shone 'forth like a quantity of pearls thrown, for worship, on extremity of the her feet, which had eclipsed the cup of the buds of lotuses'.
- St. 28. लीला—Construe अत्र अस्मिन् जंघायुगले गतेलीला गतिविलासी निसंगैसिद्धा स्वभावसिद्धा एवास्ति । न तु मत्तो दंती गजो ख्रिपतश्चौरितः । नापि इंसः चक्रांगी ख्रिपतश्चौरितः । इतीव तदेतदेव [जनान् सत्यापितृमिव ] तदीयं तस्याः कौसल्यायाः जंघायुगलं प्रमृतायुग्मं तुलाकोत्यिधिरोहणानि चक्रे. निसंगैसिद्धा—Analyse निसंगीत् सिद्धा निसंगैसिद्धा, 'Acquired by nature,' 'born of nature,' 'nature-born'. Appropriate to nature.' Cf. Uttar. I, 14. "नैसर्गिकी

ध्राभणः कुस्रमस्य सिद्धाः" जंवायुगरं—Analyse जंवायाः युगरं जंवायुगरं, 'A pair of legs from ankle to knee.' 'A calf of the leg'. तुलाकोव्यथिरीहणानि—Analyse तुलाकोटेः अभिरोहणानि तुलाकोव्यथिरोहणानि, 'Mounting on a balance scale.' or 'Act of putting himself to the test of an ordeal.' अत्र गतेलीला निसर्गसिद्धा एवास्ति न तु मत्तो दंती स्रपितो नापि हंसः 'The sportiveness of gait that was manifested there (i. e. in the calves of her legs) was acquired by nature. It was not robbed of a maddened elephant nor of a swan' इतीव तदीयं जंवायुगरम् तुलाकोव्यथिरोहणानि चक्रे,—'And, in this way, in order to declare it to be true, the pair of the calves of her legs ascended the scale of a balance or underwent the test of an ordeal.' The poet means that the जंवायुगुरुं itself became the standard of comparison.

St. 29. हृष्टी—Construe तयोः जरुद्वयोः हृष्टी सत्यां दर्शने सित । " हृष्टिर्झां-नेऽक्ष्णि दर्शने " इत्यमरः । मन्मथबाणपातैः मारशरावपतनैः [ विधातुः ] चक्षः नेत्रद्वयं इतं विद्धं स्यात् । नोचेत् । चक्षांनिमील्य पि्थाय विधातुं निर्मातुं न शक्यं । तर्षि विधात्रा ब्रह्मणा तौ अरू कथं कृती निर्मिती छ । इति तस्यां समतेर्वितर्कः आस. मन्मथवाणपातैः—Analyse मन्मथस्य वाणाः मन्मथवाणाः तेषां पाताः मन्मथ-वाणपाताः तै: ' By the descent of Cupid's arrows '. शक्यं-Goes with se though differing in gender. Such consruction is often seen in Kalidasa's works as well as in the works of classical authors of Sanskrit, Cf. S'a. III. 60. " शक्य-मरविन्दसरभिः कणवाही माछिनीतरंगाणाम् । अंगैरनंगतप्तैरविरलमाछिगितुं पत्रनः." Vámana in his अलंकारसूत्रहोत gives the following remark:—" शकिसहोश्रेति कर्मणि यति कृते शक्यमिति रूपं भवति। विटिंग-वचनस्यापि विरुद्धिंगवचनस्यापि, कर्माभिधाने सामान्योपक्रमाद्विशेपानपेक्षाया-मिति । यथा, 'शक्यमोपियपतेर्नवोदयाः कर्णपूररचना कृते तव । अप्रगलभय-वस् चिकोमलाश्छेतुमग्रनलसंपुटैः कराः ॥ ' अत्र भाष्यकृद्धचनं हिङ्गं यथा । शक्यं च दत्रमांसादिभिरिप छत्प्रतिहन्तुमिति । न चैकान्तिकः सामान्योपक्रमः। तदाह । 'शक्या भंक्तुं झटिति विसिनीकन्दवचन्द्रपादाः ' इत्यपि भवति ". No doubt the poet has closely imitated Kalidasa and he was tempted to bring the genderless use of शक्यं in one of the stanzas of his Kavya. And on this ground the reading of our Tala-leaf Ms. A. appears to us the genuine reading of the poet. The verse is rather difficult and the interpretations of the stanza in question may also differ in various ways. The difficulty of interpreting the stanza will, in our opinion, be removed if we were to prefer the reading of our Tala-leaf Ms. B. दृष्टी सत्यां मन्मथवाणपातिश्वद्वर्तं स्यात्—' If the Creator's eyes were to look at them, they would be smitten

with (or hit by) the descent of love's arrows:' चञ्चनिमील्य नियातं न स्वयं—' Were he to close his eyes he could not create.' नियात तो ऊढ क्यं उ कृती—'How then did the Creator frame her thighs: ' इति तस्यां समतेनिक: आस—' Thus were the wise at fault about her (creation).' There is indeed in fact a poetical syllogism (कान्यप्रतिज्ञा) in due form, and a rendering, in effect the same, as given above. An intelligent man can reasonably doubt how the Creator could have framed her thighs: he could not do it without shutting his eyes, since if he looked he would have been at once hit by the arrows of love and with eyes shut, he could not, of course, proceed with the work. I owe the above rendering of the passage to our distinguished Sanskritist, Pandit Väsudeva S'ástri Abhyankar of the Fergusson College, Poona, with whom I discussed the knotty points of the verse in question.

St. 30. तथ:--Construe तस्य पृथुत्वं तया तथा हतं यथा मध्यं अतिक्षयिष्यु अभवत् । इति पुनर्रुद्धिनिपेधहेतोः श्रोणी रश्चनागुणेन वद्धा इव. अतिक्षियण्यु adj.--Expl, अतिश्रयितं क्षयशीलं अतिश्रयिष्णु, 'Very thin or slender.' Cf. Pani. III —2 — 136. " अलंकुञ्निराकुभ्राजनीत्पचोत्पतीन्मदरुच्यपत्रपद्यतुद्धपुसहचरः इण्णुच्,' The affix इण्णुच् comes after the following verbs in the sense of ' agents having such a habit &c,' as अहंकरिणु: 'decorating,' निराकरिप्णुः 'repudiating,' प्रजनिप्णुः 'procreating,' उत्पचिष्णुः 'apt to ripen,' उत्पतिष्णुः 'flying,' उन्मदिष्णुः 'mad,' रोचिष्णुः 'bright,' अवत्रिष्णुः 'bashful,' वर्तिष्णुः 'revolving,' वर्द्धिण्णुः 'growing,' सहिष्णुः 'patient,' and चरिण्युः 'moveable,' रशनागुणन-Analyse रशनायाः गुणः तेन तादशेन, 'By the band of the girdle.' 'By the string of the zone.' श्रहिनियेथ-हेतोः -Analyse बुद्धेः निषेधः दृद्धिनिषेधः तस्य हेतोः 'With the object of preventing the growth again.' तस्य पुशुत्वं तया तथा हतं यथा मध्यं अतिक्षयिण्य अभवत--'She arrested its growth ( lit. development ) in such a way that her waist became very thin (or slender)'. इति पुनर्शेद्विनिषेषहेतीः श्रोणी रशनागुणेन बदा इव-'With this idea her loins were girdled up, as it were, by a band (or string) of her zone in order to prevent their further growth.' Mark the expressions गुण, दृद्धि and निवेच probably terms from Panini.

St. 31. अस्य—Construe भुवनत्रयेऽपि अस्योदरस्य प्रतितुल्यशोभं किमपि नास्तीति धात्रा संख्यानरेखाः इव संप्रयुक्ताः सदत्याः तिस्रो वलयो विरेद्धः प्रतितुल्य-शोभं—Analyse प्रतितुल्या शोभा यस्य तत्, 'Having a parallel beauty.' Goes with किमपि suppressed in the verse. भुवनत्रयं—Analyse भुवनानां त्रयं भुवनत्रयं तिस्मन्, 'In three worlds.' संख्यानरेखाः—Analyse संख्यानस्य रेखाः संख्यानरेखाः, 'The lines of enumeration,' Enumerating streaks.'

In this compound the expression हं इत्रान appears to have been used particularly with a significant motive. For, the Creator, it appears, made a search for its parallel beauty in the first world, where he did not find it. He then pushed forth his search in the second, where too he did not see a counterpart of the beauty of that belly. He, at last, continued his search in the third world, but there also he was disappointed. And in this way the propriety of the expression may be accounted for as there are भवनत्रय and तिस्रो वलयः in the verse. सदत्याः—Analyse शोभनाः दन्ताः यस्याः सा सदती तस्याः 'Having a beautiful set of teeth.' व्यय:-The natural lines or folds of skin over the navel (especially of beautiful women). विरेज:—'Beamed wih brightness.' यात्रा संख्यानरेखाः इव संप्रयुक्ताः सदत्याः तिस्रो वहयो विरेजु:-'With the idea that thero exists no second counterpart of a like or equal beaty to that belly even in three worlds, the three natural folds of the lady having a beautiful set of teeth, began to beam with brightness as if they were the lines of enumeration gracefully streaked on it by the Creator.'

St. 32. वयःप्रकर्पात्—Construe वयःप्रवर्पाद् उपचीयमानस्तनद्वयस्य उद्वहन-अमेण वनजायताक्ष्याः मध्यः अत्यन्तकार्श्यं जगाम इत्येष मम तर्कः वयःप्रकर्पात्— Analyse वयसः प्रकर्षः वयःप्रकर्षः तस्मात्, 'From a developed condition (or excellence) of age'. 'On account of the advancement of age.' उपचीयमानस्तनद्वयस्य-Analyso स्तनयोः द्वयं स्तनद्वयं । उपचीयमानं यत स्तनद्वयं उपचीयमानस्तनहृयं तस्य, 'A developed pair of breasts.' 'Breasts in the process of being developed.' अत्यन्तकार्य-Analyse अन्तं अतिकान्तं अत्यन्तं । अत्यन्तं च कार्यं च अत्यन्तकार्यं, 'Excessive thinness.' 'Past a proper end or limit of emaciation.' वनजायताक्ष्या:-Analyse वने उदके जाते वनजे नीलोत्पले ते इव आयते अक्षिणी यस्याः सा, 'Having long eyes like a pair of blue lotus-flowers.' वनजं--नीलोत्पलं. 'A blue lotus-flower.' मम-Refers to the poet. For वयः प्रकर्णत्, उपचीयमान and उद्वहनं &c. Cf. वयु:प्रकर्पात् R. III-34. "प्रचीयमानावयवा" R. III-7. and "आपीनभारो-द्वहनप्रयुवात्' R. II-18. उद्वहनश्रमेण-Analyse उद्वहनस्य श्रमः उद्वहनश्रमः तेन बद्धहनश्रमेण, 'Labour of carrying or lifting up.' वनजायताक्याः मध्यः अत्यन्तकाइये जगाम इत्येप मम तर्क: -'It is our idea that the waist of the lily-eyed lady became excessively thin (or emaciated) on account of the labour of carrying up her breasts developed along with the advancement (or excellence) of her age.'

St, 33. अराङकेश्याः—Construe अराङकेश्याः वियात्रा विधीयमाने अङके चङत्तिकामात च्युतस्य आसेतस्य विन्दोर्मागरेखा इव नवरीमराजी रेजे अराङकेश्याः—

Analyse अराठा कृष्टिन अत एव सन्दराः केशा यस्यास्तस्यास्तथोक्तायाः, 'Of a curled-haired damsel.' Cf. R. VI. 81. " भित्त्वा निराक्रामदराङकेश्याः." चलतृङिकापात्—Analyse चलं तरलं तृङिकायाः आलेख्यकूर्विकायाः अयं तस्मात्, 'From the foremost point of the painter's brush that was shaking (or unsteady).' मार्गरेखा— Analyse मार्गस्य रेखा मार्गरेखा, 'A line or streak of the path'. नवरोमराजी—Analyse नवानि च तानि रोमाणि च नवरोमाणि तेपां राजी पंक्तिः 'A line or row of fresh hair,' 'a streak of fresh hair (on the abdomen of beautiful women just above the navel, said to be a sign of puberty).' चलतृङकापःत् च्यतस्य असितस्य विन्दोः मार्गरेखेव नवरोमराजी रेजे—'When the hair of that curled—haired damsel were in the process of being framed by the Creator, the row of fresh hair looked splendid, as if, it were a line (or streak) of the path of a drop of the black—fluid which had fallen down from the extremity of the painter's brush that was shaking'.

- St. 34. नायं—Construe अयं शशी न [किन्तु] तत्प्रतितुल्यं अन्यत् किमिप यस्मात् नी द्वयं न विश्वेषयति । इति तक्षीदिव ती कुचचक्रवाकी तस्याः खेलेन्दुं पश्यतः स्म । सुलेन्दुं—Analyse सुल्लेमव इन्दुः सुलेन्दुः तं. 'The moon-face,' 'the moon in the form of the face.' कुचचकवाकी—Analyse कुची एव चक्रवाकी कुचचक्रवाकी 'Breasts in the form of Chakravaka birds.' इति तक्षीदिव ती कुचचक्रवाकी तस्याः सुलेन्दुं पश्यतः स्म—'This is not the moon but some other object equal in merits to him; for it does not cause us both to be ever disunited: with this idea, as it were, those Chakravaka birds in the form of her breasts used to look at the moon in the form of her face.'
- St. 35. निर्जिग्यतु:—Construe सुन्धिष्टसंथी ग्रुभनियहों तन्त्याः तो भुजो यदि सिन्धिद्रवृतं दीर्धसत्रं बालमृणालनालं निर्जिग्यतुः तत्र कि किल चित्रं. बालमृणालनालं नालं—Analyse मृणालनालं । वालं च मृणालनालं च बालमृणालनालं, 'A stalk of a fresh lotus.' Mark the wellknown plays upon the following words. सिन्धिद्रवृत्तं—Analyse छिद्रैः सिहृतं सिन्धदं । सिन्धदं च तद् वृत्तं च सिन्धद्रवृतं, 'Having a porous and round form.' It also means 'of a blemished character,' of a bad conduct,' (सदोपचरित्ते). दिवस्त्रं—Analyse दिशिणि स्त्राणि पस्य तत्, 'Having long fibers in the interior of a lotus cup.' It also means 'dilatory,' 'slow, ' 'tedious,' (चिर्क्रियं) ! सन्धिव्यसंथी—Analyse सिन्धदाः संसक्ताः संघयः जन्नकपोणिमणिवंपादयः पयोः सन्धिव्यसंथी—Analyse सिन्धदाः संसक्ताः संघयः जन्नकपोणिमणिवंपादयः पयोः ती, 'Having well-built joints.' 'Having joints gracefully framed in a symmetrical proportion.' The compound may also mean, 'llaving a treaty of peace minutely embracing all political expedients.' ग्रुभविषद्वी—Analyse ग्रुभी निषदी ययोस्ती, 'Having beauti-

ful fingers (organs);' or 'having a graceful expanse.' It also means, 'with an extraordinary quality, or energy of military tact.' तन्त्र्यास्ती भूजी यदि बाल्यूणालनालं निर्जिग्यतस्तत्र कि किलं चित्रं,—'What wonder is there if indeed those arms of that delicate lady having joints gracefully framed, with beautiful palms and fingers, excelled the stalk of a fresh lotus having a porous and round form, with long fibers in the interior of the lotus cup.'

St. 36. कान्तिप्रकर्ण — Construe संध्याघने वद्धपदं कान्तिप्रकर्पं दशनच्छदेन हरन्त्याः तस्याः गृहोचानसरोगतस्य अंबुरुहस्य रागो हस्तस्यः एव. कान्तिप्रकर्ष-Analyse कान्तेः प्रकर्षः कान्तिप्रकर्षः तं, 'Excellence of beanty,' 'Eminence or superioricy in loveliness.' दशनच्छदेन—Analyse दशनानां छदः दशनच्छदः तेन, 'By means of the covering of the teeth i. e by means of the lips.' संध्याघने-Analyse संध्यायाः घनः संध्याघनः तस्मिन्, 'On a cloud making its apperence at twilight.' नदपदं Analyse वदं परं येन स बहादः तं, 'Which has set its foot on,' or having its foot fixed on.' गृहोबानसरागतस्य-Analyse गृहस्य ख्यानं गृहोचानं तस्मिन् सरः गृहोयानसरः तत्र गतः तस्य, 'Belonging to the lake situated in the garden of her palace.' गत 'gone', when used at the end of compounds, does not necessarily imply motion; it net unfrequently expresses 'relationship,' 'connection,' 'position' &c. Cf. S'á. I. वयमपि ताबद्भवत्यो सलीगतं किमपि प्रच्छामः " We too, ask you, maidens, a few particulars respecting (about) your friend." S'a. IV. भर्तगतया चिन्तया-त्मानमपि नैपा विभावयति, "She does not pay any attention even to herself, owing to her (being deeply absorbed in) thinking about her husband." Mal. I. आं स जनो देव्याः पार्श्वगतश्चित्रे दृष्टः "Oh, she was seen by the side of the queen, in a picture. &c. " हस्तस्य:-Analyse हस्ते तिष्ठतीति इस्तस्थः, 'Staying in the hand,' 'being in hand,' 'held,' 'grasped,' i. e. 'in one's own power or subjection,' 'self-dependent.' By this epithet the redness of the palm of her hands as well as her lips is indicated. अंद्रसहस्य—Analyse अंद्रनि रोहतीति अंबरहः तस्य. 'Growing in water.' 'A waterlily.' 'A lotus.' कान्तिप्रकर्प हरन्त्यास्तस्याः अंबुरुहस्य रागः इस्तस्थः एव,—'She who stole away (i. e. inherited) the excellence of beautiful splendour that had set its foot (or settled) on an evening (dry) cloud, by her red lips, had already in her hand the red hue of the water-lily belonging to (i. e. which had grown in ) the garden lake of her palace.'

St. 37. आसीत्—Construe भासरस्य तद्वकत्रचंद्रस्य चन्द्रमसश्रायं विशेषः आसीत्। [यत्] पूर्वः सकलं कुरंगं विभाति द्वितीयस्तु तस्येव [ कुरंगस्य ] नेत्रद्वितयं विभार्तिः तद्वकत्रचन्द्रस्य-Analyse तस्याः वक्षत्रं तद्वकत्रं तदेव चन्द्रः तस्य, 'Her moonface.' 'The moon of her face.' सकलं—Analyse कलाभिः सहवर्तमानः सकलः तं तथोकं 'With all his digits'; 'having his entire form.' Goes with कुरंगं. कुरंगः 'A deer.' 'The moon is supposed to bear the mark of a black deer on her surface. नेत्रद्वितयं—Analyse नेत्रयोः द्वितयं नेत्रद्वितयं तद् ताहरां, 'A pair of eyes.' पूर्वः सकलं कुरंगं विभातं द्वितीयस्त तस्येव नेत्रद्वितयं—'This was the only difference (विशेषः) between the moon and the bright face moon of hers that the former (पूर्वः) bore a mark of the entire form of a black deer while the latter (द्वितीयः) simply a pair of eyes of that deer (of the moon).'

- St. 38. कांतिश्रिया—Construe कांतिश्रिया निर्जितपद्मरागं मनोज्ञगंथं द्वयमेव [लोके] शस्तं। जलेपु नवपद्यद्वं जलजं स्थलेपु चि तस्याः वदनारविन्दं कान्तिश्रिया—Analyse कान्तेः श्रीः कान्तिश्रीः तया कान्तिश्रिया शोभासंपच्या, 'By reason of the excellence of beauty.' निर्जितपद्मरागं—Analyse निर्जितः पद्मरागो मणिविशेषो येन तत्, 'Which has eclipsed a gem called raby,' मनोज्ञगन्थं—Analyse मनोज्ञा मनोहरो गन्था यस्य तत्, 'Having an agreeable smell.' 'Of a sweet smell.' नवपद्यद्वं Analyse नवं च तद् प्रदुदं च नवपद्यद्वं, 'Newly opened.' 'Lately opened.' जलजं—Analyse जले जातं जलजं, 'A lotus.' वदनारविन्दं,—Analyse वदनमेव अरविन्दं वदनारविन्दं, 'Lily like face.' जलेपु नवपद्यद्वं जलजं स्थलेपु तस्याः वदनारविन्दं द्वयमेव शस्ते—'Two things only excelling the gem called ruby by the excellence of beauty and possessing a sweet smell were said to be most praiseworthy (in the world); the newly opened lotus in waters and her lotus—like face on land.'
- St. 39. इन्दीवरस्य—Construe इन्दीवरस्य अस्याः नेत्रोत्पलस्यापि एतद्दतरं। यतः एकं हिमांशाः त्विपोऽपि न सहते। अपरं अखाल्यं शशांकं आक्रम्य तस्यो.
  नेत्रोत्पलस्य—Analyse नेत्रे एव उत्पलं नेत्रोत्पलं तस्य, 'Eyes in the form of a lotus.' इन्दीवर and उत्पल belong to one and the same class of blue lotuses known as कुवलय. But here the poet refers to them as the sun lotuses. कुवलयं चंद्रविकासि, पग्नं तु स्यंविकासि, इत्यनयोभेदः। इन्दीवर is derived from the root इन्द् I. P. सेट्. Uf. इन्दी उद्देशः। तस्या वरिमेट्टम्॥ Pandit Bandhyopádhyaya has the following remark on the word आक्रम्य, "इहाक्रम्यपदेन नेत्रयोविशालता व्यज्यते। इन्दीवरपदं प्रकृते कमला-भित्रायेण कुग्रदजातेश्वन्द्रवन्तुतः" हिमांशोः—Analyse हिमाः अंग्रवः यस्य स हिमांशः तस्य, 'Of the moon.' ग्रुखाल्यं—Analyse ग्रुखं आल्या यस्य स ग्रुखाल्यः तं, 'Going by the name of face.' श्र्यांकं—Analyse श्रुखं अल्या यस्य स ग्रुखाल्यः तं, 'Going by the name of face.' श्र्यांकं—Analyse श्रुखं वस्य श्रयांकः तं तादशं, 'Bearing the mark of a hare, i. e. the moon.' यतः एकं हिमांशोः त्विपोऽपि न सहते। अपरं ग्रुखाल्यं श्रयांकमाकम्य सस्यो—'This is the difference between the lotus flower and also

the lotus in the form of her eye that the former (एकं) does not bear even the splendonr of the moon, while the latter (अपरं) remains pervading the moon, known by the name of face.'

- St. 40. प्रामं—Construe असितलोचनायाः भुवोर्श्रेग्मं चन्नलजिह्मपश्म-संपर्कभीत्या प्रोन्नम्य दूरोत्सरणं विधित्त मध्यन तस्यौ इति मे वितर्कः. चञ्चलं — Analyse चच्चलानि च जिह्यानि च चच्चलजिह्यानि तानि पश्माणि चच्चलजिह्मपश्माणि तेषां संपर्काद् भीतिः चञ्चलजिह्मपद्भसंपर्कभीतिः तया, 'From fear of receiving the contact (or association) of unsteady and squinting (or crocked) eyelashes.' The implied sense of the expression चञ्चल is, 'fickle,' 'libertive'; that of जिह्न is 'false,' 'dishonest,' 'deceitful, 'morally crooked' &c.; and that of पश्मन is, 'hair,' these have generally a croocked form, hence it may mean, crooked by nature. असितलोचनाया:-Analyse असित कृष्णे लोचने नयने यस्याः सा तस्यास्तथोक्तायाः, 'Of the dark-eyed lady,' प्रोन्नस्य ger.—उत्याय, 'Having got up,' 'having risen up,' 'raising itself up.' द्रोत्सरणं-Analyse दूरं उत्सर्णं द्रोत्सर्णं, 'Keeping itself at a long (or respectable) distance.' भ्रवीपुरमं-'A pair of eyebrows.' इति म वितर्क:--'This is what I think of it,' 'This is my idea of it.' मध्यन तस्थी Expl:-मध्यन मध्यभागेन तस्थी उत्थितं चभूच, 'Stood up by the middle part.' 'Raised itself up by the middle curve.' It means that both the extremities. of the eyebrows remained fixed or firm in their usual position, while the middle line of the eyebrow curve stood higher, i. e. had prominently risen up ( making of course a graceful digit of the crescent moon or the beautiful curve of a rainbow; thus carefully avoiding the contact or association of the squinting eyelashes). The Sanskrit poets generally describe the beauty of cyebrows as having a graceful form or shape similar to that of a rain-bow or the digit of the crescent moon. धुवोर्धुग्मं चञ्चल जिह्नप्रभारंपकेभीत्या प्राप्तम्यः दरोत्सरणं विधित्स मध्येन तस्थी.—'From fear of coming into contact with the unsteady and squinting eyelashes, the pair of the eyebrows of that dark-eyed queen rose up and with a desire of keeping itself at a long distance did stand up by the middle line (or curve); this is my idea of it.' This is also one of the difficult or knotty verses of the poem. And the above explanation may serve for the gist of the verse.
- St. 41. तत्केश°—Construe तत्केशपाशाविजतात्मवर्हभारस्य शिखिनो वनेषु वासः " तिरश्रामित चेतो जातु छज्ञां स्पृशित " इति जनस्य शंकां चके तत्केश°— Analyse तस्याः कोसलराजपुत्र्याः केशानामलकानां पाशैरविजितः अधरीकृतः आत्मनो वर्हाणां पृक्षाणां भारो यस्य तस्य तादशस्य, 'Whose cluster (lit. burden)

of feathers was eclipsed (or surpassed) in heauty by her ornamental braid of hair.' शिखिनो ननेषु नास:—'The abode of peacocks in forests.' तिरश्रामपि चेतो जातु छजां स्पृशति—'The mind even of lower animals may perhaps entertain (lit. touch) the feeling of shame.' Cf. Ku. I. 48. " छजा तिरश्रां यदि चेतासे स्पादसंशयं पर्वतरा-जपुत्रपाः । तं केशपाशं प्रसमीक्ष्य कुर्युश्वांछप्रियत्वं शिथिछं चमयः॥ " इति जनस्य शंकां चक्रे—'Such was the doubt that crossed the mind of the people.' तिरश्रामपि चेतो जातु छज्यां स्पृशति इति जनस्य शंकां चक्रे,—"The mind even of the lower animals may, perhaps, brood on the feeling of shame;" 'such, in fact, was the doubt that was passing in the minds of the people on seeing the forest abode of peacocks whose cluster of feathers was eclipsed in beauty by her ornamental braid of hair.'

St. 42. अन्या—Construe जित्तिसद्धकन्या ताहग्युणा अन्यापि कन्या तस्य देवी वभुत्र । यस्याः दोपोऽपि भूतनत्रयस्य रक्षोभयनाशहतूर्वभूतः जितसिद्धन्तन्या— Analyse जिता: सिद्धानां कन्याः यया सा जितसिद्धकन्या, 'One who has surpassed the daughters of the Siddhas in beauty ( or loveliness).2 The Siddhas are a class of semi-devine beings supposed to be of great purity and holiness, and said to be especially characterized by the eight supernatural faculties; viz:—"आणिमा महिमा चैव गारिमा लिया तथा । प्राप्तिः प्राकास्यमीतित्वं विशत्वं चाष्ट सिद्धयः" &c., to which is sometimes added कामानसायित्वं and many others; even twenty six others are sometimes added, i. e. दरश्रवणं, सर्वज्ञत्वं, मनोयायित्वं, विहस्तंभः, जलस्तंभः, वागुस्तंभः, श्वत्स्तंभः, पिपासास्तंभः, निद्रास्तंभः &c.; according to some authority the Siddhas inhabit, together with the Manis &c., the भुनलें त or middle region between the earth and the sun; according to Vishuupurana 88 thousand of them occupy the regions of the sky north of the sun and south of the seven Rishis, they are regarded as immortal, but only in the sense of living to the end of a Kalpa; in the latter mythology they appear to be sometimes confused with the साध्या:, whose place they seem occasionally to take. ताहग्युणा-Analyse ताहको युणाः यस्याः सा, 'Possessing merits or qualities similar to those of the princess of the Kosala king,' According to the poet the daughter of the Kekaya king is said to have possessed qualities or merits similar to those possessed by the princess of the king of the Kosalas. अवनवपस्य-Analyse भूवनानां त्रयं भुवनत्रयं तस्य भुवनत्रयस्य, 'To the three worlds.' क्षोभयनाशहेत:-Analyse रक्षोभ्यः दानवेभ्यः भयस्य नाशः तस्य हेर्तानदानै. 'The source of the removal of the terror arising from demons.' जितिसद्धकन्या तारगुणा अन्यापि कन्या तस्य देवी वभूव,—'Another daughter, who on her part, had surpassed the daughters of the Siddhas in beanty and had, qualities similar to those of the Kosala princess, became also his queen.' यस्याः दोपोऽपि स्वनत्रयस्य रक्षाभयनाशहेत्वेभूव,—'Even her fault (or wicked disposition) became the source of the removal of the terror arising from demons to the three worlds'.

- St. 43. सुनंत्रस्तस्य—Construe द्विजेन ब्राह्मणेन अग्री हृतसुजि संनिहिते सति समंत्रस्तस्य समंत्रनामा सतः सारिथर्यस्य तथोक्तस्य राज्ञे दशरथस्य पाणिग्रहं विवाहे करग्रणहं दंभितया संप्रापितया समित्रया भवहस्तसक्तहस्तांबुजायाः। भवस्य श्रूछपाणेः हस्तः करः तत्र सक्तं छग्नं इस्तांबुजं करकमछं यस्याः तस्याः तथाक्तायाः भवान्याः मुडान्याः पुण्यं पावनं वृषः शरीरं आल्छंवे आश्रितं. समंत्रसतस्य—Analyse समंत्रनामा सतः सार्थियंस्य तथोक्तस्य, 'Having for his charioteer Sumantra.' पाणिग्रहं-Analyse पाण: यहः पाणियहः तं, 'Taking hand in a marriage.' भवहस्तसक्तहस्ताम्बुजायाः-Analyse भवस्य ग्रलपाणेः हस्तः करः तत्र सक्तं लग्नं हस्ताम्बुजं करकमलं यस्याः तस्याः तथोक्तायाः, 'Whose lotus like hand was attached to the hand of the god S'iva.' Pandit Bandhyopadhyaya has the following remark in defence of the epithet समंत्रस्य,-' अत्र दशर्थतात्पर्येण सुमंत्रः सुतो यस्येति वक्रगत्याश्रयणं चिरार्थकत्वात्प्रकृतात्रप-योगाच दोपापादकमिति तु न शक्यं, स, म, त, रेत्यक्षरश्लेपगुणातुगुण्येन वैशेषि-कगुणत्वसंभवात्। तद्विवाहयात्रायां समंत्रस्येव सारियत्वस्चनार्थत्वाच । But the defence, in our opinion, is not so very convincing. सुमित्रया भव-हस्तसक्तइस्ताम्बुजाया भवान्या पुण्यं वपुराखदम्बे—'After having been made to accept in marriage the hand of the king (Das'aratha) whose charioteer was Sumantra, in presence of the sacred fire by the Brahmana priest, Sumitrà assumed the auspicious body of Bhavánî whose lotus like hand was joined to that of S'iva.'
- St. 44. तास—Construe प्रजार्थी प्रजानामिथिएः चारित्रकुलोन्नतास तास देवीपु अदृष्टपुत्राननवन्ध्यदृष्टिः [अत एव] चिन्ताहृतात्मा [सन्] कालं निनाय प्रजानाम- श्विपः—'The lord of the people., Cf. R. II. 1. "अथ प्रजानामिथिएः प्रभाते." प्रजार्थी—Analyse प्रजाः एव अर्थो अस्य स प्रजेप्सः 'Whose object was to get progeny.' 'Wishing to have progeny.' 'Longing for issue.' चारित्रकुलोन्नतास—Analyse चारित्रेण उन्नतं कुलं यासां ताः तास तयोक्तास, 'Whose high family was renowned for good name, (or reputation, chastity).' अष्ट्रपुत्राननवन्ध्यदृष्टिः—Analyse अदृष्टं अनवलोकितं पुत्रस्य आत्मजस्य आननं मुखारिवेन्दं तस्माद् वन्ध्या मोघा निष्कला वा दृष्टियस्य स ताद्दाः, 'Whose eye-sight had become useless (lit. barren) on account of his not

having seen the face of a son. ' चिन्ताहतात्मा—Analyse चिन्तया आहतः आत्मा यस्य सः, 'Whose heart was taken up by anxiety.' प्रजाशीं प्रजानामधिपः अदृष्टपुत्राननवन्ध्यदृष्टिः सन् कालं निनाय—'That lord of the people, ardently longing for progeny, whose eye sight had become useless by reason of his not having seen the face of a son (born) to those queens of his, whose high family was renowned for good name, passed his time with his heart wholly taken up by anxiety on that account.'

- St. 45. स्त्राक्षितव्यं—Construe [अथ ] कदाचित गोप्ता अगणिप्रचारैः विशोधितं कुञ्जसुवो हिमस्य नगस्य स्वरक्षितव्यं गहनं जगत्याः प्रभवे तस्ये जगादः Paraphrase, ग्रुनां विश्वकृतणां गणः स एपामस्तीति अगणिनः अग्राहिणः। तेषां प्रचारः संचरणादिव्यापारैः विशोधितं दस्युतस्करदावाद्रयादीनां दूरापसारणेन परिमृष्टं कृदं। कुंजभुवा लतादिपिहितोदरस्य । हिमस्यः नगस्य हिमादेः । स्वरक्षितव्यं स्वरक्षणयोग्यं। गहनै वनं । गोप्ता तद्वनरक्षकः । कदाचित् तस्मै जगत्याः प्रभवे भुवो भन्ने राज्ञं दशरथाय । जगाद प्रणामपुरःसरं निवेदयामास । व्यपगतानलदस्यतया मृगयायोग्यं वनमस्तीति स्चितवानित्यर्थः। स्वरक्षितव्यं—Analyse स्वस्य रक्षितव्यं स्वरक्षितव्यं, 'Ought to be preserved by himself.' स्गणिप्रचारः—Analyse स्गणिनः अग्राहिणः तेपां प्रचाराः तैः ताहशै:, 'By wanderings of persons who allowed packs of dogs to pass through (or to go about ) it.' Cf. R. IX. 53. " श्रगणिवाग्ररिकैः प्रथमास्थितं व्यपगतानछदस्य विवेश सः." कुलसुवः— Analyse कुञ्जानां भूः यस्य तस्य तादशस्य. 'Having sites of bowers.' गोप्ता कदाचित तस्मे जगत्याः प्रभवे जगाद—'Once on a time a forest guard of the snowy mountain, reported to the lord of the earth that the forest of the Himalaya mountain, having sites of bowers, which was under his care, had been cleared by the roamings of persons having packs of hounds.' The poet means to say that a forest guard informed the king that the forest on the slopes of the Himalaya was cleared of the bands of robbers &c., and that the king might hold his hunting excursions at any time he pleased.
- St. 46. विधेयिचित्तः—Construe अनेयुः चित्रव्यथेषु विधेयिचित्तः हलायु-धाभः अन्यायनिवृत्तद्वतिः स मृगेन्द्रगामी कुतृह्वेन मृगयां जगामः विधेयिचित्तः— Analyse विधेयं स्वाधीनं । दृढसंख्य्रामिति यावत् । चित्तं मनोवृत्तिर्यस्य सः, 'Having his mind under his own control,' 'Having his mind subject to his will power,' i. e. firmly fixed on, firmly joined together. चित्रव्यथेषु—Analyse चित्रताः व्यथाः वेधनव्यापाराः वेधनव्यया वा चित्रव्यथाः तेषु तादृशेषु, 'On objects aimed at for wounding or striking in motion.' 'To hunt animals in motion,' चित्रव्यथेषु विध्यचित्तः—

'Having firmly fixed his mind or made up his mind to hunt animals in motion.' 'Firmly intent on striking or hunting animals in motion.' हलायुवाम:—Analyse हलायुवस्य वलमदस्य आभा इव आभा यस्य सः, 'Looking like Balabhadra,' Cf. R. II-10. "मस्तसलामं." अनेयुः—'On the next day.' 'On the following day.' Cf. R. I1-26. "अन्येयुरात्माचचरस्य भावं." अन्यायनिहत्तहातिः—Analyse अन्यायभ्योऽकार्यभ्यो निहत्ता विद्यला हतिः मनसः प्रहत्तिर्यस्य सः, 'Possessing a propensity of mind totally averse to unlawful actions.' मृगेन्द्रगामी Expl:— मृगेन्द्रवत् गन्तुं शीलमस्य सः, 'Having gait like that of a lion.' Cf. R. II. 30. "ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी." Buddha-Charita VII. 2. "स राजस्- उर्मगराजगामी." अन्येयुः स मृगेन्द्रगामी इत्हरून मृगयां जगाम—'Having a propensity of mind totally averse to unlawful actions, looking like Balabhadra, with a gait like that of a lion and having firmly fixed his mind to hunt animals in motion, that king, prompted by curiosity, went out on a hunting expedition next day.'

St. 47. पुत्रीकृतान्—Construe यो हिमवान् शिग्रुत्वे ईश्वरया स्नेहेन पुत्री-कृतान् चित्रपुष्पाभरणाभिरम्यान् बाल्हक्षान् नष्तृनिव उत्संगदेशेन चिरं वभार. पुत्री-कृतान-पुत्रत्वेन स्वीकृतान, 'Adoptd as sons.' Cf. R. II. 36, 'पुत्रीकृतोऽसौ वृपभध्वजेन-" ईश्वरा (री) 'An epithet of Durga.' बालवृक्षान्—Analyse बालाश्र ते वृक्षाश्र बालवृक्षाः तान्, 'Small trees,' 'Young plants.' यः— The relative pronoun referred to, in this as well as in the subsequent five stanzas, alludes to the mountain Himálaya. चित्रपुष्पाभरणाभिरम्यान् Analyse चित्राणि च तानि पुष्पाणि च तेषां आभरणेन अभिरम्याः तान तथोकान्, 'Looking most charming by their ornamental coat of flowers of various colours.' उत्संगदेशेन चिरं बभार-He supported them on his lap (or on his sloping sides or regions) for a long time as if they were his grand children,' उत्संग-देशेन-Analyse उत्संग एव देश: उत्संगदेश: तेन तादशेन, 'On his lap or sloping regions.' यो नप्तनिव बालवृक्षान् उत्संगदेशेन चिरं वभार—'That mountain Himàlaya reared those small trees (or young trees) on its lap (or sloping regions) for a long time as if they were his grand children which through affection were adopted as her sons by Durga in her childhood and which then looked most charming by their ornamental coat of flowers of various colours.'

St. 48. वातेन —Construe घनानां पटले वातेन कृष्टे दृष्टाः धातुप्रतानाः सुग्धाय गंधर्ववधूजनाय यस्य त्वचासद्धरणाभिशंकां प्रतरन्तिः धातुप्रतानाः—Analyse धातूनां प्रतानाः प्रचयाः धातुप्रतानाः, ' The layers or strata of the mineral substances.' उद्धरणाभिशंकां—Analyse उद्धरणस्य अभिशंका उद्धरणाभिशंका तां,

- 'A doubt or suspicion about uprooting (or peeling of the skin).' गंधवंबध्यनाय-Analyse गंधवंषां वहवः गंधवंबध्यः ताः एव जनः तम्मे गंधवंबध्यनाय 'In the minds of the daughters of the Gandharvas.' 'To the Gandharva daughters.' प्रतन्ति—l)erived from प्रतृ था. (संद्) 1. P. 'To raise,' 'to spread,' 'to create,' 'to strengthen,' &c. तृ with प्र, like तृ with त्र, is generally construed with the dative instead of the locative. Cf. Ku. I. 4. It appears that the poet employs this expression simply for the sake of alliteration. दृष्यः पात्रप्रतानाः ग्रन्थायगंथव्यप्रतानाय यस्य त्वचाग्रद्धरणाभिश्वां प्रतर्नत—' The layers (or strata) of the mineral substances, that were seen when the coat of snow was torn away by the stormy winds, raised a doubt in the minds of the artless (or simple) daughters of the Gandharvas about the stripping of its (the mountain's) skin' (î. e. the peeling of its barks or its rinds).
- St. 49. यः—Construe दरीमुखादर्यविनिर्गतांगैनाँगैः कृष्यमाणेषु मृगेषु प्रसारितास्यो यः स्वयमेव जिह्नां वितत्य सस्वान् प्रासीकरोति इवः दरीमुखात् Analyse दर्याः मुखं दरीमुखं तस्मात्, 'From the mouths or openings of the caves.' अर्थविनिर्गतांगैः—Analyse अर्थानि विनिर्गतानि अंगानि येपां तैः, 'Nearly half of their bodies have come out.' प्रसारितास्यः—Analyse प्रसारितं आस्यं येन सः, 'One which has widely opened its mouth.' सस्य m n.—'Living creatures,' 'animals.' ग्रासीकृ—'To make a mouthful of, 'to swallow.' वितत्य पुरा.—'Having stretched out.' नागैः कृष्यमाणेषु मृगेषु प्रसारितास्यो यः स्वयमेव जिह्नां वितत्य सस्यान् प्रासीकरोति इव—'When the animals were drawn in by huge serpents nearly half of whose bodies had come out of the openings of the caves, the mountain, with its month widely opened as if, in person, (or itself) swallows the animals, stretching out its tongue.'
  - St. 50. नागांगना°—Construe नागांगनारत्नमरीचिजालक्ष्यस्तांधकारप्रक-रस्य यस्य रात्रिंदियसंविभागं निकुल्लपद्माकरपद्मलण्डेविदन्ति. नागांगना°—Analyse नागानां काद्रवेयाणां अंगनाः क्षियः तासां रत्नानां मरीचयः किरणाः तेषां जालेः समूहेः ध्वस्तः अंधकारस्य प्रकरः संहतिः येन तस्य ताह्यस्य, 'Which dispelled (or dissipated) the mass of darkness by means of multitudes of rays. of diamonds worn on their bodies by the ladies of the Nagas'. A Naga is a fabulons serpent-demon so called, as he has a human face with the tail of a serpent, (the race of these beings is said to have sprung from Kadru, wife of Kas'yapa (or from Surasá) in order to people Pátála, one of the regions below the earth, their city is called Bhogavati). According to the poet these

semi-divine fairies generally haunt the mountain Himavat. मनच्याकारः फणलांग्लयको देवयोनिभेदः. The females of the race are described as very beautiful. The Nagas had "corporeal constitutions capable of (sexually) attracting and being attracted by human beings and yet they were not without the serpentine furniture of the hood and the venomous fang." निकल -Analyse निकंजेप ये पद्माकराः तेपां पद्मखण्डानि निक्क्षपद्माकरपद्मखण्डानि तैः तथोक्तेः By means of the clusters of lotuses grown in large ponds under the spacious bowers (of the mountain )'. राजिदिव नंत्रिभागं-Analyse रात्रों च दिवा च रात्रिंदिवं तस्य संविभागः तं ताहशं, 'Division of the day and night.' As for the Dvandva compound Cf. नक च दिवा च नक्तंदिवं अहिन च दिवा च अहिद्वं &c. यस्य निक्क अपद्माकरपद्मखण्डेः [ नागांगनाः ] रात्रिंदिवसंविभागं विदन्ति—'They calculate the division of the day and night by means of the clusters of lotuses grown in large ponds under its (i. e. of the mountain) spacious bowers, where the mass of darkness has been dissipated by reason of the multitude of rays of diamonds worn on their bodies by the fairies of the Nàgas.'

St. 51. धातु°—Construe धातुप्रभालोहितपक्षयुग्मः श्रीमद्भृहालंकृतचारुपृष्ठः भासरचन्द्रकान्तः यः दिश्यस्य चन्द्रकिणः रूपश्रियं विभार्ते. धात°—Analyse धातनां गैरिकादीनां प्रभाभिः कान्तिभिः लेहितं रक्तं पक्षयोः पार्श्वयोः युग्मं यस्य स One whose sides or slopes have become red by the light or splendour of metallic substances.' श्रीमदृहा°—Analyse श्रीमतीभिः प्रशस्ताभिः ग्रहाभिः कंदराभिः अलंकृतं मण्डितं चारु शोभनं पृष्ठं यस्य सः, 'One whose uppermost part or upper side is adorned by beautiful and spacious caves.' दिञ्चस्य adj. Expl:-दिवि भवः दिञ्चः तस्य, 'Divine,' 'supernatural,' 'wounderful.' चन्द्रिकत् m.— 'A peacock.' रूपश्चियं— Analyse रूपस्य श्रीः रूपश्रीः तां, 'Perfection of form,' 'excellence of beauty,' 'perfection of handsomeness,' 'excellence of elegance.' An object to विभात. भासरचन्द्रकान्त:-Analyse भासरशासी चन्द्रश भासरचन्द्रः । भासरचन्द्रवत् कान्तः उज्ज्वलः स्वच्छो वा, 'Perfectly white like the brilliant moon.' Because the peaks of the mountain Himavat are always covered over with snow. The compound may be analysed as, भासरे: चन्द्रकान्तमणिभिः युक्ती वा, 'Studded with brilliant moon-gems.' The epithets पक्ष:, ग्रहा and भाष्टरचन्द्रकान्त: also convey double sense. When applied to the mountain, qu: means, 'slopes or sides of a mountain,' net means, 'a cavern or valley' and भारतन्त्रकान्तः means, 'bright like the brilliant moon', or studded with bright moon stones.' When applied to the peacock of

Kartikeya (स्कन्दस्य चन्द्रकिणः पक्षे), पक्ष means, 'wings or feathers.' गुद्द means, 'Kartikeya' and भास्रचन्द्रकान्त means, 'one having a bright extremity of feathers full of the shapes (or forms) of eyes.' In this sense analyse चन्द्रकः पिच्छगतोज्ज्वचनेत्राकारचिद्धविकेषः तस्यान्तो भासरो यस्य सः भास्रचन्द्रकान्तो यः दिव्यस्य चन्द्रकिणः स्पित्रियं विभित्ते 'Which with its sides (or slopes) red with metallic substances, with its uppermost part decorated by beautiful and spacious caves and with its perfect whiteness like that of the brilliant moon, exhibits the excellence of beauty of the heavenly peacock (of गुद्द )'.

- St. 52. तस्य—Construe निझर्रेरणुविदेर्जातीर्वयूतागरुपादपान्ते तस्य मैनाक-गुरोर्निकुंजे धनदप्रभावः अधिज्यधन्वा [धनुज्या ] कणन् चचार् निर्झरांखविद्धैः— Analyse निर्झराणां रेणवः निर्झररेणवः तैः विद्धाः निर्झररेखविद्धाः तैः, 'Surcharged by the watery sprays (or particles) of mountain torrents. विधूतागरुपादपान्त-Analyse विधूताः अगरुपादपानां अन्ताः यस्य तस्मिन् विधूतागरु-पादपान्ते, 'The aloe trees on the borders of which were set in motion ( or were shaking)'. अधिज्यधन्त्रा-Analyse अधिकृते ज्ये यस्मिन् तत् अधिज्यं । अधिज्यं धत्र्यंन सः, 'One who has his bow strung.' 'One whose bow-string is stretched ( or is up ).' Cf. R. II. 8. ' अधिज्यधन्त्रा विचचार दावम्" धनदप्रभावः — Analyse धनदस्य कुत्रेरस्येव प्रभावो यस्य स तथोकः 'Having a power like that of Kubera.' 'Whose might was equal to that of Kubera.' He is said to have his abode on the Kailasa peak of the Himalaya mountain. मेनाकग्रहो:--Analyse मैनाकस्य गुरुः मैनाकगुरुः तस्य मैनाकगुरोः, ' Of the sire of the mountain Mainaka.' मनाक m.—A mountain stated in the Mahabhárata to be north of Kailása; so called as being the son of हिसबत् and मेनका. When, as the poets sing, इन्द्र clipped the wings of the mountains, this is said to have been the only one which escaped. This mountain, according to some, stands in Central India, and, according to others, near the extremity of the Peninsula, तस्य भैनाकगुरोर्निकुंजे धनदप्रभावः अधिज्यधन्वा क्रणन् चचार-Having a power like that of Kubera, with his bow strung, the king, twanging the string of his bow, began to roam about in the arbours of that sire of Mainaka, the aloe trees on the borders of which were violently shaking by the stormy wind, surcharged with the watery sprays of mountain-torrents."
  - St. 53. तूणीरतः—Construe चपलेतरात्मा रंगतुरंगः घन्वी तूणीरतः इषुं कुर्णं विकृष्य चार्य िच ो संचाय क्वचिन्मृगाणां मार्गं पुरतः आग्र रून्धे स्मः चपलेतः

रात्मा—Analyse चपछाद् इतरः आत्मा यस्य स चपछेतरात्मा, 'Having a nature or natural temperament other than fickle' (i. e. of a steady mind). 'Of a firm disposition.' रंगत्ताः—Analyse रंगन् तुरंगो यस्य स ताहशः 'Riding on a galloping or leaping horse'. रङ्गत् Present Participle derived from the root रग् vi. (र्गा गतौ, Udåtta) I. P. to go,' 'to walk,' 'to move,' 'to leap' &c. (रङ्गति) Cf. Paṇini III. 1. 134. रंगत्रंगो यन्त्री कचिन्मुगाणां मार्ग पुरतः आग्र इन्ये स्म—' Instantly drawing an arrow from the quiver and fixing it on his bow-string that celebrated bowman of a firm mind, with his horse galloping about, immediately began to obstruct the path of wild animals in front'.

St. 54. उत्कर्ण-Consrue राजा ईपन्निपातेन शरेण विदर्शिताभ्याहतकन्द्रकात्थे बत्कर्णं उत्पुच्छयमानं पारिष्ठवाक्षं मृगशावद्यन्दं आसे [ दृरीचकारेत्यर्थः ]. उत्कर्ण— Analyse उद्गती कणों येषां तत्. 'Having their ears erect.' 'With ears erect.' उत्प्रक्ष्यमानं- With tails uplifted. ' Lifting up their tails.' A present participle derived from the Denominative verb in the Atm. ( उत्प्रच्छयते ). आसे—' Drove out.' ' Frightened away '. 'Threw away.' Derived from the root अस् vt. 4. P. (सेंद्) generally with any preposition Ubhayapada. But the poet seems tohave used it in Atm. without any preposition. विद्विति -- Analyse विदर्शितं च अभ्याहताः ताडिताः ये कन्दुकाः गेन्द्रकाः तैः उत्थं च, ' Which was pointed out and which had got up by balls being struck against it. ' पारिष्ठवाक्षं—Analyse पारिष्ठवे अक्षिणी येपां तत्, ' Of swimming eyes.' मृगशावहन्दं Analyse मृगाणां शावाः मृगशावाः तेपां हन्दं, ' A herd of young antelopes ( or forest animals ).' राजा पारिष्ठवाक्ष मुगशावहन्दे आसे-' By the feeble descent of an arrow the king scared away a herd of young antelopes (or wild animals) which was pointed out to him and which rose up by balls being struck against the deer in it which had swimming eyes, erect ears and tails. lifted up'.

St. 55. मध्यं—Construe उद्येगवरुस्त्वं करेण मम मध्यं मा प्रसभं पीडयस्त इति मद्यंगकेतोः विकृष्टचापेन अभिद्धलं विवश्चणा इव नेमे. उद्यंगवरु:—Analyse उद्यंग वरुं यस्य स उद्यंगवरु: 'Having an extraordinary strength or power.' The propriety of employing उद्यंग in a compound like this does not appear so very happy, because उद्यंग generally implies 'loftiness,' 'height' &c., and also 'the swelling of a river or a stream,' but not in the sense in which the poet employs it. The word may perhaps figuratively give the poet's required sense. Cf.

S'is'n. TV. 38. "उत्तंगस्तनभरभंगभीरुमध्याम्." विवश्वणा Expl:-वकुमिच्छः विवश्वः तेन, 'Wishing to speak,' 'about to address.' अभिमुखं adv.—Analyse मुखं अभि अभिमुखं, 'Towards the face.' i. e. in front. विकृष्टचापेन— Analyse विक्रप्रशासी चापश्च विक्रप्रचापः तेन, 'By the bowstring excessively drawn.' मुत्रवंशकेतो:-Analyse मनोः वंशः मुत्रवंशः तस्य केतः तस्य तादशस्य, 'To the eminent person in the race of Manu ( lit. to the standard or banner of Manu's race ).' नेमे-Mark the impersonal use of the intransitive root नम् in the est or the Perfect. Such construction is often met with in Bhatti, Bharavi and Magha. Cf. Kir. III.30. "sla ब्रुवाणेन महेन्द्रसूर्वं महर्षिणा तेन तिरोवभूवे । तं राजराजानुचरे।ऽस्य साक्षात्प्रदेशमा-देशमिवाधितष्टी. " XVI. 35. " बौरुन्ननामेव दिशः प्रसेदः स्फ्रुटं विससे सवितर्म-यूलेः । क्षयं गतायाभिव यामवत्यां पुनः समीयाय दिनं दिनश्रीः. " S'i's'u, III. 61. " वाणाहव्याहतशंभ्रशक्तेरासितमासाय जनाईनस्य । शरीरिणा जैत्रशरेण यत्र निःशक-मूपे मकरध्वजेन." The idea of the verse is beautiful. The bow being excessively drawn both the ends of it came close so as to give it the form of a mouth, standing in the same line, opposite to the king's face and, as if, actually addressing its prayers to the king. उत्त्रावटस्त्वं करेण मम मध्यं मा प्रसभं पीडयस्त-- Thou art, O king, exceedingly strong, please do not forcibly inflict pain to my waist (lit. middle part) by thy hand." इति मद्यवंशकेतोः विकृष्टचापेन अभिमुखं विवक्षणा इव नेमे—'Wishing, as it were, to say these words, the bow of that eminent person of Manu's race, the string of which was excessively drawn, lowly bent infront of him.'

St. 56. सम्—Construe नृपेण विद्वोऽपि पूर्वोहितवेगहरया एणवरः समुत्पात । प्रीत्या स्वर्धेकं यातुः अन्तःकरणस्य अनुयात्रां कर्तुकामः इव । एणवरः—
Analyse एणेषु वरः, 'An excellent black antelope.' 'A leader
of an antelope herd.' Severel kinds of antelopes are thus
defined in छन्दोग०—" अनुचो माणवो ज्ञेयः एणः कृष्णमृगः स्मृतः । स्क्योरमुखः
प्रोत्तः शंबरः शोण उच्यते.'' पूर्वोहितवेगहरया—Analyse पूर्वं आहिता वेगस्य हात्तः
पूर्वोहितवेगहतिः तया, 'By reason of the force of the speed that was
already imparted.' अनुयात्रा f.—' That which is reguired for
a journey.' 'Retinue.' 'Attendance'. नृपेण विद्वोऽपि पूर्वोहितवेगन्नुस्या
एणवरः समुत्पात—' Though wounded by the king, that leader of an
antelope herd flew up in the air (or sky) by reason of the force
of the speed that was already imparted.' प्रीत्या स्वर्धेकं यातुः अन्तःकरणस्य अनुयात्रां कर्तुकामः इव—'Wishing. as it were, to be in attendance through affection, on the heart proceeding to the heavenly world.'

St. 57. अन्योन्य°—Construe अन्योन्यवकत्रार्पितपञ्चवाययासं क्रर्गयुग्मं प्रिया-जनीतौ इष्टचाद्वचेष्टस्य चुवीरस्य घाताभिरति भृशं निरासे Cf. R. IX. 57, 58, 67. अन्योन्य°—Analyse अन्योन्यस्य क्कत्रयोः अर्थितः पष्टवामाणां ग्रासो येन तत्र 'Which has put mothfuls of the ends of young shoots of grass (or tender sprouts) into the mouths of one another.' न्वीरस्य-Analyse नृणां वीरः नृवीरः तस्य तादशस्य, ' Of the man-hero.' कुरंगयुग्मं—Analyse क्ररंगयोः युग्मं क्ररंगयुग्मं, ' A pair of antelopes.' ' A pair of deer.' प्रियातनीती-Analyse प्रियाणां अत्रनीतिः प्रियातनीतिः तस्यां तयोकायां, 'With respect to the courtesy for his beloveds.' 'With regard to the conciliatory acts towards his beloveds.' इष्टचारुचेष्टस्य— Analyse इष्टाः चाढुचेष्टाः यस्मै स इष्टचाढुचेष्टः तस्य तादशस्य, 'Who had a liking for elegant humouring (or agreeable flattery or coaxing \*insinuations).' याताभिरतिं-Analyse याते अभिरतिः याताभिरतिः तां ताहशीम, 'Delighting in making a slaughter (of animals ).' · Taking pleasure in killing (animals ). ' निरासे—Derived from अस् vt. 4. U. (सेट्) with निर्, 'to evict,' 'to expel,' 'to banish,' 'to keep off,' 'to turn out,' 'to drive away,' 'to cast out' &c. प्रियातुनीतौ इष्टचाद्वचेष्टस्य नृवीरस्य घाताभिरति भृशं निरासे—' A pair of antelopes which was putting mouthfuls of the ends of young shoots of grass into the mouths of one another forcibly evicted the pleasure in the slaughter of animals of that man-hero, who had a frequent liking for elegant humonring in the conciliation of beloveds.

St. 58. ऋज्वागता—Construe सुहु: ऋज्वागता मुगाणां पंक्तिः पूर्वस्य सुखे सुकेन सद्यः परेपामन्तरेपु समं दृष्टेन तस्य (दश्रत्थस्य) शरेण यथिता इत्र रेजे. ऋज्वागता—Analyse ऋज्ञरागता ऋज्वागता, 'Come into a straight line.' अन्तरेपु समं—'In an even line between the intervening spaces or intervals.' Rajasundara one of the expositors of the Kavya reads तेन for तस्य. तेन then means तेन शरेण, 'by that arrow,' or तेन दश्रयेन सुकेन, 'discharged or hit by the king Das'aratha.' सुहु: ऋज्वागता मृगाणां पंक्तिः यथितेन रेजे—'A row of deer which had repeatedly come into a straight line shone as if strung together.' पूर्वस्य सुखे सुकेन स्यः परेपामन्तरेषु समं दृष्टेन तस्य (दश्र्यस्य) शरेण—' By means of a thread of his arrows hit into the mouth of the formost antelope and instantly seen in an even line between the intervals of other antelopes,'

St. 59. आधावतः—Construe धर्म्वरंगेण तेन आधावती महिपस्य मध्येळळाटं खकः अस्कववेगी बाणः दृददेहभेदे लांगुलसारत्वं इयाय. धर्म्वरंगि—Analyse धरतीति घरः। धनुषः घरः धनुर्धरः तेन ताहशेन, ' By that bowman.' ' By that bearer of a bow. ' By him who was armed with a bow.' By that archer. ' मध्येललारं adv. Analyse ललारस्य मध्ये मध्येललारं, ' In the middle of forehead, ' Cf. S'is'u. III. 33. " मध्येसखदं." महिपस्य— ' Of a wild buffalo;' generally known as गवड or गवय or the Gayal, गवा in Marathi. अस्कन्नवेगी—Analyse न स्कन्नः अस्कनः। अस्कन्नो वेगो यस्य स ताहुन:, 'Whose speed had not slackened.' 'Of an unimpeded speed. ' दुददेहभेदे—Analyse दुदशासौ देहश्र दृददेहः तस्य भेदः तस्मिन्, ' In the split of the body which was strongly built. ' टांग्डसारलं-Analyse टांग्लस्य सारत्वं टांग्लसारत्वं, 'The substance or strength of a tail.' लांग्लसारत्विमयाय— Assumed the substance of a tail i. e. became a new tail on the forehead of the buffalo. ' अस्कन्नवेगः वाणः आघावतः महिषस्य दृढदेहभेदे लांगूलसारत्वं इयाय—'An arrow of unimpeded speed, hit on the middle of the forehead of a fleet buffalo, by that bowman, assumed the form of a tail in the split of its hard body.'

St. 60. स—Construe अथ द्विपराजगामी दुर्लक्ष्यभुजः स [ दशरथः] तुरंगं इन्तुं रचितकमस्य द्वीपिनो देहं वाणेरेकेन क्षणेन प्रतिविन्दु जवान. द्विपराजगामी—Analyse द्वाभ्यां पिवन्तीति द्विपाः हस्तिनः तेषां राजा द्विपराजः गजेन्द्रः तद्वत् गन्तुं शिल्मस्य स तादशः, 'Having a gait like that of a mighty elephant.' 'Walking gracefully like a mighty elephant.' रचितकमस्य—Analyse रचितः कमो येन स तस्य तादशस्य, 'Which had couched down so as to make a spring.' प्रतिविन्दु adv.—Analyse विन्दी विन्दी प्रतिविन्दु, 'On every spot of its body.' दुर्लक्ष्यमुजः—Analyse दुर्लक्ष्यो भुजो यस्य स तादशः 'Having arms which were hardly visible (in shooting arrows).' तुरंगं इन्तुं रचितकमस्य द्वीपिनः देहं वाणेः प्रतिविन्दु जवान—'Then that king, having a graceful motion resembling the gentle gait of a mighty elephant, having arms which were hardly visible (in shooting) in a moment struck, by his arrows, in every spot, the body of a leopard that had couched down so as to make a spring on his horse to kill (it).'

St. 61. तिस्मन्—Construe भीमं गण्डं शक्षण भिषजीव प्रसद्ध पाटयित तिस्मन्नृपे तदीयनादप्रतिनिस्बनेन अदिः त्रासात् शृशस्त्रवनाद इव. गण्ड m.—'A rhinoceros.' Derived from गढ् vi. I. P. (सेंद्), 'To affect the cheek.' 'To be rough as the cheek.' गण्डति संहतो भवति । 'गाडि वद्-नेकदेशे'। ण्डुल् Panini. III. 1. 133–134. See गण्डकः, खद्गः and खाद्गिन्। गंडा in Marathi. तदीयनादप्रतिनिस्वनेन,—Analyse तदीयः नादः तदीयनादः तस्य प्रतिनिस्वनः तदीयनादप्रतिनिस्वनः तेन तादश्चन, 'By the re-echoing of its roaring.' Cf. R. II. 28. "तदीयमाक्रन्दितमातसाथोधुहानिबद्धप्रतिशब्ददी-

र्धम." भीमं गण्डं शक्षेण भिषजीव प्रसद्य पाटयति तस्मिन्न्पे—' Like a surgeon when the king was violently tearing up the formidable rhinoceros with his weapon &c.' तदीयनादप्रतिनिस्वनेन अदिः त्रासात् भूशस्त्रनादेव—'As if through fear the mountain, began to roar terribly by the re-echoes of it roaring.'

St. 62. युद्धाय---Construe शरजन्मतुल्यः चक्रीकृतचापदंडः [स ] यूथात् युद्धाय अभितो निष्टतं सुद्धः क्रोघविसक्तनादं क्रोडं शरस्य दक्ष्यं चकारः क्रोड m.—
'A wild boar.' Derived from the root कुड् vi. 6. P. (संद्)'To dive.'
'To be or become thick.' 'To sink.' क्रोडोऽस्यास्ति।" अर्थआदिभ्योऽस्" Panini V. II. 127. क्रोधविमुक्तनादं-Analyse क्रोधाद्विमुक्ती नादो येन स तं নাব্রা, ' Who gave out a terrible yell ( or roar ) from natural ferocity ( lit. anger ).' शर्जन्मतुल्य:—Analyse शर्जन्मना पद्याननेन तुल्यः समः, 'Equal in might to Kartikeya, the general of the army of the gods.' शरजन्मन् or कार्तिकेय m .-- Son of S'iva, generated from the semen of that god cast into Agni, who, too weak to retain it, cast it into the Ganges. ( The semen, according to another account, is represented to have been cast also into a thicket of reeds, hence the name श्राजन्यन्. ) Thence it was swallowed by the six Krittikas, every one of whom, produced a male child. But these six children, born severally, were combined into one of abnormal figure with six heads and twelve hands; (hence called कार्तकेय and पण्डाख). He was the commander of the army of the gods (hence called सेनानी), and slew the powerful demon तारक. Devasená was his wife. He is represented as riding a peacock and is said to have split the mountain ক্লাপ্স to convince the latter of his prowess. चक्रीकृतचापदंड:—Analyse अचक्रं चक्रं संपद्मानं चक्रीकृतं। चक्रीकृतः चापस्य दंडो येन स तादुशः, 'Who had curved the staff of his bow into a circular or round form. ' म्थात् युद्धाय अभितो निष्टतं बुहुः कोधविश्वक्तनादं क्रोडं शरस्य छक्ष्यं चकार—' Equal to Skanda (in might) the king, who had curved the staff of his bow into a circular form, made a wild boar which had turned round from the herd to fight and was ever and anon giving out a terrible roar from natural ferocity the mark of his arrow.'

St. 63. एवं—Construe एवं स वीरः मृगव्यश्रमसेवितः सन् विश्रामहेतोः वाहं विहाय समीरणानित्तेतवेतसार्य सरस्तीरमञ्ज्ञकारः मृगव्यश्रमसेवितः—Analyse मृगव्यश्रम श्रमः मृगव्यश्रमः तस्य सेवितः मृगव्यश्रमसेवितः, 'Who has undergone the fatigues of hunting.' विश्रामहेतोः—Analyse विश्रामो विश्रमः खेदापनयः । भावार्थे धन्प्रत्ययः । स एव हेतुः तस्य विश्रामहेतोः विश्रामकारणात् । विश्रामार्थमित्यर्थः । " पष्ठी हेतुप्रयोगे इति पष्ठीः" Panini II. 3. 26. • For the sake of repose.' According to Panini the noun that may be

formed from अम् with वि would be विश्रम and not विश्राम as has been used by Kalidasa and other poets. Mallinatha, however, tries to support this form from an authority of Chandra's grammar. He says,-विश्वामेत्यत्र " नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः ७-३-३४ " इति पाणिनीय दृद्धिप्रतिपेथेऽपि " विश्रामो वा " इति चन्द्रव्याकरण विकल्पेन दृद्धिविघाना-द्पसिद्धिः Cf. Megh. I. 26. "तत्र विश्रामहेतोः " समीरणानर्तितवेतसायं-Analyse समीर्णेन आनर्तितानि वेतसानां अग्राणि यस्य तत्. ' Where the foremost points of the cane-plants were made to dance ( i. e. set in motion ) by the current of the wind.' एवं स वीरः मृगव्यश्रमसेवितः सन विशामहेतोः वाहं विहाय—' In this manner that warrior, who had undergone the fatigues (or troubles) of the hunting expedition (or excursion), left his horse for the sake of taking repose (or in order that he may enjoy rest).' समीरणानार्ततवेतसायं सरस्तीरमञ्जकार-And honoured (lit. decorated) the bank of the lake where the ends of the cane plants were set in motion by the current of a breeze.

- St. 64. सुगन्वि —Construe सुगन्धिसौगन्धिकगन्बहृदाः सारसनादकर्पी स-रोऽनिलः आधूतराजीवरजोवितानैः नृपतेरङ्गं पिशङ्गं चकारः सुगन्धिसौगन्धिकगंयहृयः— Analyse सौगन्यिकस्य गन्धः तौगन्धिकगन्धः । सुगन्धिश्रासौ सौगन्धिकगन्धश्र सग-न्धिसीगन्धिकगन्धः तेन हृद्यः, 'Grateful (pleasant or delicious ) by reason of the sweet smelling scents of a perfumer's shop.' सारसनादक्षीं-Analyse सारसानां नादः सारसनादः तं कर्पतीति सारसनादकर्षी, ' Pulling or attracting the sound (or a song ) of Sarasa birds.' आधृतराजीवरजो-वितानै:-Analyse राजीवानां कमलानां रजांसि राजीवरजांसि । आधृतानां राजी-वर्जसां वितानानि बह्रोचाः तैः तथाकः, ' By coatings formed of ( or made .of) poliens that had blown up from the cases or cups of bluelotus-flowers'. It may also be analysed as, आधुतानि च राजीवानि च तेपां रजतां वितानानि तैः ताह्यैः, 'By coatings of pollens of blue lotus-flowers that were violently shaking.' विशङ्क adj. ' Reddish brown.' 'Of a tawny brown colour.' सरोनिलः आधृतराजीवरजो-वितानै: नृपतेरङ्गं पिशङ्गं चकार—' The breeze of the lake delicious by the sweet-smelling scents of a perfumers shop and attracting the songs (notes) of Sárasa birds imparted a tawny brown colour to the king's body by coatings formed of pollens which had blown up from the cups of blue lotus-flowers.
- St. 65. अथ-Construe अथ अस्तक्र्टाहतं सम्रहसदीियतिविस्क्रिंजं उग्ररागं किचित् घनेन स्पृष्टं अकेविम्बं वृहत्तमं छोहलण्डमिव आस. अस्तक्र्टाहतं-Analyse अस्तस्य क्रूटं अस्तक्र्टं तस्मिन् आहतं अस्तक्र्टाहतं, 'Struck against (i. e. resting on) the summit of the setting mountain.' उग्रागं—Analyse उगः रागः

यस्य तं तादुशं. 'Of a dazzling brightness or splendour.' समुष्टसद्दिगितिवस्क्रलिंगं Analyse समुद्धसन्त्यः विस्क्ररन्त्यः दीचितयो मरीचयः समुद्धसद्दिगितयः। ता एव
विस्क्रलिंगाः यस्य तं तादुशं, 'Having sparks of fire made (or consisted)
of flashing (or glittering) rays.' लोहखण्डं m. n.—Analyse लोहस्य
खण्डं लोहखण्डं, 'A piece of iron.' वृहत्तप्तं लोहखण्डमिन—' Like a piece of
iron made intensely hot.' अर्कविम्बं m. n—Analyse अर्कस्य विम्बं अर्कविम्बं, 'The disc of the sun.' 'The solar-disc.' अथास्तक्र्याहतं डयरागमकेविम्बं वृहत्तप्तं लोहखण्डमिन आस—' Then the orb of the sun, of
dazzling brightness, resting on the peak of the setting mountain,
shedding sparks of fire made of flashing rays and in some places
interspersed with dry clouds, looked like a red hot ball (lit. a
piece) of iron'.

St. 66. विम्नं—Construe प्रतीच्यां [ दिशि ] अवनीश्वरेण दृष्टं पतङ्गस्य विम्नं दृष्टिं यनन्य विनीलित्विपि भित्ती लम्बमानमेकं काञ्चनतालहन्तं यथा. अवनीश्वरेण—Analyse अवनीश्वरः तेन, 'By the lord of the earth.' विनीलित्यि —Analyse विनील तिवद् यस्याः सा विनीलित्वद् तस्यां, 'Possessing a shining black color. ' काञ्चनतालहन्तं—Analyse कांचनस्य तालहन्तं काञ्चनतालहन्तं, 'A fan made of gold.' 'A golden fan.' प्रतीच्यां [दिशि] अवनीश्वरेण दृष्टं पतंगस्य विम्नं दृष्टिं वनन्य—'The solar disc that was (accidentally) seen by the lord of the earth in the western quarter (at once) arrested (lit. riveted) his sight.' विनीलित्विपि भित्ती लम्बन्मानमेकं काञ्चनतालहन्तं एथा—'Like a golden fan hanging on a wall of a shining black colour.

St. 67. राजा—Conustrue राजा तस्मिन् [सरस्तीरे] रजन्यां इन्दुपादेः श्रीतलं शिलातलं अधिशस्य गिरिनिर्झराणां आसारसारैः मृदुभिः समीरैः खेदं विनिन्ये शिलातलं —Analyse शिलायाः तलः शिलातलः तं तादशं, 'On the flat surface of a slab.' इन्दुपादेः—Analyse इन्दोः पादाः इन्दुपादाः तैः तादशेः, 'By the rays of the moon.' आसारसारैः—Analyse आसाराणां साराः आसारसार । तैः, 'Which wafted over the sprays of hard showers.' गिरिनिर्झराणां—Analyse गिरेः निर्झराः गिरिनिर्झराः तपां, 'From the water-falls or cataracts of the mountain.' गिरिनिर्झराणामासारसारैः—' Wafted over by sprays of hard showers coming down from water-falls of the mountain.' टि. R. XIII. 29. "आसारसिक्षक्षितिबाध्ययोगात्". Megh. I. 17. "त्वामा-सारप्रशमितवनोपस्रवं साधु मुर्झाः" Ku. I. 15. "मागीरथीनिर्झरकिकराणां." खेदं विनिन्ये—'Removed the fatigues of.' Cf. Megh. I. 36. अध्यखेदं विगिन्ये—'Removed the fatigues of.' राजा शिलातलं अधिशस्य गिरिनिर्झराणां आसारसारैः मृदुभिः समीरैः खेदं विनिन्ये—' On that bank of the lake the king, taking repose, at night, on the flat surface of a

slab cool by reason of the moon's rays, removed the fatigues by means of gentle breezes which wafted over the sprays of showers coming down from waterfalls of the mountain.'

- St. 68. पत्यो—Construe मृगयाभिलापात् पृथिव्याः पत्यो त्रियामां जागपेया नीतवित [ सित ] त्रासादिव निजं कुरङ्गमादाय मृगलांछनेन सापि प्रपेदे मृगयाभिलापात्—Analyse मृगयायां अभिलापः मृगयाभिलापः तस्मात्, 'From a (strong) desire for hunting.' जागयां, जाग्रिया, जागित f.—'Wakefulness,' 'keeping awake at night.' मृगलांछनेन—Analyse मृग एव लांछनं यस्य स मृगलांछनः तेन, 'By one bearing on its surface a spot of a deer i. eby the moon.' मृगलांछनेन प्रपेदे—For the use of the 3rd. per. sing, of the Perfect Atm. (passive) or लिट् as impersonal with the subject in the instrmental case, see our note on the stanza 55. Cf. Bhatti.
  XIV. 42. मम्नें पतङ्गवद्वीरहाहिति च विज्ञकुशे" तिरोवभूवे सर्वेण प्रापे च निश्चयास्पद् ॥ ४३॥ ही चित्र लक्ष्मणेनोदे रावणिश्च तिरोदशे॥ ३९॥ मृगवाभिलापात् पृथिव्याः पत्यो त्रियामां जागवया नीतवित [ सित ]—'When the lord of the earth, from a desire for hunting expedition, passed away the night, by keeping himself awake.' त्रासादिव निजं कुरङ्गमादाय मृगलांछनेन क्वापि प्रपेदे—
  'The deer-spotted-moon did (actually) go away somewhere taking with him his deer, as if, from fear.' The moon at the time disappeared from the horizon.
- St. 69. आहल्ल—Construe रागी विवस्तान् उदयाचळस्य श्रद्धमारुख पृथिन्याः पर्ये मृगयाविहारे प्रस्कृरता करेणव मृगान् रचयांवसून मृगयाविहारे—Analyse मृगयायाः विहारः मृगयाविहारः तिस्मन्,' 'For a hunting expedition.' 'For a hunting excursion ( or sport ).' The locative is often employed to denote the object or purpose for which anything is done as, चर्मीण हीपिनं हन्ति दंतयोहन्ति कुञ्चरम् । केशेषु चमरीं हन्ति सीम्नि पुष्कछको हतः ॥ 'Man kills the tiger for skin, the elephant for tusks, the chamari ( or yak ) for hair, and the musk-deer for musk.' उदयाचळस्य—Analyse उदयस्य अचळः उदयाचळः तस्य ताहशस्य, 'On the mountain behind which the sun rises.' रागी विवस्तान् उदयाचळस्य शंगमारुख—'The sun, with its red lustre, ascended the peak of the rising mountain.' पृथिन्याः पत्ये मृगयाविहारे प्रस्करता करेणव मृगान् रचयांवसून—'And caused the antelopes ( or wild-beasts ) to be in motion for the hunting excursion ( lit. sport ) of the lord of the earth, as if, by its tremulous hand ( or rays ).'
- St. 70. प्रमु:—Construe अथ प्रभाते प्रजानां प्रमु: हरिप्रभावः सज्जनगी-तकीर्तिः बद्धायुथः स [दशरथः] सज्जीकृतं बंधुरवर्मजालं हरिमारुरोहः हरिप्रभावः— Analyse हरेरिव प्रभावो यस्य सः, 'Possessing strength (or might)

like that of Indra.' सरजनगीतकीर्तः—Analyse सज्जनेगींता कीर्तियंस्य सः, 'Whose fame (or glory) was sung by the virtuous.' वस्तायुधः—Analyse वस्तान्यायुधानि येन सः, 'Armed with weapons.' वधुरवर्मजालं—Analyse वर्मणो जालं वर्मजालं। वधुरं च तत् वर्मजालं च वन्युरवर्मजालम्। वन्युरवर्मजालं यस्य स तं तथोकं, 'One having a beautiful chain-armour or wire-armour' (a coat of mail made of wires). प्रशुः प्रजानामध स प्रभाते—Cf. R. II. 1. "अथ प्रजानामधिपः प्रभाते" हरि m.—'A horse.' अथ—'Then in the morning that lord of the people, whose power was like that of Indra, whose fame (the song of his fame) was sung by the virtuous, and who was (completely) armed, mounted a horse which was kept ready and had a beautiful wire-armour.'

- St. 71. कंचित-Construe आयतचापदंडः अन्वयकेतुभूतः असी मार्ग-णगोचरे कंचित मूर्ग दृष्टा शरभोरुवेगं शरं प्रसद्य सुसुक्षः तमन्वयातः मार्गणगोचरे-Analyse मार्गणस्य गोचरः तस्मिन् तथोक्ते, 'In the range of an arrow.' आयतचापुदण्डः-Analyse चापस्य दण्डः चापुदण्डः । आयतः चापुदण्डो येन, 'One who has stretched out the staff of a bow,' श्रास्त्रेंग्-Analyse शरभस्पेव उरः वेगो यस्य स तं तथोक्तं. 'Having a very great speed like that of a जर्भ.' ज्ञरभ m.—A fabulous animal (supposed to have eight legs and to inhabit the snowy mountain; it is represented as stronger than a lion, Cf. अष्टपाद, महास्कंधिन, अन्वयकेतुभूत:-Analyse अन्त्रये केतुभूतः अन्त्रयकेतुभूतः, 'Has become a banner to his race.' 'An eminent person of his race.' आयतचापदण्डः अन्वयकेतुभूत असौ मार्गणगोचर कञ्चित् मूर्ग दष्टा—' That king, who was a banner to his race, who had stretched out the staff of his bow, saw a certain wild beast come into the range of his arrow.' श्रमोस्वेग शरं प्रसद्ध अग्रसः तमन्त्रपात्-' And wishing forcibly to let go an arrow, of a very great speed, like that of a S'arabha, began to pursue the animal.'
- St. 72. विलंध्य—Construe नृपमार्गणानां मार्ग विलंध्य गगने रयेण रेखाय-माणः असी मृगोत्तमः तमसातटस्थं तपस्यद्भवनं वनं प्रपेदे. नृपमार्गणानां—Analyse नृपस्य मार्गणाः नृपमार्गणाः तेषां, 'Of the arrows of the king.' मार्ग विलंध्य—'Going beyond the range of the king's arrows.' रेखाय-माणो गगने रयेण—'Making a streak or line in the air by its speed.' रेखायमाणः—A present participal derived from the Denominative verb रेखायनते. See सिद्धान्तकीसुदी, कण्ड्वादिगणः तमसातटस्थं—Analyse तमसायाः तटे तिष्ठतीति, 'Lying on the banks of the Tamasà.' मृगोत्तमः— Analyse मृगेषु उत्तमः मृगोत्तमः, 'A leader of the wild beasts.' तपस्य-द्भवनं—Analyse तपस्यतां भवनं तपस्यद्भवनं, 'An abode of those practising

religious austerities. ' असी मुगोत्तमः तमसातदस्यं तपस्यद्भवनं वनं प्रपेदे—
' That leader of antelopes (or wild beasts) going beyond the range of king's arrows making a line in the air by its speed, got to the forest, situated on the banks of the Tamasá, which was an abode of those practising asceticism.'

St. 73. घन्नःसहाय:—Construe घन्नःसहायो नृवीरोऽसी अञ्चनति प्रदेशे [सित ] वाहं विहाय तरूणां घने गहने तत्पददत्तदृष्टिः [सन् ] सहसा पद्भयां चचार. घन्नःसहाय:—Analyse घन्नरेव सहायो यस्य स ताह्यः, 'Having for a companion his bow.' 'With a bow for his companion,' i. e. armed with a bow. नृवीर:—Analyse नृणां वीरः नृवीरः, 'A man-hero.' 'A hero of a man.' 'A hero among men.' तत्पददत्तदृष्टिः—Analyse तस्य पदेषु दत्ता दृष्टिःने स ताह्यः, 'Who has cast his eyes on (or fixed his glance at ) the track (lit. on the foot-prints) of the beast.' घनुःसहायो नृवीरोऽसी अञ्चनवित प्रदेशे वाहं विहाय—'That man-hero with a bow for his companion left his horse as the ground was rocky.' तरूणां घने गहने तत्पददत्तदृष्टिः सन् सहसा पद्भ्यां चचार—'And precipitately rushed on foot into the impervious forest of trees casting his eyes on the track of the beast.'

St. 74. तटे—Construe तस्याः अपि तटे घटपूरणस्य रवं श्रुत्या बृंहितनादशंकी मद्यवंशकेतुः घरण्योऽपि छनेः वाले तर्फो शर छमोच. तस्याः अपि तटे—'And on the bank of that river.' Here आपि, as a separable adverb, has the sense of च 'and.' घटपूरणस्य—Analyse घटस्य पूरणं घटपूरणं तस्य तादृशस्य, 'Of a jar in the process of being filled.' बृंहितनादशंकी—Analyse बृंहितस्य नादः बृंहितनादः तं शंकते इति वृंहितनादशङ्की, 'Suspecting the sound to be the roar of an elephant.' शरण्यः Expl:—शरणे साधुः शरण्यः, 'Yielding protection,' 'helping.' तन्जो—Analyse तन्त्राः जातः तन्जः तस्मिन्, 'On a child born of one's own body.'' On a son.' मद्यवंशकेतुः—Analyse मनोः वंशः मद्यवंशः तस्य केतुः, 'A standard or banner of Manu's race.' तस्याः आपि तटे मद्यवंशकेतुः घटपूरणस्य रवं श्रुत्वा—'And on the bank of that river that standard of Manu's race heard the noise of a jar in the process of being filled.' बृंहितनादशंकी शरण्योऽपि सुनेवांके तन्त्रों शर्माच—'And suspecting the sound to be the roar of an elephant, discharged an arrow on a young child of a sage, though yielding protection to the distressed.'

St. 75. पुत्र:—Construe पितिविभिन्नमर्ग छनेः पुत्रः शराहसारेण प्रयातं तं नृपं नेत्राम्हित्येन विलापनाना वाणेन भ्यो हृदि जधानः पितिविभिन्नमर्गः—Analyse पित्रणा विभिन्नानि मर्नाणि यस्य सः, 'One whose vital parts were shattered to pieces by an arrow.' शराहसारेण—Analyse शरस्य अहसारस्तेन, 'By

following an arrow.' 'By running after an arrow.' नेत्रास्त्रियेन—Analyse नेत्रयोः अंब्रिनेत्रास्त्रिनेत तैः दिग्यः तेन, 'Smeared with tears from his eyes.' विलापनामना—Analyse विलापो नाम यस्य स विलापनामा तेन, 'Going by the name (i. e. known by the name) of lamentation.' विलापनामना वाणेन शराजसारेण तं गुपं भूयो हदि ज्ञ्यान—'The Muni's son, the vital parts of whose heart were shattered to pieces by a feathered shaft, struck in return the heart of that king, who advanced towards him by the way of his dart, by an arrow of the name of lamentation smeared with tears from his eyes.'

St. 76. त्वया—Construe जरावेशजडीकृतस्य व्रतर्जार्णमूर्तेः विचक्षपः अना-थस्य गुरुद्वयस्य वने एकोऽयं आछंवनदण्डस्तु त्वया किं भग्नः अनाथस्य-Analyse न नाथः अनाथः तस्य, 'Of a helpless one.' विचक्षुपः—Analyse विगतानि चक्षंपि यस्य स ताह्यः, 'Whose eyesight is gone forever.' आउम्बन-दण्ड:—Analyse आलम्बनस्य दण्डः आलम्बनदण्डः, ' A holding-stick.' 'A stick or staff that supports the weight of a body in motion.' जरावेशजडीकृतस्य-Analyse जरायाः आवेशेन जडीकृतः जरावेशजडीकृतः तस्य तथोक्तस्य, 'Whose senses are confounded by the complete possession of oldage.' व्रतजीर्णमूर्ते:-Analyse व्रतेन जीर्णा मुर्तिर्यस्य तस्य तथाकस्य, Whose frames have become old by observing religious vows. गुरुद्वयस्य-Analyse गुर्वोः द्वयं गुरुद्वयं तस्य गुरुद्वयस्य, 'Of two elderly persons,' i. e. of parents. जरावेशजडीकृतस्य व्रतजीर्णमूर्तेः गुरुद्वयस्य वने एकः आलम्बनदण्डः त्वया कि भग्नः-'Why hast thou broken this solitary supporting staff of a pair of helpless elderly persons ( parents ), deprived of their sight, whose senses are confounded by the complete possession of oldage, and whose bodily frames have become worn out by observing religious vows?'

St. 77. एकं—Construe लक्ष्यमेकं साध्यता त्वया निरागः त्रित्यमपि विनाशं नीतम्। [कें तत् त्रित्यमित्याह]। वने मचक्षपा काल्पतदृष्टिकृत्यो दृध्दो मे पितरो अहं च. मचक्षपा—Analyse मम चक्षः मचक्षः तेन, 'By my eyes,' i. e. taking the help of my eyes. काल्पतदृष्टिकृत्यो—Analyse कल्पितानि दृष्टेः कृत्यानि याभ्यां तो तथोक्तो, 'The functions of whose sight were made or performed.' एकं दृक्ष्यं साध्यता त्वया निरागोऽपि त्रित्यं विनाशं नीतं—'By thee hitting on (lit. effecting) a solitary mark in this forest death was surely brought even on three innocent persons, viz my old parents, the functions of whose sight were made by my eyes, and myself.'

St. 78. वनेषु Construe—वनेषु मृगयूथमध्ये वासः । वृध्दांधजनस्य च पोषः क्रिया । द्वतिश्र वन्यं फलम् । एषु को घातहेतुद्धेषो मयि सम्भावितः मृगयूथमध्ये— Analyse मृगाणां पृथानि मृगयथानि तेषां मध्यं मृगय्थमध्यं तस्मिन्, 'In the midst of the herds of deer ( or wild animals).' दृध्दांधजनस्य—Analyse अन्यथासी जनश्र अन्यजनः । दृध्दः अन्यजनः दृध्दांधजनः तस्य, 'Of blind elderly persons.' 'Of old parents deprived of their eyes.' वनपु सृगय्थमध्ये वासः—'My abode is in forests among the herds of deer or wild animals.' दृध्दांधजनस्य च पोपः क्रिया—'My daily routine ( or duty ) is to feed my old parents deprived of their eyes.' दृतिश्र वन्यं फलं—'My means of support are wild fruits.' एपु को घात- हृत्वेंगि मिप संभावितः—'In these, what fault, the cause of my destruction, was perceived in me ( by you ) ?'

St. 79. व्रती—Construe त्रती विनाथः विगतापराथः स्मर्तव्यदृष्टेः पितः अंधयष्टिः इत्येषु [ सत्स्र ] निष्करुणेन कश्चिद् हेतुः अवध्यमावे कि न गणितः वती m.—'An ascetic,' 'a devotee,' a 'religious student.' विनायः— Analyse विगतो नाथो परच सः, ' One who is deprived of his master.' 'Who has lost his master.' विगतापराय:—Analyse विगतः अपरायः यस्मात, 'One from whom an offence has departed,' i. e. one who is innocent. स्मतेन्यदृष्टे:—Analyse स्मतेन्या दृष्टिः यस्य, 'Of one whose eye-sight was in memory' i. e. blind. अंथयष्टि:—Analyse अंथस्य यष्टिः अंथपष्टिः, 'A supporting staff to a blind man,' निष्करणेन-Analyse निर्मता करणा यस्मात तेन तादशेन, ' By a ruthless person. ' By a merciless man. ' अवध्यभाव-Analyse वध्यस्य भावः वध्यभावः । न वध्यभावः अवध्यभावः तस्मिन्, 'The state or condition of being inviolable.' 6 Of an inviolable nature. ' वती विनाधी विगतापराधः स्मर्तव्यदृष्टेः पितर-Fuzi :- I am an ascetic, helpless and innocent, and the supporting staff of my blind sire, whose eye-sight exists (only) in memory.' इत्येषु [ सत्छ ] निष्करुणेन कश्चिद् हेतुरवध्यभावे किं न गणितः— Under these circumstances (or when so many attributes are inherent in me ) why was not some (particular) reason for inviolability considered by you who are so cruel.

St. 80. तरस्वचः—Construe वनेषु कठिनाः तरस्वचः वसानः श्रीतोष्णनिर्पातसारः अस्वादुवन्याशनजीणंशक्तिः अयं तव कृपायाः पात्रं वध्यभूतः तरस्वचः—
Analyse तरूणां त्वचः तरस्वचः ताः तथोक्ताः, 'The barks of trees.' An
object of the present participal वसानः शीतोष्णनिर्पातसारः—Analyse
शीतं च उण्णं च एतयोः समाहारः शीतोष्णम् । शीतोष्णं सारं शीतोष्णसारम् । निर्पातं
श्रीतोष्णसारं येन स शीतोष्णनिर्पातसारः, 'One who has drunk cold as
well as hot sap of trees.' अस्वादुवन्याशनजीणंशक्तिः—Analyse न स्वादु
अस्वादु । वने भवं वन्यम् । अस्वादु च तद् वन्यं च अस्वादुवन्यं तस्याशनेन जीणां
शक्तियंस्य, 'One whose strength has fallen by eating tasteless wild

plants.' वनेषु कठिना तरत्वची वसानः अयं तव कृपायाः पात्रं वध्यभूतः—'Putting on hard barks of trees in forests, drinking cold and hot sap of trees and thus losing my strength by eating tasteless wild plants, such a one as myself,—who properly ought to be an object of your compassion, has become a prey to your hunting.'

St. 81. जीर्ण:--Construe जतुन्यासनिरुद्धरंथ्रो जीर्णः क्रुंभः मीजी च तरु-वल्कलश्च एतेषु मां विनिहत्य यद् गम्यं तद् गृद्यताम् । भवान् कृताथें।ऽस्तु. जतुन्यास-निरुद्धरंथ:-Analyse जतुनो न्यासः जतुन्यासः तेन निरुद्धं रंश्रं यस्य स तादशः क्रम्भ:, 'A jar the holes of which have been stopped by sticking on lac ( to them ).' तस्वल्कल:-Analyse तस्वां वल्कल: तस्वल्कल:, 'A dress made out of the barks of trees. ' कृतार्थ:—Analyse कृत: अर्थ: येन स कृतार्थ:, 'One who has attained an end or object.' 'Having accomplished a purpose or desire.' 'Successful.' जतन्यासनिरुद्रंश्रो जीर्णः कंभः माँजी च तस्वल्कलश्र—' I have with me an old jar, the boles of which have been stopped by sticking on lac, a triple string-girdle of मुझ grass and a dress made of the barks of trees. ' एतेषु मां विनि-इत्य यद गम्यं तद गृह्यताम्-'When things like the above form the items of my property, mayst thou get whatever is accessible (or attainable ) to thee by my death ' (lit. after having killed me). अवान कृताथोंऽस्तु—'Mayst thou attain thy desired object or end' (i. e. mayst thou get the full enjoyment of thy desired objects ).

St. 82. साधु:—Construe साधुः प्रीत्यर्थसंमीलितं कृपामन्थरं अक्षि शत्री आद्याति । नीचस्तु तत्पूर्वसंपादितदर्शनेऽपि निष्कारणवैरशीळो [भवति]. कृपामन्थरं-Analyse कृपया मन्थरं कृपामन्थरं, 'Blinking or winking slowly with tender feelings (or kindness).' प्रीत्यर्थसंमीलितं—Analyse प्रीतिरेव अर्थः प्रीत्यर्थः तेन संमीलितं प्रीत्यर्थसंमीलितं, 'Closed with the motive of pleasurable sensation ( or gladness, happiness). ' निष्कारणवैरशीलः—Analyse निर्गतं कारणं यस्मात् तत् निष्कारणम् । निष्कारणं च तत् वैरं च निष्कारणवैरम् । तदेव भी उपस्य सः, 'Naturally disposed to unnecessary (or needless) hostility.' The expression is used here predicatively. तत्प्रेसंपा-दितदर्शने -- Analyse संपादितं च दर्शनं च संपादितदर्शनम् । पूर्वं संपादितदर्शनं पूर्वसं-पादितदर्शनम् । तस्य पूर्वसंपादितदर्शनं तत्पूर्वसंपादितदर्शनं तस्मिन् तत्पूर्वसंपादितदर्शने A visit to him being brought about or paid previous to that of a virtuous man. ' 'An interview with him being effected previous to that of a virtuous man. ' Cf. "दुर्जन प्रथमं वन्दे सजानं तद-नन्तरम्.' साधुः प्रीत्यर्थसंमीलितं कृपामन्थरं अक्षि शत्रौ आद्धाति—' A righteous man casts his eyes on an enemy, closed with the motive of pleasurable sensation and blinking slowly with tender feelings."

नीचस्तु तत्पूर्वसंपादितदर्शनेऽपि निष्कारणवैरशीलो [ भवति ], 'While a villain is naturally disposed to unnecessary hostility even though a visit to him is paid first.'

St. 83. स्वं—Construe द्वेतिवलीपनीतस्मयः [ त्वं ] नीचस्य अविकर्में निष्ठां गच्छन् किमपि उन्नतद्यति स्वं कुळं कस्मै देतवे कळंकैः कछपीकरोपिः देतिवळी-पनीतस्मयः - Analyse हेतीनां बलं हेतिबलं तेन उपनीतः स्मयः यस्य सः, by pride consequent on the strength or power of his arms or weapons.' किमपि-अनिर्वाच्यं, वक्तमशक्यं, 'Indescribable,' 'beyond description.' उनतद्वति-Analyse उन्नता दृत्तिः यस्य तत्, 'Of an eminent career.' निश: f.—' Position.' 'Uniform practice or profession.' ' Skill, ' 'Eminence. ' ' Perfection.' ' Excellence. ' अधिकमें adv.— Analyse कर्मणीति अधिकर्म, 'In accordance with one's कर्म.' कस्मै हेत्वे—Kumaradasa seems to have used this phrase in the sense of कि निमित्तं, किमर्थं, किमिति, 'why,' 'for what reason' &c. But the phrase in the dative case is not universally supported by the classical authors. कस्मे हेतवे means, 'for what object (purpose) in view,' and not in the sense of 'for what reason,' 'why,' &c. Patanjali in commenting on Panini II-3-26 lays down that words meaning 'reason,' 'cause' ( निमित्त, कारण, हेतु ) may be used in this sense in any case in agreement with pronouns. But he is wrong. The forms को हेतु:, के हेते will never be found in the sense of "for what reason." The forms कस्मे हेतवे, कस्मे निमित्ताय will be found not in, the sense of 'for what reason,' but in the sense of the dative " for what object ( purpose ) in view." The form कस्य हेतो: is found, but हेतो: is not necessarily genitive. The instru-mental and the ablative ( केन हेतुना, करमाहेतो: &c. ) are the proper forms, and the locative is found but in slightly different sense. किं निमित्तं-प्रयोजनं-कारणं-अर्थं is, however, not uncommon. कलुपीकू-'To make turbid or unclean; '' to spoil,' 'to corrupt,' 'to vitiate.' किमिप उन्नतदृत्ति स्वं कुळं कस्मे इतवे कळंकै: कळुपीकरोपि—' Why do you spoil your noble family, of a highly eminent career, by heinous acts like these,-you, who are elated by pride consequent on the strength of your weapons, and are assuming (or accepting) the profession of a villain in accordancee with your Karma.

St. 84. मैवं—Constue अक्षतसाधुद्धतं अदुष्टभावं एनं [ दश्ररथं ] भवान् एवं मा स्म जुगुप्सतां इति निगृहीतकंठैः प्राणेः महिंपसनीर्वाचः अरुध्यन्त इवः अदुष्टभावं— Analyse दुष्टशासौ भावश्र दुष्टभावः। अवियमानः दुष्टभावो यस्य स तादृशः, ' Not of a wicked or depraved nature.' अक्षतसाधुद्धतं—Analyse साधु च तदृद्धतं च साधुद्धतम्। न क्षतं अक्षतम्। अक्षतं साधुद्धतं यस्य स अक्षतसाधुद्धतः तं तादृशं,

'To a virtuous ( or honest ) man of an untarnished fame or reputation.' निगृहीतकंठै:-Analyse निगृहीतः कंठो येस्तैः, 'Arresting the throat.' महर्षिसनोः-Analyse महांश्रासौ ऋषिश्र महर्षिः तस्य सुद्रः तस्य तादुशस्य, 'Of the son of a great sage. ' In the Ramayana (अयोध्याकाण्ड ) cantos 63rd—64th ), this शदश्चि whom the king Das'aratha shot with an arrow is called द्वनिस्त and also a ऋषि (canto 63rd verse Canto 64th verses 47-50). The epithets द्वान, ऋषि &c. are also given to his father, a वैदय by caste, in the same book of the Rámàyana (canto 64th verses 11, 19, 20, 28, 55 &c.). When the king Das'aratha saw these recluses for the first time he took them for Munis from their outward forms and as they were living in a hut on the banks of the Tamasà in a forest and were actully leading the life of a Muni. Properly speaking they were neither Munis nor Maharshis, because one of them was a वैद्य by caste and his wife was a ग्रह्म. And a son born of these falls in the class of an अपसद or baseborn. In one of the versees of the Ramayana he declares his caste. " ब्रह्महत्याकृतं तापं हृदयादपनीयताम् । न द्विजातिरहं राजन् मा भूते मनसो व्यथा॥५०॥ . ऋदायामस्मि वैक्येन जातो नरवराधिप । इतीव वदतः कृच्छ्राद्वाणाभिहतमर्मणा ॥ ९१ ॥ See Manu, X. 10. " विप्रस्य त्रिपु वर्णेषु नृपतेर्वर्णयोर्द्वयोः । वैशस्य वर्णे चैकस्मिन्षडे-तेऽपसदाः स्पृताः ॥ १०॥ " 'Children of a Brahmana by (women of) the three (lower) castes, of a Kshatriya by (wives of) the two lower castes and of a Vais'ya by ( a wife of ) the one caste ( below him ) are all six called base-born (अपसद).' There are three classes of the Rishis or singers of sacred hymns viz. देवपि:, ब्रह्मिं: and राजिं:. But this वैद्रः, the father of श्रावण, cannot lay claim to any of the above three classes of Rishis; and it appears strange that yet this Buddist poet is pleased to give him the title of महर्षि. अक्षतसाधुवृत्तं अदुष्टभावं एनं भवान् एवं मा स्म जुगुप्ततां—' Do not you sensure this royal person, whose nature is not depraved and whose virtuous conduct, is unablemished, in such a way.' इति निमृहीतकण्ठैः प्राणैः महर्षिस्तोर्वोचः अरुध्यन्त इव—' The voice of the son of the great sage was choked, as it were, with these words by the vital airs arresting the passage of his throat.

St. 85. भोज्या:—Construe यमप्रभावः घटितारिनाशः भोज्याः सतः वा-ध्यायमाणः [सन्] चारुसुजद्वयेन घटं गृहीत्वा बहुमानपात्रं यमिनं इदर्शः भोज्याः सतः— Expl:—भोजस्य गोत्रापत्यं स्त्री भोजी तस्याः भोज्याः सतः, 'The son of the princess of the Bhojas,' viz. Indumati's son. The word is generally written as भोजी, मोजा and भोज्या meaning, 'the princess of the Bhojas.' We prefer भोज्यासतः the reading given by Telugu codices, written on Tala-leaves. But we have accepted the reading of our Mss. C. D. Fr. supported by the Calcutta edition as well as the Sinhalese edition of Prin. Dharmarama. Some scholars accept भोजी in the sense of "earth मृद् or मृतिका '' and construe भोज्याः with घटं गृहीत्वा ' having taken the jar made of earth.' But in such a constructin सत: cannot independently stand in the verse. भोजी or भोज्या otherwise called इन्द्रमती was the wife of Aia. After giving birth to her distinguished son दश्च (the father of Ráma), she, while in a summer grove with her husband, dropped down dead by the touch of a garland of celestial flowers. चारमजद्वयेन-Analyse मुजयोः द्वयं मुजद्वयम् । चार च तद् भुजद्वयं च चारभुजद्वयं तेन तादशन, 'With his elegant pair of hands.' घटितारिनाश:-Analyse घटित: अरेनीशो येन स तादृश:. ' One who has brought aboat the destruction of his enemies.' बाब्यायमाणः-'Shedding tears.' Denominative present participle derived from बाष्पायते. बहुमानपात्रं-Analyse बहुश्वासौ मानश्च बहुमानः । बहुमानस्य पात्रं वहमानपात्रं, 'A receptacle of the highest honour or respect.' यमप्र-भाव:-Analyse यमस्येव प्रभावो यस्य सः, 'One having a power like that of Yama, the god of death.' यूमिनं—' A sage who has subdued his senses.' यमप्रभावः घटितारिनाशः भोज्याः स्तः चारुभुजद्वयेन घटं गृहीत्वा-With his power equal to that of the god of death, the son of the princess of the Bhojas, who had brought about the destruction of his enemies, took up the jar with his elegant pair of hands.' बाष्पायमाणः [सन्] बहुमानपात्रं यमिनं ददर्श—' And saw with streaming eyes the sage who had subdued his senses and who had been a receptacle of the highest honour.

St. 86. पापं—Construe विधातृतुल्येऽपि पापं विधाय सतां प्ररोगः [स राजा] सत्यापयामास । ततो यति घातयतोऽस्य देहं क्रोधानछेन सवो न ददाह. विधान्तुल्यं—Analyse विधात्रा तुल्यः विधानृतुल्यः तस्मिन्, 'With regard to him equal in power with Creator.' सत्यापयामास—'Declared the truth.' 'Declared as true.' Denominative Perfect 3rd per. sing. from सत्यापयित, (सत्यमाचष्टे करोति वा). Cf. Paṇi. III. 1. 25. क्रोधानछेन—Analyse कोषः एव अनलः क्रोधानछः तेन क्रोधानछेन, 'By the fire of anger.' 'By the fire (fury) of wrath.' सतां प्ररोगः—'A leader of the virtuous.' पापं विधाय—'Having committed (or perpatrated) a heinous crime (or offence).' विधातृतुल्येऽपि पापं विधाय सतां प्ररोगः सत्यापयामास—'Even offending him, whose power was equal to that of the Creator, the leader of the virtuous declared the truth.' ततो यति धातयतोऽस्य देहं क्रोधानछेन सवो न द्वाह—'For this reason, the sage did

not, at the moment (or instantly), burn his body who caused the death of the ascetic, by the fire of his wrath.'

St. 87. द्यात्रयातः-Construe तनयस्य नार्शं श्रुत्वा द्यात्रयातः स वशी महर्षिः सुहुः आत्तक्षोकः [ सन् ] देशस्तुतसद्भुणाय [ तस्मै राक्षे ] विश्वमुजं विशे वापं दिदेश-द्यात्रयातः—Analyse द्यया अत्रयातः द्यात्रयातः, ' Led by mercy.' ' Moved by the feeling of pity. ' आत्तशोक:-Analyse आतो गृहीतः शोको येन स आतशोकः, 'Stopping his grief.' देशस्तुत'—Analyse देशेषु स्तुता-सद्भगाः यस्य तस्मै यथोक्ताय, 'Whose meritoriuos actions (or merits) have been sung in all countries. ' विशं, Expl:—विश्वतीति विशः तं ताद्वं, 'Entering in.' ' Piercing.' ' Penetrating in.' ' Pervading in.' 'To sit or settle down on.' 'Cf. Paṇi. III. 1. 135. " इगुपयज्ञाप्रीकरः कः "'After a verb ending in a consonant but preceded by इ, उ, ऋ (short or long), and after the verbs at ' to know, ' af 'to please,' and कू ' to scatter, ' comes the affix क ( अ ).' विश्वसुजं—Analyse विश्व भुनक्तीति विश्वभुक् तं विश्वभुजं, 'Eating all things.' 'Consuming everything.' तनयस्य नाशं श्रुत्वा स वशी महर्षिः देशस्तुतसद्गुणाय विशं विश्वभुजं शापं दिदेश— Hearing the death of his son that self-controlled great sage though merciful often arresting his grief, pronounced an allpervading curse, consuming everything, on him whose merits have been sung in every country,

St. 88. वनज°—Construe नृपतिः वनजकुसमधारिणीं हरिनखपातविपाटि-लोरुगण्डां [ अत एव ] अलंघ्यां मृगव्यभूमिं श्रियमिव चिरमनुभूय गृहोन्सुलो बसूवः वनज°--Analyse वने जातानि वनजानि । वनजानि च तानि कुसमानि च वनजकुसुमानि आरण्यपुष्पाणि । धारयतीति धारिणी । वनजकुसुमानां धारिणी वनज-कुसमधारिणी तां ताहजीं, 'Bearing wild flowers on its surface.' When applied to a hunting forest or स्गन्यभूमि. But when applied to the goddess of Royal Fortune or aft, the compound may be analysed as, वने जले जातानि वनजानि । वनजानि च तानि क्रसमानि च वनजकुसमानि अम्मो-जपुष्पाणि । कमलानीति यावत् । तानि धारयतीति तां तथोक्तां श्रियं, 'Holding ( in her hand ) lotus flowers. ' अलंध्यां, Expl—लंधितुमशक्यां अलंध्यां ' Difficult to be crossed.' 'Impassable.' हरिनल'—Analyse हरे: केसरिणः नखानां पातैः विपाटिताः उरुगण्डाः यस्यां सा तां तादशीं, ' In which the spacious temples of wild elephants were torn by the strokes of the nails of lions. 'As applied to M, Hari means, 'Vishnu,' and गण्ड means, 'broad forehead. ' मृगव्यसूमिं —Analyse मृगव्यस्य सूमिः मृगन्यभूमिः तां मृगन्यभूमिं, ' A hunting forest.' गृहोन्मुखः—Analyse गृहं उन्मुख: गृहोन्मुख:, 'Wishing to go to his palace.' The metre of this and the next two verses is young, which is thus defined:

"अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि तु नजो जरमाश्च पुल्पिताया." The ganas in the odd lines are न न र य and in the even न ज ज र and a long syllable. नृपतिः वनजकुन्तमधारिणीं मृगव्यमूर्मि श्रियमिव चिरमनुभूय गृहीन्मुली असून—' The king set out for his palace after having long enjoyed, like the goddess of Royal Fortune, the impassable hunting forest, abounding in wild flowers, the spacious temples of elephants in which have been torn by the nail strokes of lions.'

St. 89. अथ--Construe अथ स [ इशरथः ] विषमपादगोपितार्थं जगद्पयोग-वियुक्तभूरिधातुं वहुतुहिननिपातदीपदुष्टं कुकवेः प्रवन्थमिव गिरिमरइत्: विषमपादगोपि-तार्थ-Analyse विषमाः दुर्गमाः पादाः प्रत्यन्तपर्वतास्तैगौपिता रक्षिताः सर्वसाथा-रणैरप्राप्याः कृताः अर्था वजादयो येन स तं तादशं, ' The treasures of precious stones &c, in which have been made inaccessible (to people in general ) on account of its adjacent rugged hills. ' As applied to poetic composition or प्रतन्त, the compound may be analysed thus:--विषमः न्यूनाथिकाश्वरकृतः पादः श्लोकचतुर्थाद्यः तत्र गोपितः स्वसंकेत-समासाधिक्याप्रतीतादिपदप्रयोगवशादस्फुटोऽर्थः श्लोकतात्पर्याऽर्थो यस्मिन् तं तादुर्शः The gist of the verse in which has been intentionally concealed and often rendered obscure by employing one's own convention and also a string of unintelligible compound words and other obscure words in a foot made of more or less syllables. ' जगदुपयोग-वियुक्तभूरियातुं —Analyse जगतः उपयोगः तस्मात् वियुक्ताः भूरियातवः गैरिकमनः-शिलादयो यस्य तं तादशं, 'The metallic substances in which are hidden away from the utility of the world (in general)'. As applied to प्रवन्त्, the compound may be analysed in the following way:-जगदुपयोगवियुक्ताः महाकविभिः काव्यान्तरेऽप्रयुक्ताः घातवो सुवादयः शब्दशास्त्रप्रसिद्धाः यस्मिन् तं तथोक्तं, 'The various roots in which differ from those in general use in the works of well known writers. ' बहुतुहिननिपात-दोपदुर्छ - Analyse बहु च तत् तुहिनं च बहुतुहिनं तस्य निपाताः तेषां दोषण दुष्टः तं ताद्यं, 'Worth avoiding on account of the natural defect or noxious quality of a constant snow fall in large quantities. ' As applied to प्रवन्य, it may be analysed thus:-तु, हि, न, इत्यादयो ये बहवो निपातशब्दा-स्तेषां दोपेण च दुष्टं, 'Vitiated by the fault of constantly employing particles or indeclinables such as g, &, 7 &c, in a Kavya. ' Mark the well known plays upon words in the stanza. अध स विषमपाद-गोपितार्थं गिरिं कुकवेः प्रबन्धमिव अरहत्—' Like the composition of a bad poet, the king then left the mountain, the treasures of precious stones &c. in which have been made inaccessible (to people in general) on account of its adjacent rugged hills, the metallic substances in which have been hidden away from the general utility of the world and which had become worth avoiding on account of the natural defect (or noxious quality) of a constant snow fall in large quantities.

St. 90. सपदि—Construe नृपो दिशि सपदि निवद्धभूरिघोपं परमविनीत-मनोज्ञनागद्यन्दं मणिगणमण्डितकान्तं स्वकीयं पुरं जलिधिमिव आससादः निवद्वभूरि-घोषं - Analyse भूरिश्वासौ घोषश्च भूरिघोषः । निवद्धो भूरिघोषो यस्मिन् तत्तादशं, 'Enveloped in loud roars or thundering noise.' परमिवनीतमनोज्ञ-नागवृन्दं—Analyse परमाः श्रेष्टाः विनीताः स्त्रीक्षिताः । अथ वा । परमधिकं स्रशिक्षिताः मनोज्ञाः मनोरमाश्र ये नागाः हस्तिनः तेषां छन्दानि कुलानि यस्मिन् तत् तादशं, 'In which there were herds of highly trained and beautiful elephants. 'When applied to the ocean or जलिंग, the compound may be analysed as:—परमित्रभिः दिव्यपिक्षिभिः नीतं मनोक्षं मनोहरं नागवन्दं सर्पसमूहो यस्मिन् यस्माद्वा तत्तादशं, 'A collection of beautiful serpents from which has been taken away by celestial birds. '(or)' A collection of beautiful serpents to which has been brought by celestial birds. ' मणिगणमण्डितकान्तं—Analyse मणीनां गणाः तैः मण्डितं अत एव कान्तं सन्दरं, ' Decorated by collections of jewels arranged in an ornamental fashion.' When applied to जलिय, it may be analysed as:-मणिगणमण्डितेन मौक्तिकसमूहविभूपणेन कान्तः जलप्रान्तप्रदेशः यस्मिन् तत्ताहशं, 'The watery regions in which are illuminated by ornaments of multitudes of pearls.' नृपः दिशि निवद-भूरिघोषं जलिधिमिव स्वकीयं पुरं सपिद आससाद—' The king instantly came down to his capital, which was like the acean enveloped in loud roars reaching as far as quarters, in which there were herds of highly trained and beautiful elephants and which was decorated by collections of jewels arranged in an ornamental fashion (in the shops).

## CANTO II.

St. 1. रावणेन---Construe दावाग्रितेजसा रावणेन रणे भग्नाः देवाः पुरस्कृत-पुरन्दराः [सन्तः] जगत्पतिं द्रष्टुं जग्छः. Cf. Ku. II. "तस्मिन्त्रिप्रकृताः काले तारकेण दिवौकसः। तुरासाइं पुरोवाय धाम स्वायंभुवं ययुः॥" रावण—The demon king of Lanka or Ceylon, from which he expelled his half brother Kubera. He was the son of विश्रवस्, by his wife निक्या, daughter of the Ra'kshasa समादिन. He was half brother of Kubera and grandson of the Rishi पुलस्त्य; and as Kubera is the king of Yakshas, Ravana is a king of demons called Ra'kshasas. Pulastya is said to be the progenitor, not only of Ra'vana, but of the whole race of Rakshasas. He had ten heads and twenty arms and also four legs in infancy, and had the power of assuming any form at will. In his attempt to propitiate স্বস্ত্রন্ he is said to have cut off all his: heads but one, when the deity was pleased. He was the most powerful king of his day. Even the gods yielded to his power and were almost enslaved by him. He once attempted to uproot the Kaila'sa mountain but S'iva pressed it down and crushed the demon's hand under it; from this calamity he was relieved only by propitiating that deity. His character is described as libidinous and cruel. In consequence of his having abducted S'itá, Ra'ma invaded Lanka' and killed him in fight. दावाग्रितेजसा-Analyse दावस्य अग्निः दावाग्निः । दावाग्नेरिव तेजी यस्य स दावाग्नितेजाः तेन, Possessing the lustrous power like that of the forest fire.' जगत्पात-Analyse जगतां पतिः जगत्पतिः तं ताद्यं, 'To the lord of (three) worlds.' पुरस्कृतपुरन्दराः—Analyse पुरस्कृतः पुरन्दरो येस्ते, ' Having their front led by the town-splitting god,' (i. e. Indra). पुरन्दर:-Analyse दुरं दारवतीति, ' Town-splitter.' ' Fortress destroyer. ' An epithet of Indra as breaking cities into fragments with his. thunderbolt. The metre of this canto is अनुष्टुम् ( also called श्लोक ). Definition:—" स्होके पष्टं गुरु क्षेयं सर्वत्र छघु पञ्चमम् । द्विचतुःपादयोर्हस्वं सप्तमं दीचमन्ययोः". In this metre each verse must consist of eight syllables with the following restrictions:-That the fifth syllable of each verse be short; that the sixth syllable of each verse be long; and that the seventh be alternately long and short. रावणेन रणे भगाः देवाः जगत्पतिं द्रष्टुं जग्द्यः—' Overthrown in the battle by Ra'vana, who had a lustrous power like that of the forest-fire, the gods set out to see the Lord of the worlds, requesting Indra to take their lead' ( lit. placing Indra in front of them ).

- St. 2. निजदेह°—Construe निजदहभराक्षान्तनागनिश्वासरेहसा गतागतपयोराशिपाताळतळमास्थितं [ जगत्पतिं द्रष्टुं जग्छ्यिति पूर्वेणान्त्रयः ]. गतागत°—Analyse
  पयसां राशिः पयोराशिः । गतागतथासौ पयोराशिश्व गतागतपयोराशिः तस्य पाताळसळं गतागतपयोराशिपाताळतळं, 'To him who has made his abode in the
  lower region (lit. surface) of the nether world situated below
  the ocean, the waters whereof were made to ebb and flow.'
  निजदेह°—Analyse निजश्वासौ देहश्व निजदेहः विष्णोः शरीरं तस्य भरेण आकान्तो
  यो नागः तस्य निश्वासस्य रहः जबस्तेन, 'By the impetuous force of the
  hard breathings of the great serpent labouring under the weight
  of his (Vishnu's) own body.' This and the following seven
  verses form a कुळक which is thus defined:—" द्वास्यां युग्नमिति प्रोक्तं
  विभिः स्टोकैविशेषकम् । कळापकं चतुर्भिः स्यात् तद्ध्वं कुळकं स्मृतम्."
- St. 3. आसीनं—Construe तत्स्रणत्यक्तिनदार्तिनद्वागायतेक्षणं [अत एन ] सस्तमोलिमाल्यविभूषणं भोगिनि आसीनं [जगत्पितं द्रष्टं जग्द्वारित प्र्नेण सम्बन्धः ]. सस्तमोलि—Analyse सस्तानि च तानि मोलेमाल्यानि च सस्तमोलिमाल्यानि तान्येव विभूषणं यस्य स तं तादृशं, 'Whose ornaments of garlands were slipped off from the crown of his head.' तत्स्रणं—Analyse तत्स्रणमेन त्यक्ता निदायाः आर्तिरापद् तया वद्धरागं आयतेक्षणं यस्य स तं तादृशं, 'Who, at that moment, had shaken off the dullness of sleep and so had his long eyes red.' भोगिनि आसीनं तं दृष्टुं जग्द्यः—'Him who was lying on the serpent, whose ornament of garlands had slipped off from the crown of his head and who at that moment had shaken off the dullness of sleep and so had his long eyes red,—'
- St. 4. भुजद्भ°—Construe अम्मोनिधिच्छेदे भुजद्भपृथुकारूदमातद्भमकराश्रयं यह नृपछीलया प्रथन्तं [ जगत्पति द्रष्टुं जग्द्वारिति पूर्वणान्त्रयः ]. भुजद्भ°—Analyse भुजद्भानां पृथुकारतेरारूदो मातद्भमकराणां आश्रयो यस्मिन् तत् तादृशं युद्धं, 'A conflict in which the asylum of marine monsters was marched on with overpowering energy by Joung ones of large serpents.' These young ones and the large serpents were the followers of S'esha, and they had driven out from the conflict these marine monsters. मातद्भमकर गा.—'A kind of marine monster; probably a monstrous crocodile.' अम्भोनिधिच्छेदे—Analyse अम्भतां निधिः अम्भोनिधिः तस्य छेदः सस्मिन्, 'In a portion of the ocean.' 'In a certain part of the ocean.' नृपछीलया—Analyse नृपाणां छीला नृपछीला तया नृपछीलया, 'Out of a kingly sport.' अम्मोनिधिच्छेदे नृपछीलया युद्धं प्रयन्तं—' In one part of the ocean, beholding in a kingly amusive spirit, a conflict, in

which the asylum of marine monsters was marched on with overpowering (martial) energy by young ones of large serpents,'—

St. 5. भोगि°--- Construe भोगिभोगासनक्षीभी मामृदिति मक्त्या आनत-श्वरीरेण गरुत्मता सुदूरतः सेव्यमानं [जगत्पतिं द्रष्टुं जग्छरिति पूर्वेण सम्बन्धः]. भीगि° Analyse भोगिनः शेपस्य भोगः आभोगः । शरीरमिति यावत् । स एव आसनं सिंहा-सनं तस्य क्षाभ:, 'An agitation of the seat (or throne) made up of the body of the serpent श्रेष. ' Cf. R. X. 7. " मोगिभोगासनासीनं दृदग्रस्तं दिवोकसः." सद्रतः ind.— At a long distance. 'From a respectable distance.' आनतशरीरेण-Analyse आनतं शरीरं यस्य स तेन तादशेन, 'By him who has bent down his body ' ( i. e. head ). अक्त्या—'Through ardent devotion.' गरुत्मान् m.—' Garuda.' Cf. R. X. 13. " उपस्थित प्राक्षित्र विनीतेन गरूत्मता." A mythical bird or vulture, half-man, half-bird on which Vishnu rides. He is the king of birds and descended from Kas'yapa and Vinatà, one of the daughters of Daksha. He is the great enemy of serpents, having inherited his hatred from his mother, who had quarrelled with her cowife and superior, Kadru, the mother of serpents. His lustre was so brilliant that soon after his birth the gods mistook him for Agni and worshipped him. He is represented as having the head, wings, talons, and beak of an eagle, and the body and limbs of a man. His face is white, his wings red, and his body golden. He had a son named Sanpa'ti, and his wife was Unnati or Vina'yaka'. According to the Maha'bha'rata, his parents gave him liberty to devour bad men, but he was not to touch Bràhmanas. Once, however, he swallowed a Bráhamana and his wife, but the Brahmana so burnt his throat that he was glad to disgorge them both. Garuda is said to have stolen the Amrita from the gods in order to purchase with it the freedom of his mother from Kadru. Indra discovered the theft and fought a fierce battle with Garuda. The Amrita was recovered, but Indra was worsted in the fight, and his thunderbolt was smashed. . भक्त्यानतशरीरेण गरुत्मता सुदूरतः सेन्यमार्न- Him who was attended on by Garuda who had bent down his head through ardent devotion and was standing at a respectable distance, thinking that there should arise no disturbance to the throne made up of the body of the serpent S'esha,'-

St. 6. अर्करिवन°—Construe अर्करिवमयेन पाताच्त्रचमास्थितं प्रीत्या छक्मीश्चलतुपारांत्रो व्यापारितेक्षणं [ जगत्पाति द्वर्धं जग्श्वरिति पूर्वेणान्वयः ]. अर्क-

रश्मिमयेन—Analyse अर्कस्य रस्मयः अर्करस्मयः तैम्यो भयं तेन, 'As if through fear of the solar rays.' पातालतलं—Analyse पातालस्य तलं पातालतलं तत्र आस्थितः तं ताहरां, 'Living in the lower part of the nether world.' लक्ष्मीमुखतुपारांशो—Analyse लक्ष्म्याः झुखं लक्ष्मीमुखं तदेव तुपारांग्रः शीतांग्रः चन्द्रः तस्मिन्, 'On the moon-like face of Lakshmi.' व्यापारितेक्षणं—Analyse व्यापारितं ईक्षणं येन स व्यापारितेक्षणः तं ताहरां, 'Who had directed his eyes towards.' प्रीत्या लक्ष्मीमुखतुपारांशो व्यापारितेक्षणं—'Him who had taken his abode in the lower part of the nether world as if through fear of being scorched by the sun's rays and who had directed his eyes, through affection towards the moon-like face of Lakshmi,'—

St. 7. स्वयुक्ते—Construe स्वयुक्ते सञ्चरहृष्टेः पद्मायाः अङ्कृतिन्यस्तपार्षणना पादपयेन नाभिमण्डलं स्पृत्रन्तं [ जगरपति द्रष्टुं जग्युरिति पूर्वेण सम्बन्धः ]. स्वयुक्ते—Analyse सत्तरम् युक्तं स्वयुक्तं तिस्मन्, 'Towards his own face.' सञ्चरहृष्टेः—Analyse सत्तरम् दृष्टिर्यस्याः सा तस्याः 'Of her whose sight is directed towards (or moving about).' अङ्कृतिन्यस्तपार्षणना—Analyse अङ्कृतिन्यस्तः पार्षणयेस्य तेन, 'The heels whereof were laid on her lap.' Cf. R. X. 8. "अङ्कृतिक्षिमचरणयास्तीर्णकरपञ्चते." पादपग्रेन—Analyse पादः पद्मनिव पादप्यं तेन पादपग्रेन, 'By his lotus—like foot.' नाभिमण्डलं—Analyse नाभे-मण्डलं नाभिमण्डलं, 'The circle of her navel.' स्त्रभुक्ते सञ्चरहृष्टेः पद्मायाः नाभिमण्डलं पादपग्रेन स्पृत्रन्तं—'Him who was touching the circle of the navel of Lakshmî whose eyes were directed to his face with his lotus—like feet, the heels whereof were laid on her lap,'—

St. 8. सन्यापसन्य°—Construe तटहयस्थचन्हार्ऋविनध्यशैलमिव उच्छितं सन्यापसन्यभागस्थपाञ्चजन्यस्वर्शनं [ जगत्पति द्रष्टं जग्खरिति पूर्वेणान्वयः ]. सन्याप-सञ्यभागस्थपांचजन्यसुदर्शनम्-Analyse सञ्यक्ष अपतन्यक्ष सञ्यापसन्यौ तौ च भागो च सन्यापसन्यभागो तयोः स्थितो पांचजन्यखदर्शनो यस्य स तं तादशं, 'On the right and left sides of him were laid the Panchajanya (conch) and the Sudars'ana weapon. ' तटद्वयस्थचंद्राकविन्ध्यशेलं—Analyse तटद्वये ंस्थितौ चन्द्राको यस्य स तादुशः विनध्यशैलः तमिव, Like the Vindhya mountain on both the sides of which were the sun and the moon.' विन्ध्य m.—The mountains which stretch across India, and divide what Manu calls the Madhyades'a or middle-land, the land of the Hindus, from the south, that is, they divide Hindusthana from Deccan. For further particulars see our note on Agastya canto IV. 59. Translate :- 'Him who had the Panchajanya and Sudars'ana on the right and left sides of him and so appeared raised up like the Vindhya mountaion on both the sides of which are the sun and the moon,'-

- St. 9. पुरुषं—Construe पुरुषं नत्वा पुरुद्धताया स्कन्नशक्तिः गीवांणसंहतिः सनातनं उतिग्रतां गिरं उचे. पुरुद्धताया—Analyse पुरुद्धतः आयो यस्याः सा, 'Beginning with Indra.' गीवांणसंहतिः—Analyse गीवांणानां अमराणां संहतिः समृद्धः, 'The multitude of the gods.' सनातनं पुरुपं-'To the Eternal Being.' स्कन्नशक्तः—Analyse स्कन्न शक्तिपंस्याः, 'With power paralyzed.' उतिग्रतां—Analyse जतिगरीं जा उत्तिग्रता तां ताहशीं, 'Full of praise.' स्कन्नशक्तिः गीवांणसंहतिः उतिग्रतां गिरं अचे—' The multitude of gods headed by Indra with paralyzed power, bowed down to the Eternal Being and addressed a speech ( to him ) full of praise.'
- St. 10. समुद्रमथने—Construe समुद्रमथने यस्य भ्रमन्मन्द्रखण्डिताः प्रदीप्तां-गदकोटयः ताराः इव दिशो वत्रुः. समुद्रमथने—Analyse समुद्रस्य मथनं समुद्रमथनं तिसन्, 'At the time of the churning of the ocean.' 'In the process of the ocean being churned.' भ्रमन्मन्दरलण्डिता:—Analyse भ्रमन् चासौ मन्दरश अमन्मन्दरः तेन खण्डिताः भ्रमन्मन्दरखण्डिताः, ' Broken into pieces by the Mandara mountain in motion.' Mandara is the name of a sacred mountain, the residence of various deities; it served the gods and Asuras (demons) for a churning stick at the churning of the ocean for the recovery of the Amrita and thirteen other precious things, lost during the deluge; Vishuu is fabled to have become incarnate in the form of a Kûrma or tortoise for the purpose of sustaining this mountain on his back, the serpent Vasuki serving as a rope with which to whirl it round. Cf. महाभारत, आदिपर्व. 1112 &c. प्रदीमांगदकोटय:-Analyse अङ्गदानां कोटयः अंगदकोटयः। प्रदीप्ताश्च ताः अंगदकोटयश्च प्रदीप्तांगदकोटयः, ' The points of अदूद ( arm-let ) were blazing with light or the points of blazing arm-lets. ' ससुद्रमथने यस्य प्रदीप्तांगदकोटयः ताराः इव दिशो वतुः-At the time of churning the ocean, the points of his blazing arm-lets being broken into pieces by the Mandara in motion scattered over the quarters like stars,
  - St. 11. येन—Construe दुर्वारविधेण येन सागराम्बरचन्द्रमाः पातालपालानां यशःपिण्डमिव शंखं च डहृतस्. दुर्वारविधेण—Analyse वारियतुं दुष्करं दुर्वारं। दुर्वारं वीर्षं यस्य स तेन तथोक्तेन, 'By him whose valour cannot be repressed,' 'of an irresistible valour (or power).' सागराम्बरचन्द्रमाः— Analyse सागरः एव अम्बरं तस्मिन् चन्द्रमाः, 'The moon in the sky in the form of the ocean.' The conch is one of the fourteen jewels that came out in the process of the churning of the ocean. They are: क्रिस्तः कोस्तुभपारिजातकस्ररा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा गावः कामद्र्याः स्रोधराजो रंमादि-रुक्ष्मीः कोस्तुभपारिजातकस्ररा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा गावः कामद्र्याः स्रोधराजो रंमादि-रुक्षमाः अभः सप्तमुखो विषं हरिधनुः शंखोऽस्तं चांबुधरत्नानीह चतुर्दश प्रतिदिनं देवांगनाः। अभः सप्तमुखो विषं हरिधनुः शंखोऽस्तं चांबुधरत्नानीह चतुर्दश प्रतिदिनं देवांगनाः।

कुएँ: सदा मङ्गलम् "॥ पातालपालानां—Analyse पातालानां पालाः तेषां तथोकानां, 'Of the guardians of the Pàtalas.' पाताल n.—One of the seven regions under the earth and the abode of the Nagas or serpents and demons. The seven regions are enumerated as follows:—अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल, and पाताल; but पाताल is sometimes used as a general name for all: according to महामारत, पाताल is also a town in the world of the serpent-race. शंल m. n.— 'The conch.' यशः पिण्ड m. n.—Analyse पश्चाः पिण्ड पशः पिण्ड ति. ' Like a round ball of fame.' दुवारवीयेण येन पातालपालानां यशःपिण्डमिन शंले उद्युतम्—'By him of an irresistible valour was brought out the conch which served as the moon in the sky in the form of the ocean, as if it were a round ball of the fame of the guardians of the nether regions.'

St. 12. यं—Construe अंसद्वयसंसक्तचन्द्रादित्यांगदिश्ययं ताराहारांकवक्षसं यं देवाः त्रिविकमे नेम्रः अंसद्वय°—Analyse अंसद्वये संसक्ती यौ चन्द्रादित्यौ ताभ्यां अंगदयोः श्रीर्यस्य स अंसद्वयसंसक्तचन्द्रादित्यांगदश्रीः तं तादशं, ' Having a splendour of arm-less made of the sun and the moon stuck close to his pair of shoulders. ' त्रिविक्रम n.—' The three steps or strides ( of Vishnu ). ' त्रिविक्रमः—A name of Vishnu used in the Rig-veda, and referring to three steps or paces which he is represented as taking. These steps, according to the opinion of a commentator, are "the three periods of the sun's course,-his rising, culminating and setting." An old commentator says, "Vishnu stepped by separate strides over the whole universe. In three places he planted his step, one step on the earth, a second in the atmosphere, and a third in the sky, in the successive forms of Agni, Vàyu, and Sûrya." The great commentator Sayana, a comparatively modern writer, understands these steps as being the three steps of Vishuu in the Vàmana or dwarf incarnation, and no doubt they were the origin of this fiction. "In the Treatayuga, or second age, the Daitya king Bali had, by his devotions and austerities, acquired the dominion of the three worlds, and the gods were shorn of their power and dignity. To remedy this, Vishnu was born as a diminutive son of Kas'yapa and Aditi. The dwarf appeared before Bali, and begged of him as much land as he could step over in three paces. The generous monarch complied with the request. Vishnu took two strides over heaven and earth; but respecting the virtues of Bali, he then stopped leaving the dominion of Patala, or the infernal regions, to Bali.

ताराहारांकवक्षसं—Analyse ताराणां ये हाराः तेषां अंकी वक्षति यस्य स ताराहारांक-वक्षाः तं ताह्यं, 'Having on his breast a mark of the starry garlands.' देशाः ताराहारांकवक्षसं तं विविक्रमे नेमः—'The gods bowed down to him who had a mark of the starry garlands on his breast and had ( also ) the splendour of arm—lets made of the sun and the moon stuck close to his pair of shoulders, for his three strides.'

- St. 13. मन्यवात°—Construe मन्यवातश्रमन्मेघनञ्जतादित्यमण्डलं व्योमापि चैन पुरा सह सिन्धुना निर्मेधितम् मन्यवातश्रमन्मेघनञ्जतादित्यमण्डलं—Analyse मेघाश्र नञ्जताणि च आदित्यमण्डलं च एतेणां समाहारः मेघनञ्जतादित्यमण्डलं च एतेणां समाहारः मेघनञ्जतादित्यमण्डलं छम्। मन्यवातश्रम मेघनञ्जतादित्यमण्डलं यर्समस्तद् मन्यवातश्रमन्मेघनञ्जतादित्यमण्डलम्, 'Having the orb of the sun, constellatious and clouds whirling round like the whirl-wind.' पुरा सह सिन्धुना येन व्योम निर्मिथतम्—' In times of yore, even the heavenly vault, with its orb of the sun, constellations and clouds whirling round like the whirl-wind, was stirred about by him.'
- St. 14. नामि°-Construe मायाशयालुना येन मीमौ नामिपबस्पृशौ मधुकै-टमो कीटवत पाणिभिः पाटितौ कामं मायाशयाञ्जना - Analyse मायया शयाञ्चः मायात्रयाद्धः तेन, ' By the Being dozing in an imaginary slothfulness,' नाभिपद्मस्प्रश्ली -Analyse नाभिः पद्मिव नाभिपद्मं तत् स्पृशतः इति नाभिपद्मस्पृश्लो, 'Trying to seize the navel-lotus (i. e. the lotus-like navel).' मधु-कैटमी—Analyse मधुश्र केटमश्र मधुकेटमी, 'The names of Asuras slain by Vishnu.' मधु-केटम m. Were two horrible demons, who, according to the महाभारत and the Puranas, sprang from the ear of Vishnu while he was asleep at the end of a Kalpa, and were about to kill Bramha, who was lying on the lotus springing from Vishņu's navel. Vishņu killed them, and hence he obtained the names of केटमजित् and मधुसद्दन. The Markandeya Pura'na attributes the death of Kaitabha to 391, and she bears the title of Kaitabhà. The Harivans'a states that the earth received its name of Medini from the marrow ( medas ) of these demons. In one passage it says that their bodies, being thrown into the sea, produced an immense quantily of marrow or fat, which Nárayana used in forming the earth. In another place it says that the Medas quite covered the earth, and so gave it the name of Medini. This is another of the many etymological inventions. येन भीमी मधुकेटमी कीटवत् पाणिभिः पाटिती कामं- 'The formidable demons Madhu and Kaitabha trying to seize his navel-lotus were torn to pieces with his hands agreeably to his desire ( कामं ).

like insects, by that Supreme Being, dozing in an imaginary slothfulness.'

- St. 15. सर्व Construe सर्व लोकत्रयं संहत्य शयनं गतो यश्च उद्धी सान्द्रीभृतः सिळल्कन्यः इव दृश्यते. Cf. R. XIII. 6. "संहत्य लोकान्युरुपोऽधिशेते". लोकत्रयं Analyse लोकांना त्रयं लोकत्रयं, 'World-triad.' 'The three worlds' (viz. heaven, earth and the lower regions). सिळल्क्कन्यः Analyse सिळलानां स्कन्यः सिळल्क्कन्यः, 'A large body or mass of water, (lit. a trunk or avalanche). सर्व लोकत्रयं संहत्य शयनं गतो यः उद्धी सिळल्कन्यः इव दृश्यते 'After having annihilated (all) the three worlds he took repose and looked like a large body of solidified water in the ocean.'
- St. 16. तस्मै-Construe स्मर्णमात्रेण सयः तमोत्तरे सस्त्रमधिश्रित्य त्रैलोक्यं परिरक्षते तस्मै तुभ्यं नमः. स्मरणमात्रेण Expl:-स्मरणमेव स्मरणमात्रं तेन, ' By mere remembering you, ' or ' by mere thinking of you. 'तमाहाई-Analyse तमः उदतीति तमोजुद तस्मै, ' Dispersing darkness.' ' Dispelling darkness. ' तमस् n.—' Quality of darkness or ignorance.' Mental darkness. ' साज n.—The quality of purity or goodness regarded in philosophy as the highest of the three Gunas which are supposed to constitute the external world, the other two being रजस and तमस. The quality of सत्त्व renders a person in whom it predominates chaste, true, honest, wise &c., and a thing pure, clean &c. According to the सांहन philosophy, nature consists in the equipoise of three Gunas called सन्द, रजस् and तमस, i. e. goodness, passion and darkness or virtue, foulness and ignorance. सरवमधिश्रित्य त्रैलोक्यं परिरक्षते तस्मै तुभ्यं नमः—' A bow to such a one as you are, who instantly remove the quality of darkness by mere remembering you and preserve the three worlds, having recourse to the quality of HEE.
- St. 17. स्थिति°—Construe स्थितिनिर्माणसंहारभेदयोगेन भेदितः स्पृष्टसस्तरजस्तमाः ते योगः त्रिधा समभूतः स्थिति°—Analyse स्थितिश्र निर्माणं च संहारश्र स्थितिनिर्माणसंहाराः तेषां भेदयोगेन, 'In accordance with the divisions known as or conformably to the divisions known as स्थिति, 'continuance in life, 'निर्माण, 'creating or creation' and संहार 'the periodical destruction of the universe at the end of a कल्प.' स्थिति f.—In philosophy one of the three states through which the system of created things and every individual being passes, these three states are, उत्पत्तिः, 'arising into being,' स्थितिः, 'continuance in life,' and स्थः, 'dissolution.' योग m.—Accor-

ding to the Buddhist philosophy 'the union of the individual soul with the universal soul.' Cf. R. X. 16. "नमो विश्वमृजे पूर्व विश्व तद्य विश्वते । अथ विश्वस्य संहर्त्रे तुभ्यं त्रेषास्थितात्मने ॥ स्पृष्टसस्वरजस्तमाः— Analyse सस्य च रजश्च तमश्च सस्वरजतमांसि । स्पृष्टानि सस्वरजतमांसि यस्मिन् स स्पृष्टसस्वरजस्तमाः, 'To which are concurrent the qualities of सस्व, रजन्, and तमम्.' स्पृष्टसस्वरजस्तमाः ते योगः त्रिषा सममृत 'Made to be divided in accordance with the divisions known as Sthiti, Nirma'na and Sanhàra, thy Yoga, O god, has become (divided) into three parts (or has become threefold) to which are concurrent the qualities of Sattva, Rajas and Tamas.'

- St. 18. कुओ —Construe तव कुओ परिश्रम्य विश्वं पश्यन् विदामम्यः विश्वाम्पतिः त्वां त्रेलोक्यभरसासिंहं विवेदः विदामम्यः —'The best of the wise.' 'The foremost of the wise.' त्रेलोक्यभरसासिंहं —Analyse त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रेलोक्यं तस्य भरः त्रेलोक्यभरः तस्य सासिंहः तं तादशं, 'Able to bear the whole burden of the three worlds.' सासिंह adj.—'Able to bear much.' तय कुओ परिश्रम्य—'Having laboured much in thy womb and looking (from there) at this universe, the lord of the people the best of the wise, knew thee to be able to bear the whole burden of the three worlds.'
  - St. 19. एवं—Construe नाकस्य भोकतृषिः भक्त्या एवं हतः गदनायनः जगन्नेता हरिः हारि हितं वाक्यं जगाद. जगन्नेता—Analyse जगतो नेता जगन्नेता' 'The conductor or the master of the world.' "कर्तरि च " Pa'nini. II. 2. 16. 'A word ending with a sixth case—affix is not compounded with a word ending with तृच् or अक when the force of these latter affixes is that of an agent.' (obs.) This rule is not very strictly observed in classical literature. Cf. "घरानां निर्मातुष्ठिभ्यनवि-' धातुश्र कलहः" गदनायनः—Analyse गदस्य नायनः गदनायनः, 'Destroying diseases.' 'Destroying sickness or calamities.' हरिहारि हितं वाक्यं जगाद—'Praised in this way through ardent devotion by the Svarga—enjoyers, Hari, the master of the world and the destroyer of calamities, delivered a pleasing and sweet address to them.'
  - St. 20. प्रवलारिवल°—Construe प्रवलारिवलप्राणविकियाहेत्हेत्यो देवाः देवस्ता इव कि उ स्क्लोजसो जाताः प्रवलारि Analyse प्रवलानि अरीणां बलानि तेषां प्राणानां विकिया एव हेत्स्तादृशा हेत्यो येषां ते, 'Having weapons the unique object of which was to destroy or annihilate the lives of the powerful armies of enemies.' For हेत्यः Cf. R. X. 12. ''हेति-भिश्चतनावद्भिः,'' कि उ—'Whether indeed.' स्क्लोजसः—Analyse स्क्लानि ओजांसि येपां ते, 'whose bodily strength was gone forever.' 'With their power paralyzed.' देवस्ताः—Analyse देवन क्षताः देवस्ताः, 'Desterior power paralyzed.'

troyed by fate or destiny.' 'Stricken by destiny.' 'Fate-stricken.' देवाः किं तु स्कन्नोजला जाताः—' Why have the gods, who had weapons, the sole object of which was to destroy the lives of powerful armies of enemies, indeed become deprived of their personal strength, as if, fate-stricken?'

St. 21. हरे:—Construe बोकक्षामा ध्यानारणा हरेनेत्रपरम्परा परिम्छानरक्तीत्पट्टनाश्चिमं कि विभित्त. Cf. Ku. II. 2. "तेपागाविरभृद्वज्ञा परिम्छानश्च स्थियाम्। सरसां इतप्रधानां प्रातर्विधितमानिव॥" घोकक्षामा—Analyse ध्यानेन अरणा ध्यानारुणा, 'Ped up from grief.' ध्यानारुणा—Analyse ध्यानेन अरुणा ध्यानारुणा, 'Ped by meditation or reflection.' नेत्रपरम्परा—Analyse नेत्राणां परम्परा नेत्रपरम्परा, 'The row of his eyes.' Because Indra is called सहसास or सहस्रवेत्र. परिम्छानरकोत्पट्यविश्यं—Analyse रक्तानि च तानि उत्पटानि च रक्तीत्पटानि । वनस्य श्रीः वनश्रीः । परिम्छानानि रक्तीत्पटानि यस्याः सा परिम्छानरकोत्पटा । परिम्छानरकोत्पटा चालो वनश्रीश्च परिम्छानरकोत्पट्यवनश्रीः तां ताहशीं, 'The beauty of a forest having its red-lotuses withered.' हरेनेत्रपरम्परा परिग्णानरकोत्पट्यनिश्चं कि विभिर्ति—'Why does the row of Indra's cyes, dried up from grief, and red by perious reflection, bear the beauty of a forest the red-lotuses in which have been withered away.'

St. 22. पात्रपाणि:-Construe इप्रविश्रहो वनगोचरः पात्रपाणिः असौ वरुणो वीरोऽपि खुदः पाशीव केन पीडितः. Cf. Ku. II. 21. " कि चायमरिद्वारः पाणी पाशः प्रचेतसः । मंद्रेण इसविधिस्य फणिनी दैन्यमाश्रितः ॥" पाशपाणिः-Analyse पान: पाणी यस्य सः, 'One in whose hand there is a noose.' 'Armed with a noose.' When applied to a wretched fowler, पात्रपाणि means, 'one armed with a net of strings or cords'. 'One in whose hand there is a net of strings.' इच्चियह:-Analyse इष्टो विग्रहो यस्य सः । अभिमतदेहम्दिति यावत् । 'One who assumes a form at will.' When applied to a wretched fowler इष्टविष्ह: means, 'catching a bird.' (वि m.f. a bird) which he acceptable, or which is dear to him (अभीष्टपक्षियाही) चनगोचर:-Analyse गावः चरन्त्यस्मिन्निति गोचरः। वनं जलं गोचरः प्रदेशो यस्य सः। जलप्रदेशवर्ती, 'One who has water for his abode.' 'Living in a watery abode.' When applied to a wretched fowler, वनगोचरः means, 'wandering in a forest,' 'a forest roamer' ( अरण्यचारी). वृद्धण m.—The universal encompasser, the all-embracer. One of the oldest of the Vedic deities, a personification of the all-investing sky, the maker and up-holder of heaven and earth. As such he is king of the universe, king of gods and men, possessor of illimitable knowledge, the supreme deity to whom especial honour is due. He is often associated with Mitra, he being the ruler

of the night and Mitra of the day; but his name frequently occurs alone, that of Mitra only seldom. In later times he was chief among the lower celestial deities called A'dityas, and later still he became a sort of Neptune, a god of the seas and rivers, who rides upon the Makara. This character he still retains. His sign is a fish. He is regent of the west quarter and one of the Nakshatras or lunar mansions. According to the Mahabharata he was son of Kardama and father of gent. The Mahabharata relates that he carried off भद्रा, the wife of उत्तव्य, a Brahmana, but उत्तव्य obliged him to submit and restore her. He was in a way the father of the sage वासिष्ठ. In the Vedas, Varuna is not specially connected with water, but there are passages in which he is associated with the element of water both in the atmosphere and on the earth, in such a way as may account for the character and functions ascribed to him in the later mythology. In the Puranas, Varuna is sovereign of the waters, and one of his accompaniments is a noose, which the Vedic deity also carried for binding offenders: this is called नागपाक, पुलकांग or विश्वजित्. His favourite resort is दुष्पगिरि, ' flower mountain', and his city वस्थानगर or छन्ना. He also possesses an umbrella impermeable to water, formed of the hood of a cobra, and called आयोग. वीरोऽपि वरुणः खुदः पात्रीव देन पीडितः—'By whom is this god ब्रुज, though a warrior, holding a noose weapon in his hand, assuming forms at will, and having watery-abode, oppressed like a wretched fowler?'

St. 23. किमयं—Construe किमयं माति या जुशोऽपि सन् भूरिभिः शोक-संतापैः निजिनिः थासैः पुनरेव उपचीयते. शोकसंतापैः—Analyse शोकात् संतापाः शोकसंतापाः तेः, 'Inflaming by sorrow.' 'Consuming by sorrow or grief.' माति थन् ल. [था ] Expl:—माति अन्तारेशे व्यक्ति चेष्टते or मातिरे अन्तारिशे व्यति संज्ञाति । यहा । मातिरे जन्यां व्यति वर्षते समस्मकरूप-स्वात् । "वृश्चन्—" (उ. रा१५९) इति निपातनात्सतम्या अुक्. 'Breathes or moves in the atmosphere.' This divine being is identified with वायुः the wind. मातिरेवन् is also the name of Agni himself, so called as, 'सर्वस्य जगतो निभौतर्यन्तरिशे 'वसन् वर्तमानः'. निजिनः भारोः— Analyse निजाश्च ते निःभासाश्च निजिनः भाराः तेः, 'By reason of his hard breathings.' उपचीयते—'To become strong.' कृशोऽपि सन् अयं मात-रिभा कि पुनरेवीपचीयते—'How is it that this god Mataris'van (wind) रिभा कि पुनरेवीपचीयते—'How is it that this god Mataris'van (wind) though spare (or lean), appears to have again gathered his strength (or increased in bulk) by his frequent hard breathings consequent on inflaming sorrow (or consuming grief).' St. 24. संपत्—Construe ध्रुवपराष्टात्तिः संपत्। एवं विधिनिवंधना। सोऽयं दहनोऽपि सन् रोकविश्वभुजा दहाते. ध्रुवपराष्ट्रतिः—Analyse ध्रुवा पराष्ट्रतिर्यस्याः सा, 'Having a nature of turning back.' 'Possessing a sure nature of retreating.' विधिनिवंधना—Analyse विधिनिवंधना, 'Decree of the fate (or destiny).' शोकविश्वभुजा—Analyse विश्वनिवंधना, 'Decree of the fate (or destiny).' शोकविश्वभुजा—Analyse विश्व भुनक्तीति विश्व- धुक्। शोकः एव विश्वभुक् शोकविश्वभुक् तेन ताहशेन, 'By fire in the form of sorrow consuming (or eating) all things.''By all consuming sorrow.' ध्रुवपराष्ट्रतिः संपत्। एवं विधिनिवंधना—'Wealth has a nature sure to turn back (from the possessor); such in fact is the decree of Fate.' सोऽयं दहनोऽपि सन् शोकविश्वभुजा दहाते—'Though himself Dahana' (the Burner) this god is burnt by the fire in the form of sorrow, devouring all (or eating everything)'.

St. 25. संप्राप्तजिङ्गा—Construe भानुः संप्राप्तजिङ्गा चंद्रमाश्च तीत्रतापः देवो एतो धामन्यत्ययविष्ठतं किं वहतः संप्राप्तजिङ्गा—Analyse संप्राप्ती जिङ्गा पस्य सः, 'Inherited frigidity by nature.' Of a frigid nature.' तीत्रतापः—Analyse तीत्रस्तापो यस्य, 'Having (by nature) intense heat.' 'Of an intense heat.' 'Possessing intense heat.' धामन्यत्ययविष्ठतं—Analyse धान्नः न्यत्ययः तस्य विष्ठतः तं ताह्यं, 'Labouring under a misfortune of the reverse order of power' i. e. showing an opposite nature of power. धामन् n.—'Power,' 'strength,' 'natural vigour.' न्यत्यय m.—' Opposition to the usual rule,' 'inverted or reverse order,' 'transmutation,' 'interchange &c.' विष्ठत m.—' Misfortune.' 'Evil.' 'Calamity.' 'Disaster.' देवो एतो धामन्यत्ययविष्ठतं किं वहतः 'The sun has got frigidity and the moon sheds intense heat: how is it that these gods (thus) display a reverse order of their power?'

St. 26. शुचैव—Construe सोऽहं शुचैव सगदः! भूयः अनया घृतया किं। इति गिरियन्वनो भित्रेण चर्न गदा त्यक्ता. सगदः—Analyse गदया सह सगदः, 'Bearing a mace.' 'Armed with a mace.' A सहबहुत्रीहि compound. गिरियन्वनः—Analyse गिरिये घर्यपेस्य स गिरियन्वा तस्य तादृतस्य, 'Of one who is armed with a bow of clouds ( or of mountains ).' 'Of Indra.' गिरि in the sense of 'a cloud' is often sanctioned by the commentators on Vedic works. इति गिरियन्वनो भित्रेण चर्न गदा त्यक्ता—'I am Sagada ( with pain ) by grief.' 'Why need I hold this Gadà ( mace ) in my hand?' 'With these words, that friend of Giridhanvan, (viz. Kubera) seems to have thrown down his mace.'

St. 27. छाघवं—Construe दण्डहस्ते महिपस्य रक्षके सायुधवाहने कीनाशे शिशाविव एवं छाघवं केन कृतं. छाघव n.—'Insignificance,' 'unimportance,'

' slight, ' ' disrespect. ' कीनाशः or यमः—' The god of death. In the Vedas यम is god of the dead, with whom the spirits of the departed dwell. He was the son of निवस्तत् (the sun), and had a twin-sister named यमी or यम्रना. These are by some looked upon as the first human pair, the originators of the race; and there is a remarkable hymn, in the form of a dialogue, in which the female urges their cohabitation for the purpose of perpetuating the species. Another hymn says that qu " was the first of men that died, and the first that departed to the (celestial) world." He it was who found out the way to the home which cannot be taken away: "Those who are now born (follow) by their own paths to the place whither our ancient fathers have departed." In the epic poems यम is the son of the sun by संज्ञा (conscience), and brother of विवस्त्रत् (Manu). Mythologically he was the father of अविष्टिर. He is the god of departed spirits and judge of the dead. A soul when it quits its mortal form repairs to his abode in the lower regions; there the recorder, चित्रगुप्त, reads out his account from the great register called अग्रसंपानी, and a just sentence follows, when the soul either ascends to the abodes of the Pitris ( Manes ), or is sent to one of the twenty-one hells according to its guilt, or it is born again on earth in another form. 44 is regent of the south quarter, and as such is called दक्षिणाशापति. He is represented as of a green colour and clothed with red. He rides upon a buffalo, and is armed with a ponderous mace and a noose to secure his victims. सायुपवाहने—Analyse आयुर्ध च वाहनं च आयुषवाहने ताम्यां सहितः सायुषवाहनः तस्मिन् तादुशे, 'To him who has a weapon and a vehicle. ' दण्डहस्ते—Analyse दण्डः इस्ते यस्य स तस्मिन् ताहरो, 'Holding a rod in hand.' 'Having a hand armed with a rod.' सामुभवाहने कीनाशे एवं लायवं केन कृतं—'Who (ever) has thus given a slight to Yama (the god of death); who has a weapon and conveyance, who has a rod in hand and is the protector of the buffalo (on which he rides),—as to a child. 'Mark that all the attiributes are common to Yama as well as शिद्ध-

St. 28. कल्पानिल—Construe शिलिनः प्रेरकः शक्त्या पातिततारकः कल्पानिलः इव भीमः अवार्थः स्कन्दः दैन्यं किपास्थितः कल्पानिलः—Analyse कल्पस्य अनिलः कल्पानिलः, 'A terrible wind (or storm) at the time of the destruction of the world'. अवार्थः Expl:—वार्यितुमशक्यः, 'Difficult to be prevented.' 'Difficult to be checked or impeded.' 'Difficult to be stopped or obstructed.' 'Irresistible.' शिलिनः—' Of the

peacock of Kartikeya.' When applied to कल्पानिल, शिखन: means ' of the fire. 'पातिततारक:-Analyse पातितः तारकः तारकासरी येन सः, ' Who had struck down the demon Taraka. ' When applied to acquire the compound may be analysed as, पातिताः तारकाः येन, 'Which had thrown down (or cast down) the heavenly bedies such as, planets, stars &c. ' तारक m.—A powerful demon, son of वजांग and axisfi. He propitiated Brahman and asked as a boon that he should not meet with death from any one but a child seven When he became intolerable by his mischievous pranks, Kartikeya was born and slew the demon on the seventh of his birth. दैन्यनास्था-' To be reduced to a pitiable or . miserable condition or state.' 'To bring down to low-spiritedness.' कल्पानिल इवावार्यः एकन्दः किं दैन्यमास्थितः—'Why is Skanda, who propels his peacock, who had struck down the demon Taraka by his (personal) strength, and who is terrible and irresistible like the wind at the time of the universal destruction, reduced to such a miserable plight.'

- St. 29. आहत्य—Construe आहत्य हतसर्वाला इयं चण्डी रणे सूचनुर्मात्रधारिणी कटाक्षवरनेवा केन कृता. श्रूयनुर्मात्रयारिणी—Analyse श्रूरेन घनुः भूपनुः ।
  भूपनुरेन भूपनुर्मात्रं तस्य पारिणी भूपनुर्मात्रयारिणी, 'Holding a bow exclusively made of her eye-brows.' हतसर्वाला—Analyse हतानि सर्वाणि अलाणि पस्याः सा हतसर्वाला,' 'Who is deprived of all her missiles'.
  कटाक्षवरनेवा—Analyse कटाक्षाः एन न्नाः कटाक्षवराः ते नेवं पस्याः सा, 'With a residue (or remainder) of arrows of her side glances.' चण्डी [चण्डा]—The goddess Durgà, especially in the form she assumed for the destruction of the Asura called Mahisha. केन इयं चण्डी कटाक्षवरनेवा कृता—'Having been injured (or beaten) and deprived of all her missiles in a battle, by whom is this goddess Chandi made to hold a bow exclusively consisting of her eyebrows and with a residue of arrows of her side glances?'
- St. 30. प्रमथानां—Construe असरिद्धपां माथकस्य प्रमथानामधीशस्य मदः कृटस्थोऽपि शोपनेकृतं किं नु सेनते. प्रमथानामधीशस्य—'Lord of Prmathas i. e. गणेश.' प्रमथ is the class of fiends attending on S'iva, and गणेश is their lord. There are troops or classes of inferior deities especially certain troops of demigods considered as S'iva's attendants and under the special superintendence of god Gaṇapati. Cf. Kálikápur-åṇa. "नाना रूपयरा ये ने जटाचन्द्रार्धमण्डिताः। ते सर्ने सकल्प्यम्युक्ता ध्यानपरा-यणाः। संसारिवमुखाः सर्ने यत्यो योगतत्पराः। सिंहच्याप्रादिसारूप्या अणिमादिसमा-यताः। अपरे कामिनः शंभोः सनमैसचिताः स्मृताः। विचित्ररूपारणा जटाचन्द्रार्थ-

माण्डिताः। आकाशमार्गे गच्छन्तमनुगच्छन्ति नित्यशः। ध्यानस्थं परिचर्यन्ति सिळ्टादिभिरीश्वरम्। नानाश्राध्यराः शंभोर्गणास्तु प्रमथाः स्मृतः।। अपरे गायनास्ताव्ययदङ्गपणवादिभिः। नृत्यन्ति वाशं कुर्वन्ति गायन्ति मधुरस्वरम्। पद्विशत्कोटयश्चेते हरस्य सकला
गणाः " माथकः [ माठकः ] or माथः [माठः]—' A guide who leads another in his way or course.' ' One who conducts another safely
in a road.' असरिद्धपां—Analyse असराम् द्विपन्तीति असरिद्धपः तेपां तादशानां, ' Of the haters of demons i. e. of the gods.'
मृद्ध्य:—Analyse क्टे तिष्टतीति क्टस्थः, ' Standing at the top.'
' Keeping the highest position.' ' Immovable,' ' uniform,'
' unchangeable.' शोपवेकृते—Analyse शोपस्य वेकृतं शोपवेकृतं, ' Undergoing a chage of dryness.' ' A change into dryness.' मद m.—
' The juice or ichor that exudes from an elaphant' temples
when in rut.' प्रमथानामधीशस्य मदः क्टस्थोऽपि शोपवेकृतं ि इ सेवते—
'Though lying on ( or flowing from ) the top of the temples ( or
occupying the highest position ) why does the rutting-juice of
the lord of the Pramathas who is a guide to ( or the leader of ) the
haters of the demons, undergo a change of dryness?'

- St. 31. वक्त्त्रदशसाग्नि°—Construe वक्त्त्रदशसाग्निपिगांगककाँटाबदकन्यरः नागशोणितदिग्धास्यः ताद्यैः किं तु राजग्रकायते वक्त्त्र°—Analyse वक्त्त्रस्य दवासः स एव अग्निः तेन पिंगानि अंगानि यस्य स वक्त्वश्वासाग्निपिंगांगः स चासौ कक्टूब वक्त्वक्वासाग्निपिंगांगककोंटः तेन आवदा कन्परा यस्य स वक्त्वक्वासाग्निपिंगांगककोंटा-बद्धन्यरः, 'Having his neck bound up by the serpent Karkotaka whose body has become reddish-brown by flames of fire of the exhalations from his mouth. ' नागशोणितदिग्धास्य:—Analyse नागानां शोणितं तेन दिग्धं आस्यं यस्य स तादुशः, 'Having his mouth smeared with the blood of snakes.' राजगुकायते—Denomi. 3rd. per. sing. 'Acts the part of a Royal parrot.' 'Resembles a Royal parrot. ' ( राजशुक इव आचरति or राजशुको भवति) ताक्ष्यों कि त राजशुकायते -'How is it that Garuda acts the part of a Royal parrot, who has his mouth smeared with the blood of snakes, and who has his neck bound up by the serpent Karkotaka whose body has become reddish-brown by flames of fire of the exhalations from his mouth?'
  - St. 32. सा—Construe अस्य च वासुके: सा अग्निजिह्नातिब्जालनदा फणावली वर्णान्ते घनश्रेणीव किं स स्लायित अग्निजिह्ना —Analyse अग्निएकाः जिह्नाः अग्निजिह्नाः ता एव तिहज्जालं तेन नदा अग्निजिह्नातिब्जालनदा, 'Girded round by a net of lightnings in the form of the fiery tongues.' फणावली—Analyse फणानां आवली फणावली, 'A row of snake-hoods.' घनश्रेणीव—Analyse घनानां श्रेणी घनश्रेणी, 'Like a line of clouds.'

वास्तिः—King of the Någas or serpents who live in Pátála. He was used by the gods and Asuras for a coil round the mountain Mandara at the churning of the ocean. वर्षान्ते घनश्रेणीव वासुकेरस्य फणावडी कि नुस्टायति—'And why does the row of hoods, of this Våsuki, girded round by a net of lightnings in the form of the fiery tongues, fade away like a line of clouds at the close of the rainy season?'

St. 33. पृष्टवन्तं—Construe इति पृष्टवन्तं चिपणागम्यं अञ्ययं जगदीश्वरं प्रष्ठः प्राज्ञः प्रांजिङ्गियणां जगादः प्रांजिङ्गिः—Analyse प्रवद्धो अंजिङ्गिंन सः, 'Who has formed a cavity of his hands,' i. e. with folded hands. चिपण m.—One of the names of Brihaspati, preceptor of the gods and regent of the planet Jupiter. Any Guru or spiritual preceptor. The intelligent one. चिपणागम्यं—Analyse चिपणाग गम्यः विपणागम्यः तं तादशं, 'Accessible by knowledge or praise (hymns).'चिपणा f.—'Speech,' 'praise,' 'hymn,' 'intlligence,' 'intellect,' 'understanding,' 'knowledge.' जगदीश्वरं—Analyse जगतां इंश्वरः जगदीश्वरः तं तादशं, 'The lord of the worlds. इति पृष्टवन्तं जगदीश्वरं प्राञ्जिल्शियणो जगाद—'With folded hands, Brihaspati, the wise leader (of the gods), addressed the Eternal Lord of the universe, accessible only by knowledge (or praise) and who was thus inquiring after every god.'

St. 34. त्वया—Construe हे सर्वज्ञ त्वयंद विज्ञातमेव [ तथापि ] युनरच्यते स्वामिनि [ स्वामिने ] स्वातिजलपने भृत्यानां असाहित्यं हि. Cf. Ku. II. 31. " एवं यदात्थ भगववामृष्टं नः परेः पदं। प्रत्येकं विनिगुक्तात्मा कथं न ज्ञास्यिस प्रभो॥.' सर्वज्ञ— Analyse सर्वं जानातीति सर्वज्ञः तत्संग्रह्मिः सर्वज्ञः, 'All-knowing,' 'all-wise,' 'omniscient.' असीहित्यं—Analyse न सीहित्यं असीहित्यं, 'Insatiableness,' सीहित्यं n.—' Satiety.' 'Satisfaction.' स्वातिजलपने—Analyse स्वातीनां जलपनं स्वातिजलपनं तिस्मन् तादृज्ञे, 'Giving vent to one's own pain or evil.' 'Misfortune.' Marathi students will recognize in this, their usual expression ' रहमाणे माणे.' स्वाति f.—' Ones own pain or misfortune or evil.' हे सर्वज्ञ त्वयदं विज्ञातमेव [ तथापि ] पुनरुच्यते—' Thou hast, O ominiscient Lord, already read our thoughts ( or known what passes in our minds ), however I will again give vent to them.' स्वामिनि [ स्वामिने ] स्वातिजलपने भृत्यानां असीहित्यं हि—' For there is an insatiableness in the servants in the matter of giving vent to their misfortunes in the presence of their lord.'

St. 35. मानिनां—Construe पुलस्त्यस्तसंभवो द्रपाँहृतजगद्रक्षो रक्षानाथो द्याननो मानिनामग्रणीरस्ति. पुलस्त्यस्तसंभवः—Analyse पुलस्त्यस्य ब्रह्मणो मान्त्रस्य स्तो यो विश्रवाः तस्मात् संभवो यस्य स ताद्रकः, 'Sprung from the son of Pulastya'i. e. born of Vis'ravas, the son of Pulastya.

द्रपाँद्वजगद्धः—Analyse द्रपण उद्दता जगतां रक्षा येन स ताहशः, 'One who has eradicated the preservation of the world through haughtiness. 'रक्षानाथः—Analyse रक्षसां नायो रक्षोनाथः, 'The lord of demons.' द्शाननः—Analyse दश आननानि यस्य सः, 'Having ten faces.' 'An epithet of Rávaṇa.' रक्षानाथा दशाननो मानिनामग्रणीरस्ति—'There rules a lord of the demons, Das'ànana by name born of the son of पुरुस्त्य the foremost of the haughty, who from his innate haughtiness, has, O Lord, uprooted the preservation ( of the world or the peace of the world).'

- St. 36. स—Construe जगन्नाशफलाय फलसायनः महोजाः स च चीरी निर्विकारः सन् महत्तपः चिरं चचार. महोजाः—Analyse महदोजो यस्य स महोजाः, 'Of great prowess or might.'' Of great power.' जगन्नाशफलाय—Analyse जगनां नाशो जगनाशः स एव फलं तस्मे, 'In order to secure the fruit or end, consisting of the destruction of the world.' फलसायनः—Analyse फलमेव साथनं यस्य सः, 'Wanting to effect an end (lit. fruit).' 'Wanting to attain an end or object.' निर्विकारः—Analyse निर्गतो विकारो यस्मात् सः, 'Possessing an unchangeable nature.' 'Having a nature showing no change.' 'unchangeable.' चीरिन् m.— 'Wearing a red garment suitable to an ascetic.' 'Clothed in bark.' स महोजाः निर्विकारः सन् महत्तपः चिरं चचार—'That demon of great power clothed in bark wanting to attain an end, with his mind unchanged, practised rigorous asceticism for a long time for securing the fruit consisting of the destruction of the world.'
- St. 37. मातङ्ग —Construe मातङ्गमकरक्रदन्तोष्टिखितवक्षसा तेन उदन्वित वत्यताहारं तपस्तामं मातङ्गमकर —Analyse क्राथ ते दन्ताथ क्र्दन्ताः। मातङ्गमकराणां क्र्र्न्ताः तेः उद्घिखितं वक्षा यस्य स तेन तादृशेन, 'Having the breast torn asunder by sharp tusks of marine animals (known as मातङ्गमकराः)'. 'With his breast scratched by the sharp tusks of marine animals.' वत्यताहारं—Analyse वताय यतो नियतः आहारो यस्मिन् तत् तादृशं 'Taking food in which had been checked (or controlled) from a vow.' तेन उदन्वित वत्यताहारं तपस्तन्तं—'With his breast (severely) wounded by the sharp tusks of marine animals, he practised in the ocean, religious austerities, taking food in which had been checked from his pious vow.'
- St. 38. तत्तपस्तोपित:—Construe तत्तपस्तोपितः चतुर्युखो विश्वेशः चतुराय वीराय तस्मे जगद्द्वयं जेतुं वरं प्रादात्. तत्तपस्तोपितः—Analyse तस्य तपः तत्तपः तेन तोपितः तत्तपस्तोपितः, 'Having been gratified by his religious austerities.' चतुर्धुखः—Analyse चत्वारि झुखानि यस्य सः, 'Having four faces.' 'An epithet of Brahmá.' The first member of the

Hindu triad; the supreme spirit manifested as the active creator of the universe. He sprang from the mundane egg deposited by the supreme first cause, and is the Prajapati, or lord and father of all creatures, and in the first place of the Rishis or Prajápatis. Brahmà is said to be of a red colour. He has four heads, originally he had five, but one was burnt off by the fire of S'iva's central eye because he had spoken disrespectfully. His vehicle is a swan or goose, from which he is called हंसवाहन. His residence is called ब्रह्मट्टा. The name ब्रह्म is not found in the Vedas and Brahmanas, in which the active creator is known as हिरण्यार्भे, Prajapati, &c.; but there is a curious passage in the S'atapatha Brahmana which says: "He (Brahman, neuter) created the gods. Having created the gods, he placed them in these worlds: in this world Agni, Vayu in the atmosphere, and us in the sky." Two points connected with Brahma are remarkable. As the father of men he performs the work of procreation by incestuous intercourse with his own daughter, variously named वाच् or सरस्त्रती ( speech ) सन्ध्या ( twilight ), Satarúpà (the hundred-formed), &c. विभेश:-Analyse विश्वस्य ईशः विज्वेत: 'The lord of the universe.' जगदृत्यं-Analyse जगतां द्वयं जगदह्यं 'Two worlds.' The Ramayana cites the following legend of Rayana's rigorous asceticism and his propitiation of the god Brahma, 'And as in the tenth year he intended to strike off his tenth head, the Great-father presented himself at that place. And well-pleased, the Great-father came there along with the celestials. 'O Ten-necked one,' said (the Great-father), 'I am well-pleased with thee. Do thou, O thou cognizant of righteousness, at once ask for the boon that thou wishest to have. What wish of thine shall I realize? Thy toil must not go for nothing. 'Thereat, the tennecked one, bowing down his head unto the deity, said with a delighted heart,-his words faltering with ecstacy,-'O Revered one, creatures have no other fear than (that of) death; and enemy there is none that is like unto death. Therefore immortality is even what I crave for.' Thus accosted gen spoke unto the ten-necked one,—'Thou canst not be immortal. Do thou therefore ask of me some other boon.' Thus addressed by the Creator, Agn, the Ten-necked one, O Rama, standing before him with joined hands, said,-'O Lord of creatures, I would, O eternal one, be incapable of being slain by birds and serpents, Yakshas, Daityas, Danavas and Rakshasas and the deities; for,

O thou that art worshipped by the immortals, anxiety I have none from any other beings. Indeed, I deem as straw creatures such as men &c. 'Thus accosted by the Rakshas-the Ten-necked one-that rightious-souled one, the Great-father, along with the celestials, said,- O formost of Rakshasas, what thou sayest shall come to pass,' Having, O Ráma, said this unto the Ten-necked one, the Great-father (again spoke),- Here! I, having been gratified, will confer on thee a fresh boon. O Rákshasa, O sinless one, those heads of thine which have been offered as sacrifices and which have sunk into the fire, shall again be thine. And, O placid one, I shall also confer on thee another boon difficult of being obtained,-The form that thou shalt wish to wear, shall instantly be thine.' As soon as the Great-father had spoken thus. the heads that had been offered as sacrifices into the fire, rose up again.' See Ramayana, Uttarkanda, canto X. चतुर्झेलो वीराय तस्मे जगदृद्धं जेतं वरं प्रादात—' Having been (extremely) gratified by asceticism, the god Brahma, the lord of the universe, conferred a boon of conquering two worlds on that skillful warrior.'

St. 39. स—Construe कदाचित् स नाकोकसामिरः हारगौरं हरस्थानं रटन्नागं नगं पदुनादं [ यथा तथा ] व्यपाटयत् रटनागं—Analyse रटन्तो नागा यत्र स
रटनागः तं ताहशं, 'Having (a herd of) roaring elephants' नाकोकसां—
Analyse नाकः ओको थेपां ते नाकोकसः तेपां, 'Making Svarga their abode.'
हारगौरं—Analyse हारवद् गौरो हारगौरः तं ताहशं, 'White like garlands of flowers.' हरस्थानं—Analyse हरस्य स्थानं हरस्थानं, 'The residence of Hara'
(i. e. S'iva). पदुनादं adv.—Analyse पदुनादो यस्मिन् तत् यथा स्थात्
तथा, 'Terribly roaring.' A Bahuvrihi compound used as an adverb.

Cf. बहुविषं, सकस्पं &c. कदाचित् स रटनागं नगं पदुनादं [यथा तथा] व्यपाटयत्—
'Once upon a time, that enemy of the gods (lit. heaven-dwellers) tore up, with a terrible noise, the mountain, (which was) the abode of Hara, white like garlands of flowers and having roaring elephants.'

St. 40. स्फ्रात्—Construe स्फ्रात्त्रगशिरस्त्यक्तैः उनदन्नद्निश्चरैः पूषि स्पृष्टे क्षणाद् घोरं झङ्कारं आतन्त्रति सति. स्फ्रात्त्रगशिरस्त्यक्तैः—Analyse स्फ्रान् यो नगः हिमादिः तस्य शिरोभिः शिखरैः त्यक्तास्तैः ताहशैः, 'Let down by the summits of the mountain that was being shaken or moved.' उनदन्ति निर्मरैः—Analyse उनदन्तो ये नदाः तेषां निर्मराः तैः ताहशैः, 'By the torrents of the roaring rivers.' नद m—'A river.' 'A great river.' Mallinatha commenting on S'is'upalavadha, IV. 66. thus distinguishes between नद and नदी, "प्राक्षोतसो नयः प्रत्यक्षोतसो नदाः। नर्मदां विनेत्याहुः."

Mark the use of the absolute construction commencing from this up to 48th stanza. झद्धार m.—'A low murmuring sound.' पूपणि स्पृष्टे क्षणाद् धोरं झद्धारं आतन्त्रति सति—'While the sun, being touched by the torrents of great roaring rivers, come down from the head of the mountain that was shaking, was making a low murmuring sound',—

- St. 41. वाजिन:—Construe अदिपातभीत्या अर्कसारथी प्रयहाकृष्टललीनावक-कन्धरान् वाजिनः एकतो जवयति [ सति ]. प्रयहाकृष्टललीनावककन्धरान् Analyse प्रयहेः आकृष्टानि खलीनानि तैरावकाः ईपद्रकाः कन्धरा येपां ते तान् सथाकान्, 'Having a curving bent of their necks on account of the bits of the bridles being forcibly drawn in by the reins'. जवयति—'Speeding.' 'Hastening.' Denomi. pre. parti. loc. sing. from जवः [ जवं करोति ]. अदिपातभीत्या—Analyse अदेः पातः अदिपातः तस्माद् या भीतिः तया, 'From fear of the fall of the mountain,' i. e. fearing lest the mountain would fall down. अर्कसारथी—Analyse अर्कस्य सार्थः अर्कसारथिः तस्मिन् तादृशे, 'The charioteer of the sun.' i. e. Aruna. अदिपातभीत्या अर्कसारथी वाजिनः एकतो जवयति [ सति ]—'When the charioteer of the sun was speeding to one side, the horses whose necks were slightly bent consequent on the bits of the bridles, being forcibly drawn in by the reins,—'
- St. 42. घूर्णमान'—Construe घूर्णमानमहाशेळतटश्रष्टे निर्झरे मत्तस्य उत्तरीये इव स्वस्थानं त्यजित [ सित ]. घूर्णमानमहाशेळतटश्रष्टे—Analyse घूर्णमानो यो महाशेळ: तस्य तटाद् श्रष्टः तस्मिन्, 'Fallen down from the acclivity of the great mountain which was being agitated or turned round.' स्वस्थानं—Analyse स्वस्य स्थानं स्वस्थानं, 'Its own site.' मत्तस्य उत्तरीये इव निर्झरे स्वस्थानं त्यजित सित—' When the mountain-spring like a drunkard's upper garment was leaving its site, having fallen down from the acclivity of the great mountain, which was, often and often, in the process of being turned round,—'
- St. 43. गौरा°—Construe गौरीभयपरिष्वंगस्पर्शल्ब्यमहोत्सवे संकुद्धपूर्जटिकोषप्रतिलोमप्रवर्तिनि [ सित ]. गौरी°—Construe गौर्याः भयं गौरीभयं तस्मात्
  यः परिष्वंगः तस्य स्पर्शेन ल्ब्यो महोत्सवो येन तस्मिन् ताहशे, 'When there arose
  the great joy (accidentally) won (or attained) by the contact
  of an embrace from Gauri overcome by fear.' गौरी—प्राक् कृष्णवर्णत्वेन
  जातत्वेऽपि पश्चात् पीतांगत्वात् तथात्वं—"योगाग्रिदग्यदेहा सा पुनर्जाता हियालये।
  ग्रंबेन्दुकृद्यवला ततो गौरीति सा स्मृता." संकुद्धपूर्जटिक्रोधप्रतिलोमप्रवार्तिन—
  Analyse संकुद्धश्वासौ धूर्जटिश्च संकुद्धपूर्जटिः तस्य क्रोधः तस्मात् प्रतिलोमन
  प्रवर्तितं शीलं यस्य तस्मिन्, 'Which had a nature to proceed contrary

to the wrath of Dhûrjati, greatly enraged (or incensed),-' प्रतिलाम adj. Contrary to the natural course or order,' 'reverse' &c. opposed to अनुलोम adj. which means, 'in a natural direction,' 'in a regular order.'

St. 44. कपालनयनच्छिदं —Construe उन्नासिबह्नले जटाबद्दफणावित संकीचित्रफणाचक्रं कपालनयनच्छिदं विश्वति [सित]. कपालनयनच्छिदं —Analyse कपाले
यन्नयनं कपालनयनं तस्य छिदं कपालनयनच्छिदं, 'The socket of the eye on
the forehead.' जटाबद्दफणावित—Analyse जटास आबदः फणावान् जटाबद्दफणावान् तिस्मन् जटाबद्दफणावित, 'A hooded snake tied round the
matted—hair (of S'iva).' सङ्कोचित्रफणाचक्रं—Analyse सङ्कोचितानि फणानां
चक्राणि यस्य तत्, 'Having a contracted circle of hoods.' उत्त्रासिबह्रले—
Analyse उत्त्रासेन विद्वलः उत्त्रासिबह्रलः तिस्मन्, 'Alarmed by terror or
danger.' जटाबद्दफणावित कपालनयनच्छिदं विश्वति [सित्], 'When the
hooded snake, tied up round the matted—hair, being alarmed by
terror, was about to rush into the socket of the eye on the
forehead with having contracted the circle of its hoods,—'

St. 45. परित्रस्ते—Construe मातुरुत्सङ्गसङ्गिनि परित्रस्ते कृकवाकुष्वजे कार्न्तस्यम्यं मेपं गोपयित [ सित ]. कृकवाकुष्वजे—Analyse कृकवाकुष्यरो ध्वजे यस्य स तिस्मन् तादशे, 'Having the banner bearing on its cloth a picture of a peacock.' 'An epithet of Kartikeya, Parvati's son.' कार्तस्वरमयं Expl:—कार्तस्वरस्यं कार्तस्वरमयं, 'Made of burnished gold.' उत्सङ्गसङ्गिन—Analyse उत्सङ्गं सजतीति उत्सङ्गसङ्गी तिस्मन्, 'Fond of lying on a lap.' 'Fully attached to a lap.' परित्रस्ते कृकवाकुष्यजे कार्तस्वरमयं मेपं गोपयित [ सित ]—'When the frightened peacock-bannered god, fond of lying on his mother's lap, was trying to guard or protect his ram, made of burnished gold,—'

St. 46. उत्पर्यति—Construe कोथरोधार्तचेतसि ककुद्मनि मर्तुर्धूमागमद्भस्य प्रादुर्भावं चिरं धीरं उत्पर्यति [ सति ]. कोथरोधार्तचेतसि—Analyse कोधस्य रोधः कोथरोधः तेन आतं चेतो यस्य स तस्मिन् ताहशे, 'With a mind disturbed by the arresting of his anger (or controlling wrath).' भूमागभद्भः तस्य ताहशस्य, 'The contraction or knitting of the curves of the eyebrows.' ककुद्मिन् m.—'A bull with a hump on his shoulders.' An allusion to निदन् the doorkeeper of S'iva. ककुद्मिन मर्तुष्यागभद्भस्य प्रादुर्भावं चिरं धीरं उत्पर्यति [ सति ]—'When the great bull, with mind disturbed by the arresting of his wrath, was steadily, for a long time, looking at the forth-coming result of his lord's knitting his eyebrows,—'

Sts. 47-48. इदमूलमिव—Construe गौरीपतिः अधीलग्नैः भेतैः भुजङ्गमैः रूढमूलमिव [तथा] अग्रस्थस्फुरत्रक्षत्रमण्डलैः प्रीदपुष्पमिव रणर्तिसङ्कुलाकुलगुहामुखं कुअगुअत्सिर्धं गिरि चरणेन न्यपीडयत्. इदमूलं-Analyse इदानि मूलानि यस्य स त ताहशम, 'Having its roots fully developed.' 'Having its roots stuck deep down.' प्रौद्धपुष्यं—Analyse प्रौदानि पुष्पाणि यस्य स तं तादशं, 'Displaying a full growth of flowers.' 'Possessing a complete growth of flowers. ' अग्रस्थस्फुरनक्षत्रमण्डलै:—Analyse अग्रे तिष्टन्तीति अग्र-स्थानि । नक्षत्राणां मण्डलानि नक्षत्रमण्डलानि । स्फुरान्ति च नक्षत्रमण्डलानि च स्फुरत्र-क्षत्रमण्डलानि । अग्रस्थानि च स्फुरत्रक्षत्रमण्डलानि च अग्रस्थस्फुरत्रक्षत्रमण्डलानि तैः ताहके:, 'With flashing planetary circles resting on the top.' तिसहकुलाकुलगुहामुखं—Analyse सिंहानां कुलं सिंहकुलम्। रणज्ञ तत् सिंहकुलं च रण-रिंसहकुलं तेन आकुलानि गुहानां मुलानि यस्य स तं ताहशं, ' With the mouths of caves filled with multitudes of roaring lions, ' गोरीपात:-Analyse गोर्याः पतिः गौरीपतिः, 'The lord of Gauri' i. e. S'iva. कुञ्जगुञ्जत्सिन्धं-Analyse कुक्षेम्यः गुक्षन्तः सिन्यवः यस्मिन् स तं ताहर्श, 'With thundering streams running from the arbours.' गौरीपतिः कञ्जग्रअत्सिन्धं गिरि चरणेन न्यपाइयत-' With his foot, the lord of Gaurî pressed down the mountain, with its thundering streams running forth from arbours, with the openings of caves filled with multitudes of roaring lions and displaying, as it were, a full growth of flowers by means of flashing planetary circles resting on its top and having, as it were, its roots stuck deep down by means of white serpents dangling down.'

St. 49. धराधरमराकान्ते—Construe धराधरभराकांते बाहो रावणेन बहुभिराननेः दिश्व दीर्घप्रतिकोशो रवः कृतः धराधरभराकान्ते—Analyse धरायाः घरः
धराधरः तस्य भरेण आक्रान्तः तस्मिन् धराधरभराकान्ते, 'Pained by an overloading burden of the mountain.' दीर्घप्रतिकोशः—Analyse दीर्घथातो प्रतिकोशथ दीर्घप्रतिकोशः, 'A far-reaching reverberation of sound in echoes.' रावणेन बहुभिराननेः दिश्व दीर्घप्रतिकोशो रवः कृतः—'With his arms severely pained by an overloading burden of the mountain, Ravana with many months made a terrible roar in the quarters, the far reaching sound of which resounded with echoes.'

St. 50. तं—Construe स नीलकुद्दिमविन्यस्तैः काँकुमैः मण्डलैरिव शिरको-दत्रणचेकैः तं देवं अपूजयतः शिरकोदत्रणचकैः—Analyse शिरसां छेदानां त्रणान्येव चक्राणि तेः शिरकोदत्रणचकैः, 'With circles of wounds due to severing of his heads.' नीलकुद्दिमविन्यस्तैः—Analyse नीलश्रासौ कुद्दिमश्र नीलकुद्दिमः तत्र विन्यस्ताः तैः तादशेः, 'Laid on a blue paved floor.' काँकुमैः Expl:— कुकुमस्य विकाराः काँकुमाः तैः, 'Made of the saffron powder.' स शिरकोदन

- नगचके: तं देवं अपूजयत्—He worshipped that god with circles of wounds due to the severing of his heads, as if with circles of of saffron powder laid on a blue paved floor.
- St. 51. आज्ञापियतुं—Construe दश्च दिशो आज्ञापियतुं श्रष्टिना एतस्य रा-क्षसस्य पंक्तिसंख्यानि वक्त्त्राणि पुनः मृष्टानि पंक्तिसंख्यानि—Analyse पंक्तिदंश संख्या येषु तानि तादशानि, 'Possessing the number of ten.' Cf. पंक्तिस्यः दिशः आज्ञापियतुं श्रष्टिना एतस्य राक्षसस्य वक्त्राणि पुनः मृष्टानि—'In order to carry out the command of this demon in the regions of ten quarters, the S'ûla-bearing god (or trident-bearing god) again created his faces, bearing the number of ten.'
- St. 52. तमःस्थानं—Construe है अज एणे तमःस्थानं वाटिशं तं रावणं आसाय विकुण्ठितं सत् वैकुण्ठस्य शक्रस्य कुटिशं वजं स्वं धाम तेजः अजहात्. तमःस्थानं —Analyse तमः एव स्थानं यस्य स तमःस्थानस्तं तादशं, 'An abode of the quality of darkness.' वैकुण्ठ m.—'An epithet of Indra as well as of Krishņa.' Cf. विश्व and मेदिनी, "वैकुण्ठः कृष्णशक्तयोः". Hemachandra has:- "वैकुण्ठो वासवे विष्णो." एणे तमासाय वैकुण्ठस्य कुटिशं स्वं धाम अजहात्— 'Having come in collision with (or having encountered) that foolish demon, the abode of the quality of darkness, in a battle, the thunderbolt of Indra instantly losing its power gave up, 0 Unborn Being, its native fiery energy.'
- St. 53. तं—Construe वासवः स्वयं अजय्यं एकवीरं तं वैरस्य शान्तये अनवधेन वसना अथापि पूजयति. अनवधेन—Analyse न अवधं अनवधं तेन अनवधेन, 'Faultless,' 'shining,' 'brilliant,' 'pure,' 'clean.' अजय्यं—Expl. जेतुमशक्यं अजय्यं, 'Invincible.' एकवीरं—Analyse विशेषण शत्रूनीरयतीति वीरः। एकथासौ वीरश्च एकवीरः तं ताहशं, 'A sole warrior (on earth).' वसु n.—'Water.' 'Gold.' 'Gem.' वासवः स्वयं तमेकवीरं अनवधेन वसुना अथापि पूजयति—'Him ever victorious and the sole warrior on (earth) adores even now Indra in person by giving him clear water (or shining gems or burnished gold) in order to calm down (the fire of) his animosity.'
  - St. 54. बॉल-Construe विगतादरा सिमतं वजाय बर्ल कुर्वती पोलोमी जीडासन्निमताननं शकं कुरुते. विगतादरा—Analyse विगतः आदरो यस्याः सा ताहशी, 'She from whom respect is departed,' i. e. having no sense of respect or honour.' त्रीडासन्निमताननं—Analyse त्रीडया सन्नितं आननं येन स त्रीडासन्निमताननः तं ताहशं, 'Who has hung down his face with the feeling of shame.' पौलोमी त्रीडासन्नीमतानं सर्व कुरुते—'Paulomi, wanting in the sense of respect and making an offering to वृद्ध.

with smiles, makes Indra hang down his face with the feeling of shame.

St. 55. यक्षनाथ:-Construe यक्षनाथः तस्मै धर्न दिशन् केवछं धनदः [आस्ते ] सर्वस्वहरणप्रीतः रावणस्तु धनेश्वरो [ बभूव ]. यक्षनाथः—Analyae यक्षाणां नाथः यक्षनाथः, 'The lord of the demi-gods.' He was the son of Vis'ravas by इडाविडा, but he is sometimes called son of पुडस्य, who was father of विश्रवस्. This is explained by the Mahabharata, according to which Kubera was son of getter, but that sage being offended with Kubera for his adulation of Brahma, " reproduced the half of himself in the form of विश्रवस, " and had Ravana and other children. Kubera's city is Alaka ( also called प्रभा, वस्थरा, and वसस्थली ) in the Himalayas, and his garden चैत्ररथ on Hest, one of the spurs of mount Meru, where he is waited upon by the Kinnaras. Some authorities place his abode on mount Kailasa in a palace built by विश्वकर्मन्. He was half-brother of Rávana, and, according to the Ramayana and Mahabharata, he once had possession of the city of Lanka in Ceylon, which was also built by विभक्तमेन, and from which he was expelled by Ravana. The same authority states that he performed austerities for thousands of years, and obtained the boon from Brahmá that he should be immortal, one of the guardian deities of the world, and the god of wealth. So he is regent of the north, and the keeper of gold and silver, jewels and pearls, and all the treasures of the earth, besides nine particular Nidhis, or treasures. the nature of which is not well understood. Brahmà also gave him the great self-moving aerial car, पुष्पक. धनद:-Analyse धनं ददातीति धनदः, 'Bestower of wealth.' An epithet of Kubera. सर्वस्वहरणप्रीतः—Analyse सर्वस्वहरणं सर्वस्वहरणं तस्मात् प्रीतः सर्वस्वहरण-श्रीत:, 'Gratified by the seizure or confiscation of the whole of his property, ' धनेश्वर:-Analyse धनानां ईश्वर: धनेश्वर:, ' The lord of riches. ' यक्षनाथः धनदः तस्मै केवलं धनं दिशन् [ आस्ते ]—' Kubera, the lord of the demi-gods, giving him his wealth is only (in name) Dhanada. सर्वस्वहरणप्रीतः रावणस्त धनेश्वरो [ बभुव ]- But Ravana, gratified by the seizure of the whole of his property, has, in truth, become the lord of riches. '

St. 56. धर्म्य — Construe प्रेतराजोऽपि धर्म्य कर्म परित्यज्य पिशितप्रियं दानवं अभिप्रेतभक्ष्यदानेन प्रीणाति धर्म्यं, Expl: — धर्मादनपेत, 'Consistent with duty.' 'Not deviating from merit,' 'Just,' "धर्मपृथ्यर्थं-

न्यायादनपेते " Pánini IV-4-92. 'The affix यत् comes in the sense of 'not deviating therefrom,' after the words 'धर्म,' 'पथिन,' 'अर्थ,' and 'न्याय' being in the ablative case in construction.' As पथ्यम्। इ:जीयात् पथो यदनपेतं तत्पथ्यम्। न त तस्मादनपेतथोरः। 'Wholesome diet.' अथ्यं, 'fit,' न्यार्थं, 'Just,' 'suitable.' प्रेतराजः—Analyse प्रेतानां राजा प्रेतराजः, 'A king of the dead.' An epithet of Yama. "राजाहःसिलस्यष्टच्" Páṇini. V-4-91. 'The affix टच् [अ] is added to the words राजन्, अहन्, and सिल, when standing at the end of a तत्पुरुष compound'. As परमाहः, कृष्णसलः &c. अभिप्रेत-भक्ष्यदानेन—Analyse अभिप्रेतं यद्भयं तस्य दानं तेन अभिप्रेतमक्ष्यदानेन, 'By making an offer of an approved diet (or edibles).' प्रेतराजो दानवं अभिप्रेतमक्ष्यदानेन प्रीणाति—'Even the king of the dead (i. e. Yama) keeping aside the work, consistent with duty, gratifies the demon fond of flesh (or meat), by offering him an approved diet (or edibles).'

St. 57. दूरत:—Construe च्युते हुताशने तन्मन्दिरद्वारदाहभीतो यानुः आदित्यमणितोरणाद् दूरतः [ एव ] सेवते. तन्मन्दिरद्वारदाहभीतः—Analyse तस्य मन्दिराणि तन्मन्दिराणि तेषां द्वाराणां दाहः तस्माद् भीतः तन्मन्दिरद्वारदाहभीतः, 'Afraid of the burning of the doors of his palaces.' आदित्यमणितोर-णात्—Analyse आदित्यमण्यः सूर्यकान्तमण्यः तैः घटितात्तोरणात् आदित्यमणितोर-णात्,—'From arches made of the sun-gems.' तन्मन्दिरद्वारदाहभीतो भाउः दूरतः सेवते—'Being afraid of the burning down of his palace doors trom emitted fire, the sun-god waits on (or serves) him from a

long distance from the arches made of the sun-gems.'

St. 58. निद्यत°—Construe निद्यतत्सरःपद्मस्वापकारणतेजसा इन्द्रुना अशेषं कौद्धदं वनं बोधनीयं किल. निद्यत?—Analyse तस्य सरांसि तत्सरांसि तेषां पद्मानि तत्सरःपद्मस्वापकारणतेजः। विद्यतं तत्सरःपद्मस्वापकारणतेजः। विद्यतं तत्सरःपद्मस्वापकारणतेजः। तन्द्रतं तत्सरःपद्मस्वापकारणतेजः। तन्द्रतं तत्सरःपद्मस्वापकारणतेजः। तन्त्रतः 'Whose light, (which was) the cause of closing (lit. lulling to sleep) the full blown lotuses of his lakes, has now turned back from (or given up) its usual duty'. अशेषं कौद्धदं वनं इन्द्रुना बोधनीयं किल्न' Now probably the moon ought to rouse (or must cause to expand) the whole of the forest of moon-lotuses'. According to the poets, two duties are generally assigned to the moon namely one is to close the sun-lotuses and another to open the moon-lotuses. But the moon is represented as being afraid of incurring the displeasure of Ravana by closing the sun-lotuses and so allowed them to remain in their full-blown state, as if, they were smiling under the sunshine. Being thus

deprived of one of his functions, he will naturally devote his sole attention to the other duty namely opening the night-lotuses.

- St. 59. यथा—Construe कज्जलस्पर्शचित्रवैवण्यंसम्भवो यथा न [भविष्यति] तथा दीपकृत्यो द्रपाकपिः ज्वलितुमादिष्टः. कज्जलस्पर्शचित्रवैवण्यंसम्भवः—Analyse कज्जलस्य स्पर्शः कज्जलस्पर्शः तेन चित्राणां वैवण्यंस्य संभवः कज्जलस्पर्शचित्रवैवण्यंसम्भवः, 'The possibility of discolouring the pictures from touch of collyrium (lit. soot).' दीपकृत्यः—Analyse दीपानां कृत्यं यस्य स दीपकृत्यः, 'Doing the business of lamps.' 'Filling the office of lamps.' द्रपाकपि m. 'The fire-god.' दीपकृत्यो द्रपाकपिः तथा ज्वलितुमादिष्टः—'The fire-god, who filled the office of lamps, was ordered to burn in such a way as to leave no possibility of discolouring the pictures from touch of his soot.'
- St. 60. इन्यसेवावकाशः—Construe इन्यसेवावकाशः समीरणः रितक्कमथुमहें तं तरङ्गान्तरगोचरः सन् सेवते. इन्यसेवावकाशः—Analyse इन्यः सेवायाः
  अवकाशो येन स इन्यसेवावकाशः, 'Having seized an opportunity of
  serving.' 'Having got the opportunity of serving.' रितक्कमथुमहेहं—
  Analyse रत्या क्वमथुमान् देही यस्य स रितक्कमथुमहेहः तं ताहशं, 'Having his
  body exhausted (or fatigued) by (Rati) enjoyment. 'तरङ्गान्तरगोचरः—Analyse तरङ्गाणां अन्तरं तिस्मन् गोचरः, 'Visible in the midst
  of waves.' समीरणः तरङ्गान्तरगोचरः सन् तं सेवते—'Having seized an
  opportunity of serving (him) the wind-god, visibly present in
  the midst of waves, waits on him, whose body was wearied by
  (Rati) enjoyment.'
- St. 61. पातालहृदयान्तः स्थं—Construe पयोनिधिः पातालहृदयान्तः स्थं अयमांसमिव पद्मरागमुद्धत्य पिशिताशिने ददातिः Cf. Ku. II. 37. " तस्योपायनयोग्यानि
  रत्नानि सरितां पतिः । कथमप्यम्भसामन्तरा निष्पत्तः प्रतीक्षते ॥" पातालहृदयान्तः स्थं
  Analyse हृदयस्य अन्तिस्तृष्टतीति हृदयान्तस्थं । पातालस्य हृदयान्तः स्थं पातालहृदयान्तः स्थं तत् ताहृद्यं 'Lying in the interior bed of the nether world.'
  पद्मराग-Analyse पद्मयेव रागो यस्य सः 'Having the colour like that of a
  lotus,' i. e. a ruby. प्रयोनिधः—Analyse प्रयसं निधः प्रयोनिधः 'A store
  of waters,' i. e. the ccean. अग्रमांसं—Analyse अग्रं च तन्मांसं च अग्रमांसं,
  'The best part of the flesh,' i. e. the heart. पिशिताशिने—Analyse
  पिशितं मांसं अभातीति पिशिताशी तस्मै पिशिताशिने, 'To a flesh-eater'. 'To
  a flesh-devourer.' प्रयोनिधः अग्रमांसमिव पद्मरागमुद्धत्य पिशिताशिने ददाति—
  'Taking out the rubies hidden ( or kept ) in the interior bed of
  the nether world, the ocean makes them over to the flesh-eater
  ( Råvana ), as if, its own heart.'

- St. 62. काले—Construe कालाश्वगमें कालेऽपि नर्मदादयो निर्मदा नयो वजाग्रुपद्विपं [तं] सदा वज्रेनेन्दयन्ति. कालाश्रगभें—Analyse कालानि च तानि अश्राणि
  च कालाश्राणि तेषां गर्भो यस्मिन् सः, 'Filled with black clouds.' 'Crowded
  with dark clouds.' निर्मदा:—Aralyse निर्गतो मदो यासां ताः ताह्दयः,
  'Free from arrogance, 'i. e. sober. 'Quiet.' 'Not proud.' 'Humble.' नर्मदादयः—Analyse नर्मदा आदिर्यासां ताः ताह्दयः, 'Beginning with
  the Narmadà' (i. e. Narmadá and other rivers). वज्राग्रुपद्विपं—Analyse
  वज्रमेव आग्रुपं यस्य स वज्राग्रुपः ते देशिति वज्राग्रुपद्विद् तं ताह्यं, 'To the enemy of
  the god who has the thunderbolt for his weapon.' i. e. to the enemy
  of Indra. नर्मदादयः वज्राग्रुपद्विपं सदा वज्रैः नन्दयन्ति—' Even in the rainy
  season, filled with dark clouds, the humble rivers such as Narmadá and others always gratify the hater of the god, who fights
  with his weapon of thunderbolt, by offering him the present
  of diamonds.'
  - St. 63. प्रियाजन°—Construe प्रियाजनपरिष्वंगप्रीतिं निर्न्तरां कर्तुं ज्ञातमनोहित्तिहिमागमः निश्चित सुपैति. प्रियाजन°—Analyse प्रिया चासौ जनअ प्रियाजनः
    तस्य परिप्वङ्गः तस्मात् प्रीतिः तां तादृशीं, 'Love sprung from an embrace
    of the beloveds,' i. e. lovely ladies in the inner apartment of his
    palaces. निर्न्तरां—Analyse निर्गतं अन्तरं यस्याः सा तां तादृशीं, 'Without
    any intermediate space.' 'Having no intervening space.' 'Closely
    connected.' 'Constant.' ज्ञातमनोहितः—Analyse ज्ञाता मनसो हित्त्याँन
    सः, 'One who has read the frame of his mind.' 'One who has
    known his temper or disposition.' हिमागमः—Analyse हिमस्य आगमः
    दिमागमः, 'The setting in of winter or cold season.' 'Approach of
    cold.' 'Appearance of cold season. ' प्रियाजनपरिष्वंगप्रीतिं निरन्तरां कर्ष्ट हिमागमः चपैति—'In order to make his love, consequent on the
    embraces of his ladies, constant the cold season waits on (lit.
    goes near) him at night, as if, it has read his mind.'
    - St. 64. तस्य—Construe दिवः प्रवसता सता मधुना सर्वेतेषु तस्य विश्व-मुद्यानवनं निजेः पुष्पेरधुना भूष्यते. सर्वेतेषु—Analyse सर्वे च ते ऋतवश्च सर्वेतेवः तेषु, 'In all seasons.' 'In every season alike.' दिवः f. accu. plu.— 'Over heavenly regions.' 'In sky.' 'In air.' दिवः प्रवसता सता मधुना निजेः पुष्पेः तस्योद्यानवनं भूष्यते—'Living afar off in the heavenly regions, the vernal season now-a-days decorates all his forest gardens with its own flowers in every season (alike).'
      - St. 65. दुराराध्य°—Construe ग्रीष्मो दुराराध्यस्वभावस्य तस्य सिपेविषां समालम्ब्य जलकीडादिनं चिरस्रदीक्षते. दुराराध्यस्वभावस्य—Analyse आराह्यं दुष्करो दुराराध्यः । दुराराध्यः स्वभावो यस्य स तस्य 'With an innate or peculiar dis-

position difficult to be made favourable. 'सिपेनिपां, Expl:—सेनित्मिच्छा सिपेनिपा तां तादृशीं, 'Desire to serve.' जलकीडादिनं—Analyse जलेपु कीडा जलकीडा तस्याः दिनं जलकीडादिनं, 'A day appointed for sporting in water.' उदीव vt. 1. A. 'To wait,' 'to expect,' 'to look up for.' पीप्मो जलकीडादिनं चिरम्रदीक्षते—'Holding (or entertaining) a desire to serve him who has a disposition difficult to be made favourable, Grishma (the summer personified) long looks up for the day appointed for his sporting in water.'

St. 66. त्रास°—Construe त्रासकण्डग्रहन्यगान् मानिनः तस्मिनिच्छति [सति] अकालेऽपि लङ्कायां वारिता धीरं गर्जन्ति. त्रास°—Analyse कण्डानां ग्रहः कण्डग्रहः । कण्डग्रह एव त्रासः त्रासकण्डग्रहः [ or कण्डग्रहत्रासः ] तेन व्यग्राः तान् तादृशान्, 'Distracted by the terror of being seized by their necks.' अकाले—Analyse न कालः अकालः तस्मिन् अकाले, 'Unseasonable time.' 'Unseasonably,' 'Untimely.' 'In an improper time.' वारितः—Analyse वारीणि ददतीति वारितः, 'Clouds.' त्रासकण्डग्रहच्यग्रान् मानिनः तस्मिनिच्छति [ सति ]—'When he wishes the haughty to be distracted by the terror of being seized by their necks, the clouds are steadily thundering at Lanká even at an improper time,' (i. e. unseasonably). The poet means that clouds thunder untimely in Lanká, being afraid of seizure by the neck.

- St. 67. अश्रान्ता—Construe अष्टइस्तपर्यायसंपदा अश्रान्ता विजयित । इतिः [ हेतोः ] चामरघारिणीं कर्तुं चण्डीं अभिप्रेप्सः. अश्रान्ता f.—Analyse न श्रान्ता अश्रान्ता, 'Untired.' 'Unwearied.' 'Without intermission.' अष्टइस्तपर्यायसंपदा—Analyse अष्टी हस्ताः अष्टइस्ताः तेषां पर्यायः एव संपद् तयाः 'By reason of an excellence in turning round her eight hands.' 'On account of an excellence in whirling round her eight hands.' अभिप्रेप्सः—' Desirous of gaining, or obtaining.' चामरघारिणीं—Analyse चामराणि धारयतीति चामरघारिणीं तां तादृशीं, 'Holding Chowries.' 'A Chowrie-holder.' अष्टइस्तपर्यायसंपदा अश्रान्ता वीजयित —'The goddess Chandi with her eight hands showing an excellence (or displaying a perfect skill) of turning round, will fan without intermission.' इति [ हेतोः ] चामरघारिणीं कर्तुं चण्डी अभिप्रेप्सः 'With this object in view he wishes to secure Chandi inorder to make her his Chowrie-holder,' (i.e. for a Chowrie-holder).
- St. 68. स्तन्धकर्णः—Construe अवणाक्षोभमारुतैः भूभिक्षक्षसक्षेपदोषभीतः [अत एव] स्तन्धकर्णः गणाधिपः एवं नमितः स्तन्धकर्णः—Analyse स्तन्धौ कर्णौ यस्य स तादृशः, 'Stiff-eared.' 'Having the ears fixed.' अवणाक्षोभ-मारुतैः—Analyse अवणाक्षोभः अवणाक्षोभः तस्मादृ ये मारुताः तैः, 'The

currents of wind produced from the flappings of his ears. ' अभृक्ति-कुसुमक्षेपदोपभीत:-Analyse सुवि भूमै। भक्त्यर्थं मण्डनार्थं यानि कुसुमानि पुष्पाणि तेपां क्षेपः प्रचळनं स एव दोषोऽपराधः तस्माद भीतो भूभक्तिकुसुक्षेपदोपभीतः, 'Afraid of the fault of deranging or scattering flowers strewed on the ground for ornamental purpose. ' असि f. ' Decoration. ' ' Ornament, ' 'Embellishment.' an m.- 'Throwing.' 'Casting.' ' Tossing, ' ' Deranging. ' ' Scattering. ' मणाधिप: or मणेश:--Son of S'iva and Parvati, said to have been sprung from the scurf of Pa'rvati's body. He is the god of wisdom and good luck and the remover of obstacles. He is generally represented in a sitting posture, half man and half elephant, with a large belly and riding a mouse. He is addressed at the commencement of all undertakings and religious ceremonies. In a combat between Ganes'a. and प्राप्त the latter cut off one of Ganes'a's tusks, in consequence of which he is called unit or unit. There are various stories as to how he got an elephant's head. He is said to have written the महाभारत at the dictation of ब्यास, गणा:-Troops or classes of inferior deities especially certain troops of demi-gods, considered as S'iva's attendants and under the special superintendence of the god Gaues'a. They are sixteen in all, beginning with Pramatha. See Káliká-Pura'na chapter 29. स्तडवकणों गणाधियः एनं नम्ति—' Being afraid of committing the offence of deranging flowers strewed on the ground for ornamental purpose by the currents of wind produced from the flapping of his ears, the lord of Ganas, stopping the motion of his ears bows down to him.

St 69. स्मर:—Construe प्रतीहार्या स्मिताकृतविश्रमेः कथितागमः स्मर्थः तस्य संसदं सस्तवाससा विश्वतिः सस्तवाससा—Analyse सस्तं च तद्वासथ सस्तवासः तेन तादशेन, 'With a loose-garment.' स्मिताकृतविश्वमेः—Analyse स्मितेन यद् आकृतं तस्माद् ये विश्वमास्तैः तादशेः, 'With amorous gestures betraying intention or purpose by smiles'. (or under the garb of smiling). कथितागमः—Analyse कथितः आगमः यस्य सः, 'Whose approach or coming near was announced.' प्रतीहार्या स्मिताकृतविश्वमेः कथितागमः स्मरः तस्य संसदं विश्वति—'And the god of love enters his audience hall with a loose-garment, his approach being announced by a female porter, with amorous gestures betraying her intention. (or purpose) by smiles.'

St. 70. ग्रुद्धान्तं—Construe तदाज्ञया खीजनस्य छीलोपदेशदानंकव्यघो मन्मथः अन्ततः ग्रुद्धः ग्रुद्धान्तं विश्वतिः खीजनस्य—Analyse खियः एव जनः खीजनः तस्य खीजनस्य, 'To women.' 'To ladies.' छीलोपदेशदानेकव्ययः—Analyse लीलानां उपदेशः तस्य दानं तस्मिन् व्ययः, 'Eagerly engaged in imparting instructions in amorous pastime,' (or erotical science). मन्मथः तदाज्ञया जीजनस्य ग्रदान्तं विश्वति—'Being pure in mind, the god of love enters, by his order, the inner-apartments of his palace, eagerly intent on imparting instructions to the ladies in amorous pastime.'

St. 71. त्विय—Construe स्वर्गसयनां रक्षाकृति देवते त्विय सत्यिप नक्तं-चरेण एवं दिवलासः कथं वितन्यते. रक्षाकृति—Analyse रक्षां करोतीति रक्ष कृत् नस्मिन्, 'Lending protetion.' स्वर्गसयनां—Analyse स्वर्गः एव सब येणां ते स्वर्गसयानः तेणां स्वर्गसयनां 'Of those that have Svarga for their home.' 'Of those having Svarga for their abode.' रक्षाकृति त्विय सत्यिप नक्तंचरेण एवं दिवलासः कथं वितन्यते—'When thou, O lord, art lending thy protection to the heaven-dwellers, how is it that the nightroaming fiend gives such trouble even to the heaven?'

St. 72. मातरि--Construe द्विपतो बाहुभग्रीजसि विडीजसि आतरि [सित] भोगिभोगे देवस्य तावत् केयं चिरं शायिकाः बाहुभग्नौजासि — Analyse बाहुभ्यां भग्नं ओजो येन स बाहुभग्नौजाः तस्मिन्, ' Who has destroyed the bodily strength ( of his enemy ) by the power of his arms.' विडो-जम्—Derived from विद्[or विद्] vt. 6. P. सेट् ' To break.' विदे भेदकमोजोऽस्य or विदस्र प्रजास मद्यपेष वा ओजोऽस्येति विडोजाः इति केचितः According to Vedic mythology the god Vishuu is described as the younger brother to Indra. In the Vedic period Vishnu is not placed in the foremost rank, and though frequently invoked with Indra, Varuna, the Maruts, Rudra, Va'yu and the Adityas his superority to those is never stated, and he is described in one place as celebrating the praises of Indra and deriving his power from that god. Mark his later name इन्द्रात्रज. भोगिभोगे-Analyse भोगिनः भोगः भोगिभोगः तस्मिन्, ' On the body of the great snake.' शायिका f.-'Sloth.' 'Repose.' 'To lie down.' Compare the Va'rtika on Pàni. III. 3. 108. " पात्वर्थनिर्देशे ण्डुल्वकच्यः" ' The affix ण्डुल् is employed also in simply pointing out the meaning of the roots; thus, आशिका ' to enjoy,' आविका ' to lie down,' Also compare Pa'ni, II. 2. 15. " तजकाश्यां कर्तारे." ' A word ending with a sixth case-affix is not compounded with a word ending with ' রুর্' or ' अक ' when the force of the genitive case is that of an agent.' The word andit qualifies the genitive. The affix दृष् is taught in Sûtra III. 1. 133, and the affix eq is not a single affix; all affixes that have

an element नु are अक; such as ण्युल् or युन् (Sútra VII. 1.1). Thus भवतः शायिका 'your honour's repose,' भवत आशिका 'your eating,' भवतोऽप्रगामिका 'your going in front.' भोगिमोगे देवस्य तावत् केयं चिरं शायिका—'When Indra, who had paralyzed (or destroyed) the (bodily) strength of his enemy by the power of his arms, is thy brother, how then under such circumstances (तावत्), the god indulges in sloth, for a long time, on the body of the great serpent.'

St. 73. आत्मस्त्रत्युणं—Construe तव दृष्ट्या देवं आत्मस्त्रत्युणं मन्यामहे देनहीनस्य जनस्य त त्वं सदर्शनो न हि. अतुगुणं adj.—Analyse अतुरूपाः गुणाः यस्मिन् तत् 'Having similar qualities.' 'Congenial with.' दृष्टि f.—'View.' 'Notion.' आत्मन् m.—'The natural temperament or disposition.' 'Nature.' 'Character.' देनहीनस्य—Analyse देनेन हीनः देग्हीनः तस्य, 'Unfortunate.' 'Unlucky.' 'Abandoned or deserted by good luck or fortune.' सुदर्शनः—Analyse सुन्तरं दर्शनं यस्य स सदर्शनः, 'Easily seen.' 'Interview with him can easily be obtained.' तन दृष्ट्या देवं आत्मस्यत्रगुणं मन्यामहे—'By your sight we think that destiny (or fate) is (invariably) favourable to us.' देवहीनस्य जनस्य त त्वं सर्शनो न हि—'Because thou art, surely, not easily to be seen by unfortunate folk.'

St. 74. इत्यं-Construe स्वर्गे च स्वप्रतिजल्पस्प्रहानिःश्वन्दवर्तिनि वाचस्पतौ वाचमित्थं व्याहृत्य क्षणं विरते [सति]. वाचस्पति m.—In later times he is a Rishi. He is also regent of the planet Jupiter, and the name is commonly used for the planet itself. In this character his car is called नीतियोप and is drawn by eight pale horses. was son of the Rishi Angiras, and he bears the patronymic आहित्स. As preceptor of the gods he is called अनिभिषाचार्य, Chakshas, ljya, and Indrejya. His wife, Târá, was carried off by Soma, the moon, and this gave rise to a war called the तारकामय. Soma was aided by उश्चनस्, रुद्ध, and all the Daityas and Danavas, while Indra and the gods took the part of बृहस्तति. " Earth, shaken to her centre," appealed to sen, who interposed and restored Ta'ra' to her husband. She was delivered of a son which Brihaspati and Soma both claimed, but Tárà, at the command of Brahmà to tell the truth, declared स्रोम to be the father, and the child was named Budha. स्वप्रतिजल्पस्प्रहानिःस्पन्दवर्तिनि--Analyse स्वस्य निजस्य प्रतिजल्पस्य प्रतिवाक्यस्य स्प्रहा इच्छा तस्याः निःस्पन्दवर्तिनि निश्चेष्ठं वर्तमाने, 'Remaining motionless with a desire of expecting a reply (or answer) to his statement.' वाचरपतो वाचमित्यं व्याहृत्य क्षणं विरते [सित]—'And in Svarga when the god Váchaspati, after having delivered his speech, in this manner, ceased for a moment, remaining motionless with the desire of expecting a reply to his statement,—'

Sts. 75-76. क्रक्षिस्थ°—Construe क्रक्षिस्थानिः शेपलोकत्रयभारोद्वहोऽपि अहं माउपीक्कशो वासं विधाय वः शोकक्षयाय रामः इति ख्यातो भृत्वा सरद्विपां भर्तुः एक-वाणकृताशेषाशिरश्च्छेदपराभवं कुर्याम्. कुक्षिस्थ°—Analyse कुक्षा तिष्टतीति कु-श्चिस्थम् । क्रश्चिस्थं यत निःशेषं लोकत्रयं क्रश्चिस्थनिःशेषलोकत्रयं तस्य भारं उद्वहतीति कुक्षिस्थनिः शेपलोकत्रयभारोद्वहः, 'Lifting up the burden of the entire three worlds lying in his womb.' मानुपीकुक्षी—Analyse मानुप्याः कुक्षिः माउपीकुक्षिः तस्मिन् तादशे, 'In the womb of a female' (femalemortal ). शोकक्षयाय—Analyse शोकस्य क्षयः शोकक्षयः तस्मे, 'In order to put an end to your sorrow or grief.' सरहियां-Analyse सरान् द्विपन्तीति सरद्विपः तेषां, 'Of the enemies of the gods.' एकत्राण'— Analyse एकश्रासी वाणश्र एकत्राणः तेन कृतः एकत्राणकृतः। अशेषाणि च शिरांसि च अश्रेपशिरांसि तेषां छेदः अश्रेपशिर्ङ्छेदः। एकवाणन कृतो यो अश्रेपशिर्ङ्छेदः एकवाण-कृताशेपशिरवच्छेदः तस्माद् यः पराभनः तं ताद्शं, 'A defeat brought on by severing all heads with a single shaft. ' शोकश्रयाय वः मानुपीकुश्री वासं विषाय-'In order to put an end to your sorrow, I, though lifting up the burden of the entire three worlds lying in my womb, will accept an abode in the womb of a female ( mortal ). ' रामः इति भूत्वा सरद्विपां भर्तः एकवाणकृताशेपशिरइच्छेदपराभवं कुर्याम्—' And becoming a celebrated hero by the name of Rama will bring on defeat to the lord of the enemies of gods by severing all his heads with a single shaft. '

St. 77. इति—Construe वाचामगोचरो वेदविद् वेद्यो द्रपाद्रजः इति उदारं वचः उदाहत्य वर्षातल्पं तत्याज. Cf. Ku. II. 53. " वचस्यवसिते तिस्मन्सर्फं गिरमात्मभूः। गर्जितानन्तरां दृष्टिं सौभाग्येन जिगाय सा॥" वाचामगोचरः—'Beyond the range (or scope) of words.' 'One who cannot be fully described by words.' 'Beyond the range of human description.' वर्षातल्प m.—'A couch (or sofa) made of water.' द्रपाद्यज्ञः—Analyse द्रपाद्गन्दः तस्याद्यज्ञे विष्णुः, 'The younger brother of Vishnu.' वेदविद्, Expl:—वेदान् वेति जानातिति वेदविद्, 'Knowing the Vedas'. वेदाः—'Fit to be known.' वेदविद् वेद्यो वर्षातल्पं तत्याज—' After saying these noble words, the knower of the Vedas, who is fit to be known, who is beyond human description, and who is the younger brother of Indra, left the watery couch.'

- St. 78. चिरशयनगुरुं-Construe शिथिलितफणपंकिसकरीयंसस्तिविष्तमहाणंवो सुजगपतिः खेदात चिरशयनगुरुं स्वभोगभारं शनकैवितत्य अवतस्थे. चिरशयनगुरुं—
  Analyse चिराय शयनं चिरशयनं तेन गुरुः तं तादृशं, 'Heavy from a long sleep.' स्वभोगभारं—Analyse स्वस्य भोगः आभोगः स्वभोगः तस्य भारः तं, 'The burden of his expanded body.' सुजगपतिः—Analyse सुजगानां पतिः सुजगपतिः, 'A king of serpents' (i. e. S'esha). शनकैः ind.—' Slowly.' 'Gradually.' 'Gently.' खेदात् 'From lassitude." From depression.' 'On account of exhaustion.' 'Cf. Our edition of Meghadûta I. 36. "अध्वखेदं नयेथाः." शिथिलित°—Analyse शिथिलिता या फणपंकि तस्याः सक्तं यद् दीर्घंचितं तेन विभूतो महाणंवो येन स तादृशः, 'Who has ruffled (or stirred up) the great ocean by his long breathings coming out from the loosened row of his hoods. ' The metre of this stanza is पुष्पतामा. For the definition and its Gaṇas see notes on the stanza 88 canto first. सुजगपतिः स्वभोगभारं शनकैवितत्य अवतस्थे—' From lassitude the lord of the snakes, which had ruffled the great ocean by its long breathings issuing forth from the loosened row of hoods, slowly stretched out the load of its expanded body, heavy from long sleep and remained so.'
- St. 79. श्रुमिस्पर्शभयात्—Construe भ्रुमिस्पर्शभयात् तरसा वपेत्य उक्ष्म्याः करेणोढ्ढतं व्याउम्बेकपटान्तं उत्तरीयं अंसशिखरे क्षिम्वा निद्रामन्थरताम्रजोचनयुगी छीछाळसन्न्यासया गत्या निर्जितवारणेन्द्रगमनो इरिस्ततः क्षापि प्रतस्थे. भ्रुमिस्पर्श-भयात्—Analyse भूमेः स्पर्शः भ्रुमिस्पर्शः तस्माद् भयं तस्माद् 'From fear of touching the ground,' (which was made either of snow or of water; because S'esha the couch of Vishņu was lying on the sheet of oceanic waters or on snow). व्याउम्बेकपटान्तं—Analyse व्याउम्बानः एकः पटान्तः पटपान्तः यस्य तत्, 'One end of the garment was hanging down loosely.' अंसिशिखरे—Analyse अंसयोः स्कन्थयोः शिखरः उध्वेभागः अंसिशिखरः तस्मिन् तादुशे, 'On the top of his shoulders.' निद्रामन्थरताम्रजोचनयुगः—Analyse निद्रया मन्थरं अञ्चसम् । ताम्रं च । छोचन्ययोः नयनयोः यगं युगलं यस्य स तादुशः, 'The pair of whose eyes were looking red and dull by sleep.' लीलाउसन्न्यासया—Analyse लीख्या दसन् न्यासः पदप्रक्षेपणं यस्यां सा तया, 'The planting of feet in which was looking graceful by reason of his sportive gait.' निर्जितवारणेन्द्रगमनः—Analyse निर्जितं वारणेन्द्रस्य गजेन्द्रस्य गमनं येन स तादुशः, 'One who has surpassed the gentle gait of a mighty elephant.' The metre of this stanza is शाद्देजविक्रीडित which is thus defined:— "स्प्रीभेयीदि मः सजी सतत्यगाः शाद्देजविक्रीडितम्." The Ganas are म, स, ज, स, त, त and a long syllable. छोछाळसन्न्यासया गत्या निर्जितवारणेन्द्रगमनो इरिः काणि प्रतस्थे—'Throwing on the top of his shoulders the upper-

garment one end of which was hanging loosely and which was picked up with her hand by the goddess Lakshmi who quickly ran up to it, being afraid of its touching the ground, the god Hari with his eyes red and dull by sleep and with a gait that surpassed the gentle gait of a mighty elephant by his sportive movement, the planting of feet in which looked graceful, then set out from that place (to go) somewhere.' Some portion of the tenth Sarga of Raghuvans'a and much of the second Sarga of Kumarasambhava, have been of much assistance to the poet in the composition of this canto.



## CANTO III.

---:0:----

St. I. अथ—Construe अथ श्रियः प्राणसमस्य तस्य मर्त्यंचाम विविद्धां ज्ञात्वा इव पूर्वावतीणों वसन्तः समनःसमृद्धा भुवनं सम्यक् ततानः प्राणसमस्य—Analyse प्राणेः समः प्राणसमः तस्य तादृशस्य, 'Dear (as one's) vital-breaths.' 'Dear as (one's) life.' विविद्धा, Expl:—वेद्यमिच्छा विविद्धा, 'Desire to enter.' 'Wish to have an entrance.' मर्त्यंचाम—Analyse मर्त्यांचां पाम मर्त्यंचाम, 'Mortal body.' 'Human—frame.' 'An abode of mortals.' 'Home of mortals.' पूर्वावतीणीः—Analyse पूर्व अवतीणीः पूर्वावतीणीः, 'Previously came down.' 'Made its appearence earlier.' समनःसमृद्धा—Analyse समनसां समृद्धिः समनःसमृद्धिः तया तादृश्या, 'Exuberance of flowers.' 'Luxuriance of flowers.' 'The metre of this canto is अपजाति. See note on stanza I, Canto I. पूर्वावतीणों वसन्तो भुवनं सम्यक् ततान—'Then, as if, knowing the desire to enter into a mortal frame of Him, who was dear to Lakshmî as her life; Vasanta (the spring personified) who came down first, splendidly (or completely) spread the earth with a luxuriance of flowers."

St. 2. भ्रान्त्वा—Construe अथ सर्वत्र करप्रसारी विवस्वान् भ्रान्त्वा दक्षिणा-शामालम्ब्य ततो निःस्वः ऋत्विगिव वस्तपलब्ध्ये धनदस्य वासं प्रतस्थे दक्षिणाशां-Analyse दक्षिणा चासी आशा च दक्षिणाशा तां तादशीं, 'To the southern quarter. ' ' To the southern regions.' In the case of the ऋतिक, the analyses of the compound is दक्षिणायाः आशा तां, ' Hope to get a gift or donation.' करप्रसारी-Analyse करान् मयुखान् प्रसारयतीति करप्रसारी, 'Spreading out the rays.' In the case of the ऋतिक, करप्रसारी means, 'Spreading out or holding out his hand.' 来院 Expl:—来南 यजतीति ऋतिवक, 'Spreading a sacrifice at a proper season.' नि:स्व:-Analyse निर्गतं स्वं यस्मात्, 'He from whom wealth is departed.' Deprived of his wealth.' 'Having no property.' 'Poor.' ' Wretched. ' वस्पुलक्ष्ये—Analyse वस्तां उपलब्धिः तस्ये, ' In order to get light. ' In the case of ऋत्वक, ' In order to get wealth.' धनदस्य-Analyse धनं ददातीति धनदः तस्य तादृशस्य, 'Of Kubera, the lord of wealth.' In the case of the ऋत्वक, धनद means, 'One who gives wealth. ' ' A rich person. ' अथ सर्वत्र करप्रसारी विवस्तान् भान्त्वा दक्षिणाशामालम्ब्य-' Now the sun, spreading out the rays in every quarter, in his wanderings, came to the southern regions. ' तत-नि:स्वः ऋत्विगिव वसपळब्धेये धनदस्य वासं प्रतस्थं — And thence, in order to get light (i. e. repair his beams), set out, like a wretched sacrificial priest, to the abode of Kubera' (i. e. the north). Mark the double sense of the several attributes.

St. 3. वृक्षा:--Construe वसन्तरंय वनस्थलीभिः न्यस्ताः सहस्रदीपाः दीपव्रक्षाः इव नवकुड्मलाब्याः वृक्षाः मनोक्षयति चम्पकाख्यारूपं वितेतुः. Cf. R IV. 75. "सर-छासक्तमातङ्ग्रेवेयस्फ्ररितत्विषः । आसन्तोषधयो नेतर्नक्तमकेहदीपिकाः ॥" मनोज्ञधति— Analyse मनोज्ञा युतिर्यस्य ततादृशं, 'Having an agreeable splendour or lustre.' चम्पकाल्यारूपं-Analyse चम्पकः इति आख्या यस्याः सा चम्प-काल्या तस्याः रूपं चम्पकाल्यारूपं, 'Showing beauty or elegance in the name of a Champaka (tree).' नवकुड्मलाब्याः—Analyse नवाश्च ते कु-र्मलाश्च नवकुर्मलाः तैः आल्याः नवकुर्मलाल्याः, 'Rich in fresh buds just (or newly) opened.' वनस्थलीमिः—Analyse वनानां स्थल्यः वनस्थल्यः साभिः तादशीभिः, ' By the natural spots of forest grounds.' सहस्रदीपाः-Analyse सहस्रं दीपाः सहस्रदीपाः, 'Thousands of lights or lamps.' बीपहला:-Analyse दीपानां दक्षाः दीपहलाः, 'Lamp-stands.' 'Lampsticks.' 'Lamp-trees.' Cf. दीपपादपाः नवक्रइमलाब्याः दक्षाः मनोज्ञपुति चम्पकाल्यारूपं वितेतः- 'The trees, rich in fresh buds just opened, spread out the beauty in the name of Champakas, having an agreeable splendour, as if they were lamp-stands, burning with thousands of lights, placed on the ground by the woods of Vasanta.

- St. 4. संपिण्डितात्मावयवाः—Construe संपिण्डितात्मावयवाः कण्टिकतोध्वेइण्डाः नवाः पद्माः अन्तर्जलवासिविरूदशीतवस्ताः [सन्तः] वसन्तातपकाम्ययेव उद्दिग्धःः
  संपिण्डित'—Analyse संपिण्डिताः संकुचिताः आत्मनः अवयवाः पत्रिकंजल्कादयः यस्ते
  संपिण्डितात्मावयवाः, 'Which have contracted their own branches'
  (lit. limbs). कंटिकितोध्वेदण्डाः—Analyse कंटिकिताः अध्वेदण्डाः अध्वेनालानि
  येषां ते कण्टिकितोध्वेदण्डाः, 'Having standing stalks with a thorny coat.'
  'With raised—stalks bearing a thorny coat.' अन्तर्जलवासिवरूदशीतवस्ताः—Analyse अन्तर्गतं यज्जलं तस्य आवासः तेन विरूदं शीतं तस्मात् त्रस्ताः,
  'Afraid of cold increased by the watery abode inside.' वसन्तातपकाम्यया—Analyse वसन्तस्य आतपः तस्य काम्या तया तादृद्या, 'Prompted
  with a desire for beat of the spring.' नवाः पद्माः वसन्तातपकाम्यया दव
  इदीग्रः—'The fresh lotuses with their raised-stalks bearing a thorny
  coat, having their branches (petals, fibers &c.) contracted, rose
  up, as if, prompted with a desire for heat of the spring, being
  afraid of cold increased by the watery abode inside (their cups).'
- St. 5. कर्णे—Construe दीर्घविकोचनानां कर्णे कृतः आलोलदृष्टियुतिभिन्न-रागः अग्रोकप्रभवः प्रवालः वालोऽपि परिणामगम्यां कार्नित प्रपेदे- दीर्घविकोचनानां—

Analyse दीर्घे विलोचने यासां ताः दीर्घविलोचनाः तासां दीर्घविलोचनानां, 'Longeyed ladies.' 'Ladies having long eyes.' आलोलदृष्टियुतिमिन्नरागः— Analyse आलोलय ताः दृष्ट्यथ आलोलदृष्ट्ययः तासां युतिस्तया भिन्नो रागो यस्य स आलोलदृष्टियुतिभिन्नरागः, 'Bearing a diversified tint made bright by rolling glances.' Cf. R. VI. 13. "आलोलपत्राभिहतद्विरेष्म्." S'ák. I. 15. "भिन्नो रागः किसल्यरूचां." अशोकप्रभवः—Analyse अशोकात् प्रभवो यस्य सः, 'Sprung from the As'oka tree.' 'Of an As'oke tree.' परिणामगम्यां—Analyse परिणाम परिणतो गम्या परिणामगम्या तां ताद्शीं, 'To be attained in an advanced state or stage.' 'Brought on by a developed state.' बालः प्रवालः परिणामगम्यां कान्ति प्रपेदे—'Put on their ears by long—eyed ladies and bearing a diversified tint made bright by their rolling eyes, the sprout sprung from As'oka, though fresh (lit. young) assumed a splendour, to be attained in a developed state.'

- St. 6. प्रादुर्वभूद्ध:—Construe कान्त्या स्फ्ररन्ति शोणितपाटलानि करवी-रजानि नवकुड्मलानि प्रवासिनां मनोभवस्य तीरीफलानीव प्रादुर्वभृद्धः नवकुड्मलानि—Analyse नवानि च तानि कुड्मलानि च नवकुड्मलानि, 'Fresh buds.' करवी-रजानि—Analyse करवीराद् जातानि करवीरजानि, 'Sprung from Karavîra tree.' 'Produced from Karavîra tree.' शोणितपाटलानि —Analyse शोणितवस् पाटलानि शोणितपाटलानि, 'Blood-red.' 'As red as blood.' तीरी-फलानि—Analyse तीरीणां फलानि तीरीफलानि, 'Sharp blades of arrows.' तीरी f.—'A kind of arrow, three-fourths of which consists of reed and a fourth part of iron.' फल n.—'A blade of sword or knife.' Cf. लड्गफलं कान्त्या स्फरन्ति करवीरजानि नवकुड्मलानि प्रादुर्वभृद्धः—'Flashing forth with splendour, the blood-red fresh buds of Karavîra flowers made their appearance like the sharp blades of arrows of the god sprung from the mind (or fancy) of travellers.'
- St. 7. वन्ध्यः—Construe वन्ध्योऽध्यशोकः अङ्गतानां रणत्र्यरं सालककपाद-धातं लब्ध्या अतिहर्णाद् उद्भूतरोमांचः इव नवैः पुष्पांक्वरेः आस. वन्ध्य adj.—'Not bearing flower and fruit in due season.' 'Barren.' 'Unfruitful.' Because the As'oka's longing or दोह्द was not gratified. When a tree does not flower in time, it is believed to crave for some special treatment, such as a peculiar kind of manure. The As'oka, so dear to lovers, when it withholds its flowers is believed to desire that a young and beautiful woman should be decorated with ornaments, dressed beautifully and should then kick itself with her foot which should itself be nicely decorated. This ceremony is called the दोहदपूरण or gratifying the desire of As'oka. On various trees requiring various gratifications Cf. महिमसिंहगणिः,

" पादाहतः प्रमदया विकसत्यशोकः । शोकं जहाति वकुठी खल [ मधु ] सीधुसिक्तः । आलोकनात्करुवकः कुरुते विकाशम् । आलिंगितस्तिलक उत्कलिको विभाति "॥ सारोद्धारिणी also quotes the same, Mallinatha quotes the following:-"बीणां स्पर्शात प्रियंगुर्विकसति बकुछः सीधुगण्हपसेकात् । पादाघातादशोक-क्तिलककरवको बीक्षणालिंगनाभ्याम् । मन्दारो नर्मवाक्यात पद्धमुदहसनाचम्पको वक्त्र-वातात् । चूतो गीतालमेरुर्विकसति च पुरो नर्तनात् क्राणिकारः "॥ See our edition of Meghadûta II. 17. and the notes thereon. As for the parallel idea, Cf. " एकः सङ्गास्तव सह मया वामपादाभिलापी । कांक्षत्यन्यो वदनमिदरां दोहदच्छन्ननास्याः"॥ also R. VIII. 68. कुसुमं कृतदोहदस्तया यदशोकोऽयस्रदीराय-च्यति." Ratná I. 17. " मूळे गण्डपसेकासव इव बक्क वैर्वास्यते पुष्पष्टप्रया." We also find references to these notions in many places. Cf. Kadambarî " कदाचिद्वकुळतरुमिव कामिनीगण्ड्रपसीधुयारास्त्राद्यदितो विकासमभजतः " And " कदाचिदशोकपादप इव युवतिचरणतलप्रहारसंकान्तलकको रागम्रवाह "। Cf. Vasava. " मधुमद्रसुदितगण्हपसीधुसेकपुलिकतवकुलः." Also see Karpûramanjari II. 44. 45. 47. सालककपाद्यात-Analyse अलककेन सह सालककः। सालकशासी पादश्र सालककपादः तस्य चातः तं तादृशं, 'Kicking with a foot, the soles of which are smeared with red-lac.' रणन्नुपुरं—Analyse रणन्ति नपुराणि यहिमन् स रणन्तपुरः तं तादुशं, 'Having jingling anklets.' बद्धतरोमांचः—Analyse बद्धताः रोमांचाः यस्य सः, 'On which was pro-duced the erection of hair.' 'Horripilated.' अतिहर्णत्—Analyse अतिशयो हर्षः अतिहर्षः तस्मात, 'From an excessive joy.' पुष्पांकुरैः— Analyse पुष्पाणां अंकुराणि पुष्पांकुराणि तैः तादृत्रैः, 'By shoots of flowers.' अतिहर्षादशोकः नवैः पुष्पांकुरैः उद्दूतरोमांचः इव आस-'The As'oka tree, though barren, burst into fresh shoots of flowers as if its trunk had on it the erection of the hair, from an excessive joy, on receiving kicks from the feet, smeared with red-lac, of beautiful young women, the anklets on which made a jingling sound.

St. 8. महीयमुप्तिं—Construe अमरेन्द्रनीलैविभक्तशोभः शिलिकण्डनीलैप्ट्रीतभास्वन्द्रकुटानुकारो नवकणिकारो महीयमुप्ति कान्ति ततान. महीयमुप्ति—Analyse महीं घरतीति महीयः तस्य मूर्ण महीयमुप्ति तिसन् तादृशे, 'On the top (or summit) of a mountain.' अमरेन्द्रनीलैः—Analyse अमराः एव इन्द्रनीलाः तैः तादृशेः, 'Sapphires made of bees.' अमर m.—'A bee.' From this word is derived द्विरेफ, having two एफार्ड and meaning, 'a bee.' विभक्तशोभः—Analyse विभक्ता शोभा यस्य सः, 'Having its beauty or elegance divided.' शिलिकण्डनीलैः—Analyse शिलिनां ये कण्डाः तैः नीलाः तैः तादृशेः, 'By the blue-colour on the necks of peacocks.' गृहीतभास्त्रन्यकुटानुकारः—Analyse भास्त्रन्यकुटाः । गृहीतः भास्त्रन्यकुटानां अनुकारो येन सः, 'One that betrays or displays an imitation of glittering crowns.' नवकणिकारः—Analyse नवशासी क-

णिकारश्र नवकणिकारः, 'A fresh Karnikára tree.' As for the Karnikára's longing or दोहद, see above our note. शिक्षकण्डनीटिगृंशीतभास्त्र-मुक्क-दानुकारो नवकणिकारः कान्ति ततान—'On the top of the mountain, a fresh Karnikára tree with its beauty divided by bees looking like sapphires, and betraying an imitation of glittering crowns, by means of the blue colour on the neck of the peacocks, spread its splendour.'

- St. 9. वासन्तिकस्य—Construe वासन्तिकस्य भानोः अंग्रुचयेन इतप्रभावं हैमन्तमालोक्य प्रीत्या सरोरुहामुद्रुतकंटकेन वनेन रम्यं जहसे इव. Cf. Kira. X. 36. "कथमिव तव संमितिर्भवित्री समसृतुभिर्धिनिनावधारितस्य । इति विरचित-महिकाविकाशः स्मयत इव स्म मर्धु निदाधकालः॥" वासन्तिकस्य, Expl:—वसन्ते भवो वासन्तिकः तस्य, ' Pertaining to Vasanta.' 'Belonging to Vasanta.' अंग्रचयेन—Analyse अंग्रसां चयः अंग्रचयः तेन तादृशेन, 'Collection or multitude of rays.' इतप्रभावम्—Analyse इतः प्रभावो यस्य स तं ताद्र्यं, 'One whose power has been crippled.' 'Bereft of power.' Hitei-Analyse सरिस रोइन्तीति सरोरहः तेषां तादुशानाम्, 'Of the pond-growing,' i. e. of lotuses, रद्धतकंटकेन-Analyse उद्धतं नष्टं कंटकं श्रुर्यस्य स तेन तादृशेन, 'One whose enemy has been rooted up,' or it may be analysed as, उध्वें वृतं केटकं येन, 'Which had held up thorns (on its grounds ).' सरोरुहां वनेन जहसे—As for the impersonal construction in छिद् see our notes on stanza 55 canto I. इतप्रभावं हेमन्तमा-लोक्य सरोरुहां वनेन रम्यं जहसे इव—' Beholding Hemanta ( the winter ), the power of which had been crippled, by multitude of rays of the sun, belonging to the spring, the forest of lotuses, whose enemy had been rooted up, as it were, laughed heartily through affection.
  - St. 10. समीरण°—Construe समीरणानितितमञ्जरिक चूते निसर्गेण निषक-भावाः मृंगाः अशोकवनेषु पृष्पावतंसेषु दिप्तिषु इव पदं न चकुः. समीरण°—Analyse समीरणेन आनिताः मञ्जरीकाः यस्य तादृशे, 'The clusters of blossoms of which were made to dance (set in motion) by a breeze.' निषकभावाः—Analyse निषको भावो यस्ते, 'Whose affection or feeling clings to.' Analyse पृष्पावतंसेषु—Analyse पृष्पाणां अवतंसाः तेषु तादृशेषु, 'Crests or ornaments of flowers.' Any ring—shaped ornament made of flowers.' अशोक-वनेषु—Analyse अशोकानां वनानि अशोकवनानि तेषु तादृशेषु, 'Forests abounding in the As'oka trees.' चूते निसर्गेण निषकभावाः भृद्धाः पृष्पावतंसेषु पदं न चकुः—'The bees, whose affection naturally clung to the mango tree, the clusters of the blossoms whereof were made to dance by

the breeze, did not set their foot in the As'oka forests, the crests of flowers wherein, were, as if, on fire.'

- St. 11 विनिद्द°—Construe विनिद्रपुष्पाभरणः समुष्टसत्कुन्दछतावनद्दः प्लाशः मधुना उद्गतमस्मा राशीकृतो मन्मथदाहवांह्वरिव रेजे. विनिद्द°—Analyse विनिद्राणि च तानि पुष्पाणि च विनिद्रपुष्पाणि तेषां आभरणानि यस्य सः, 'Wearing ornaments of full blown flowers.' समुष्टसत् —Analyse समुष्टसन्त्यः याः कुन्दछताः ताभिः अवनद्दः, 'Intertwined by blooming or flashing Kunda creepers.' उद्भूतमस्मा—Analyse उद्भूतं भस्म यस्मिन् स उद्भूतभस्मा, 'In which the ashes have been produced.' 'Having ashes visible (to the eyes).' राशीकृतः, Expl:—अराशिः राशिः सम्प्यमानः राशीकृतः 'Made into a heap.' 'Heaped up.' मन्मथदाहविद्धः—Analyse मन्मथस्य दाहः मन्मथदाहः तस्य विद्धः 'Fire which had consumed the god of Love.' पढाशः मधुना [संगतः] मन्मथदाहविद्धिरिव रेजे—'The Palàs'a tree, intertwined by Kunda creepers, wearing ornaments of full blown flowers, began to look bright in the association of the spring, like fire which had burnt the god of love, having visible ashes and made into a heap.'
- St. 12. वसन्त°—Construe वसन्तदीप्तःतपखेदितानां महीरुहां वातचलाः प्रवालाः रेजः यथा विद्रुमभंगताम्रा अतिश्रमेण निष्कासिता जिह्वाः वसन्तदीप्तातपखेदिताः वेसन्तदीप्तातपखेदिताः वेसन्तदीप्तातपखेदिताः तेषां ताद्शानां, 'Of the plants scorched up by the blazing heat of Vasanta (the spring).' महीरुहां—Analyse मध्यां रोहन्तीति महीरुहः तेषां महीरुहां, 'Of the earth-growing.' 'Of plants.' 'Of trees. 'वातचलाः—Analyse वातेन चलाः वातचलाः, 'Set in motion by the wind or breeze.' विद्रुमभंगताम्रा—Analyse विद्रुमस्य भङ्गः विद्रुमभङ्गः तद्वत् ताम्रा विद्रुमभंगताम्रा, 'Red like the fracture of a coral strand.' अतिश्रमेण—Analyse अतिश्रयः अमः अतिश्रमः तेन ताद्शेन 'By excessive labour.' महीरुहां वातचलाः प्रवालाः रेजः यथा विद्रुमभङ्गताम्रा अतिश्रमेण निष्का-सिता जिह्वा—'The sprouts set in motion by the breeze, of the earth-growing plants scorched up by the blazing heat of the spring, shone forth like the tongue, red as the fracture of a coral strand, thrown out on account of excessive labour.'
- St. 13. प्रालेय°—Construe रात्रिः प्रालेयकालप्रियविष्रयोगग्छानेव क्षयमास-साद दिवसश्च वसन्तक्र्रातपश्चान्तः इव क्रमेण मन्दं जगामः Cf. R. IX. 38. " उपययो तद्यतां मधुखण्डिता हिमकरोदयपांडुग्चखच्छविः । सदृशमिष्टसमागमनिर्दृतिं वनितयानितया रजनीवधूः" प्रालेय°—Analyse प्रालेयस्य कालः प्रालेयकालः । प्रियस्य विप्रयोगः प्रियविष्रयोगः । प्रालेयकालः एव प्रियः तस्य विप्रयोगात् ग्लानं यस्याः सा प्रालेयकालप्रियविष्रयोगग्लानाः, 'Exhausted or emaciated

by the separation from the lover,' viz. the frosty season. ससन्त —Analyse क्रांसी आतपथ क्रांतपः । वसन्ते क्रांतपः वसन्तक्रांतपः तेन आन्तः वसन्तक्रांतपः ' Fatigued by the intolerable (or intense) heat of the spring. ' रात्रिः प्रालेषकालप्रियविषयोगग्लाने अयमाससाद—' The night began to wane (lit. came to or approached to waning) being exhausted by reason of separation from the lover,' viz. the frosty season. दिवसथ वसन्तक्रांतपश्रान्तः इन क्रमेण मन्दं जगाम—' And the day gradually began to pass (or move) slowly as if exhausted by the intense heat of the spring.'

St. 14. ततः—Construe ततः क्षीणीपतिः स्मरस्य आह्वधामकल्पं घान्त-शिळीस्रखांकं रक्तदीप्तिसन्तानभास्यत्करवीरकीणं उद्यानमासेवतः आह्वधामकल्पं-Analyse आहवस्य धाम आहवधाम । ईपदने आहवधाम आहवधामकल्पं. 'Almost like (or nearly equal to ) the battle-field.' क्षाणीपति:-Analyse क्षोण्याः पतिः श्लोणीपतिः, ' Lord of the earth.' श्वान्त°—Analyse श्वान्ताः शिलीयुखाः द्विरेफाः तेपां अङ्कः यस्य तत्, ' Bearing a mark ( or line ) of bees which were flying about.' As applied to आह्वपाम or battlefield, it may be analysed as, भान्ताः शिलीसुखाः बाणाः तेपां अङ्गे यस्य तत् . Marked or distinguished by the iron shafts that were flying about.' रक्तदीप्ति'-Analyse रक्ता चासी दीप्तिश्व रक्तदीप्तिः तामवर्णः तस्याः सन्तानेन सातत्येन भारवन्तः प्रकाशमानाः ये करवीराः हयमारप्रप्याणि तैः कीर्णं च्यानं, ' Full of bright Karavîra flowers beaming forth with reddish lustre.' As applied to आह्वयाम, it may be analysed thus, रक्ते शोधितं तस्य दीविसन्तानेन भास्वत्कराः ये वीराः भटाः तैः कीर्णं व्याविसत्यर्थः, ' Full of warriors whose hands were shining by a continuous glitter of the blood.' ततः क्षोणीपतिः स्मरस्य आहवधामकल्पं उवानमासेवत- 'Then the lord of the earth repaired to the garden which was almost like a battle-field of the god of Love, bearing a line of bees flying about and full of bright Karavira flowers beaming forth with continuous reddish lustre.'

St. 15. रम्याणि—Construe रामाद्यगतो रम्याणि विद्यपक्षानिङानांतितपञ्चानि इद्भान्तम् आणि उतागृहाणि रहोविहारैः संभावयामासः रामाद्यगतः—Analyse रामाभिः अद्यगतः, 'Accompanied by beautiful young damsels.' विद्दङ्ग°—Analyse विद्दङ्गानां पक्षाः तेषां अगिलैः आनित्ताः पह्याः येषु तानि, 'The sprouts in which have been made to dance by a breeze of the birds' feathers.' उद्भान्तभञ्जाणि—Analyse उद्भान्ताः भृङ्गाः येषु तानि, 'The bees in which were hovering about.' उतागृहाणि—Analyse उतागृहाणि उतागृहाणि, 'Arbours.' 'Bowers of creepers.' रहोविहारेः—Analyse रहासि विद्वाराः रहोविहाराः तैः तादशैः, 'By means of his solitary

sports 'or 'sports in solitude.' 'Sports in secret places.' रामात्वगतो सम्याणि डतागृहाणि रहोविहारे: संभावगामास—'In company with beautiful young ladies the king honoured by his visit the charming arbours, the bees in which were hovering about and the sprouts of which were made to dance by the breeze produced from the feathers of birds.'

- St. 16. स्वं—Construe हे नूपुर स्वं अंग्री अप्रमादं कुरु । हे कांचि क्षणं नितम्बभारं भर । इति तस्मिन्विहरन्तृपखीकक्ष्यातुलाकोटिपुटैनिनेदे इवः अप्रमादं— Analyse न प्रमादः अप्रमादः तं ताद्वां, 'Care.' 'Vigilance,' 'Carefulness. नितम्बभारम्—Analyse नितंबयोः भारः नितंबमारः तं ताहशं, 'The burden of hips.' तस्मिन् Refers to छतागृहे, 'In the arbour of ereepers.' विहरन्°-Analyse विहरन्त्यः याः नृपित्रयः तासां कक्ष्या च तुलाकाटयश्च विहरकृपजीकक्ष्यातुलाकाटयः तासां यानि पुटानि तैः विहरन्तृपजीकक्ष्या-तलाकोटिपुटे: 'By the covers of the foot-ornaments and the zone of the sporting ladies of the king. ' तुलाकोटि m. f.—' A particular ornament worn on the feet and toes by women. ' The Marathi student will recognize this expression in सोरब्य generally worn on their feet by girls newly married. निनेद - Reproached. Blamed. ' Derived from निद् vt. I. U. (सेद्) 'to ridicule, ' censure, ' 'to reproach, ' 'to blame. ' हे नुपुर स्व अंग्री अप्रमाइं कर-' O anklet, be thou careful about the feet. ' हे कांचि धुणं नितम्बभारं भर-' Bear, O zone, the burden of hips for a moment. ' इति तस्मिन् [ कतागृहे ] विहरन्गुपजीकक्ष्यातुलाकोटिपुटैनिनेदे इव Thus in that arbour, the folds of the girdle and the anklets of the sporting ladies of the king, reproached one another.' The poet here represents a quarrel between the zone and the anklets. Each was proud of its own sound and so was cautioning the other to be careful about its duty as otherwise the superior sound of the one would drown that of the other.
- St. 17. चिक्षेप—Construe द्रस्थपुष्पस्तबकावभङ्गक्याजेन संदर्शितबाहुमूट्य अनङ्गक्षतथैयंद्रित्रवांटा पत्यो मुहुर्ग्दार्ष्ट चिक्षेप. अर्थहार्थ—Analyse अर्था चासो दिश्य अर्थहार्थः तां ताहर्शा, 'Half a glance' i. e. a side-long glance. अनङ्ग —Analyse अनङ्गन क्षता धेर्यस्य दृत्तिर्थस्याः सा अनङ्गकतथेयद्येतिः, 'Whose steady conduct was disturbed by the bodiless-god,' (i. e. god of Love). द्रस्थ —Analyse दृरे तिम्रन्तीति द्रस्थानि । द्रस्थानि च प्रष्पाणि च द्रस्थाणि तेषां स्तवकानां अवभङ्गः तस्य व्याजः तेन, 'Under the plea of plucking the bunches of flowers lying at a long distance,' संदरितवाहुमूङा—Analyse संदर्शितं बाह्यमूंङं यया, 'Who had exhibited or-

showed the region of her shoulders. 'बाइपूळ n. 'The root or juncture of the arm.' 'Armpit.' 'Extremity of the upper part of the arm.' 'Shoulder-blade.' 'The region of the shoulders. 'बाडा र.—'A girl not more than sixteen years of age. Jayadeva defines:-' आपोदशाद्भवेदवाला तरुणी त्रिंशका मता। पञ्चपञ्चाशका प्रोटा भवेद्ददा ततः परम्॥" अनद्भवत्येयवृत्तिवाला पत्यो अधेदि चिश्चेप्—'A certain young girl, whose steady conduct was disturbed by the bodiless-god, and who exhibited the region of her shoulders under the plea of plucking the bunches of flowers lying at a long distance often cast a side-long glance at her husband.'

St. 18. पत्या—Construe परस्याः विलासवत्याश्वरणान्तरागे पत्या विधीयमाने अन्यत्र युक्तोऽपि लाक्षारसः तत्प्रतिपक्षनेत्रे रागं बबन्य तः विलासवती f. Expl:-विञ्लानशीला विलासवती, 'A wanton or coquettish woman.' चरणान्त-रागे-Analyse चरणयोरन्तः चरणान्तः तस्मिन्रागः तस्मिन् तादुशे, ' Colour to the soles of the feet. ' ठाशारसः—Analyse ठाझायाः रसः छाञारसः, ' A kind of red dye.' Lac obtained from the cochineal insect or a similar insect as well as from the resin of a particular tree; according to some the nest of the insect is formed of a resinous substance which is used as sealing-wax and commonly termed shel-lac. This sparrer was largely used as an article of decoration by women in India. तत्प्रतिपक्षनेत्रे—Analyse तस्याः प्रतिपक्षस्य नेत्रं तस्मिनः On the eyes of her rival.' अन्यत्र युक्तोऽपि लाक्षारसस्ततप्रतिपक्षनेत्रे रागं बदन्य 7-'While the dye to the soles of the feet of a coquettish lady was being given by her Royal husband, the lac, though painted elsewhere (or in other place), indeed imparted its red colour to the eyes of her rival, '( i. e. her eyes became red with warth ).

St. 19. पार्तु—Construe सदत्याः वदनारविन्दं पातुमादाय छलनाभिर्दृष्टः ईताः अपुष्परेणुव्यियतेऽपि तस्याः नेत्रे सुखगन्धवाहं चिक्षेपः सदत्याः—Analyse शोभनाः दन्ताः यस्याः सा सदती तस्याः, 'Having a set of beautiful teeth.' वदना-रविन्दं —Analyse वदनमेव अरविन्दं वदनारविन्दं, 'A lily-like face.' वदना-रविन्दं पार्तु—'In order to drink up her lotus-like mouth with great eagerness,' i. e. to kiss it with eagerness. सादरं सुम्बनं पानस्रच्यते says the marginal note of the Ms. B. Cf. R. II. 19. "पपे निमेपालसप्रम-पेक्तिरपोपिताम्यामिव लोचनाम्यामः" अपुष्परेणुव्यियते—Analyse पुष्पाणां रेणुः पुष्परेणुः तेन व्यथिते पुष्परेणुव्यथिते । न पुष्परेणुव्यथिते—Analyse पुष्पाणां रेणुः पुष्परेणुः तेन व्यथिते पुष्परेणुव्यथिते । न पुष्परेणुव्यथिते अपुष्परेणुव्यथिते, 'Not injured or affected by the dust of pollens of flowers.' सुखगन्थवाहं—Analyse सुखर्य गन्थवाहः सुखगन्थवाहः तं तादृशं, 'A fragrant breath issuing forth from the mouth.' छलनाभिर्दृष्टः ईशः तस्याः नेत्रे सुखगन्थवाहं चिक्षेप—'The king gave a fragrant breath of his mouth to the eyes

though not affected by the dust of the pollens of flowers of a certain damsel, having a beautiful set of teeth, when he was seen by young damsels, although he had lifted up her lily-like face for kissing. ' Cf. S'ak. III. 78. "कथमप्यतिमतं न दुन्तितं तु."

- St. 20. पुष्पावभङ्गे—Construe निजहस्तकांत्या विन्यस्तरागं किनं प्रष्टां मुष्पावभंगे प्रवादकृत्ये विनियोजयन्ती परा भर्जा सिस्मतमालिलिंगे. पुष्पावभङ्गे—Analyse पुष्पावभङ्गः पुष्पावभङ्गः तिस्मन् ताहरो, 'Plucking of flowers.' निजहस्तकान्त्या—Analyse निजधासी हस्तथ निजहस्तः तस्य कांतिः तया ताहरया, 'By the lustre of her own hand.' विन्यस्तरागं—Analyse विन्यस्तो रागो यस्मिन् स विन्यस्तरागः तं ताहरां, 'To which the colour has been transferred or transmitted.' प्रवादकृत्ये—Analyse प्रवाद्यानां कृत्यं प्रवादकृत्यं तिस्मन् ताहरो, 'In forming a bouquet or nosegay of tender sprouts? प्रवादकृत्ये पद्यारं विनियोजयन्ती परा भर्जा सस्मितमालिलिंगे—'Another damsel employing ( or using ) a hard Palás'a, to which was imparted the hue of her own hand, at the time of plucking the flowers in forming a bouquet of sprouts, was embraced with smiles by her lord.'
- St. 21. क्रिग्ध°—Construe चारुतमालकान्ता प्रियंग्रस्यामग्रातिस्त्वं स्निग्ध-द्विजालीरुचिरं गन्धाहतशृंगचकं एतत् सन्माधवीमण्डपमास्यं विभाषं. क्षिग्धं --- Analyse किंग्याः कान्तिप्रदाः ये द्विजाः दन्ताः तेपां आली आवली तया रुचिरं सभगं, Charming on account of a row or set of beautiful teeth.' Refers to आस्त्रं. As applied to the upper-shoot of a Madhavi or Vasantî creeper it may be analysed as, जिल्हाः शोभनाः ये हिलाः पक्षिणः तेषां आली श्रेणि: तया रुचिरं सभगं, 'Graceful on account of a line of beautiful birds. 'प्रियंगुर्याम्यति:-Analyse प्रियंगुत्रत स्यामा यतिर्यस्याः सा, ' Having a complexion or lustre dark like that of the Priyangu creeper.' As applied to a Vásantî creeper the compound may be analysed as, प्रियंगुसम्पर्कात् स्थामा नीटा कृशा वा युतिर्यस्याः सा, ' Having a splendour dark-blue (thin or spare) from association with a Priyangu creeper. ' चाहतमालकान्ता—Analyse चाहतमः अतिशयसन्दरः अदकान्तः क्रन्तद्यान्तो यस्याः सा, ' Having a border of hair ravishingly beautiful.' As applied to a Vasanti creeper it may be analysed as, चारः कमनीयो यस्तमालः तस्य संपर्कात कान्ता, 'Brilliant from association with a graceful Tamala tree. ' गन्धाहतस्य ज्ञानकं—Analyse गन्धेन संबोच्छ।सगन्येन आहतं भूङ्गाणां अभीकानां चक्रं वृन्दं येन तत, 'The fragrant breath whereof had attracted a hoard of lechers or libidinous persons.' As applied to the upper-shoot of a Madhavi creeper, the compound may be analysed as, गन्धेन सौगन्धेन आहतं आकृष्टं भूजाणां समराणां चक्र कुछ येन तत. 'Which had attracted a multitude of bees

by reason of its sweet odour. ' सन्मायनीमण्डपं—Analyse सतां सजानां मायनीनां द्तीनां च मण्डपः आश्रयः यस्मिन् तत्, 'Having an asylum for the good as well as for bawds.' As applied to the upper-shoot of a Madhavi creeper, the compound may be analysed as, सच तन्मा- धनीमण्डपं च सन्मायनीमण्डपं 'An excellent arbour of Madhavi creeper.' त्वं किम्पद्विजालीरुचिरं गन्याहतम्बुज्ञकमेतदास्यं निर्मापं—' With thy hair the ends of which are ravishingly beautiful, with thy complexion dark like that of the Priyangu creeper, thou wearest a face, charming on account of a row of beautiful teeth, the fragrant breath whereof has attracted a hoard of lechers and is an asylum for the good as well as for bawds.'

- St. 22. मध्येळलारं—Construe मध्येळलारं तिळकस्य दृतिः इयं च ओष्टयुतिः पाटला भाति प्रजागसंयोगविभूपितायास्ते चेतः अशोकभावं यातम् मध्येललाटं — Analyse ल्लाटस्य मध्ये मध्येल्लाटं, 'In middle of the forehead, ' तिल्क m. n. Expl:--कंक्रमचन्दनादिकृतविशेषकम् । अथ वा । सचिभेदजनितकस्त्ररीचिक्रम् । A mark made with saffron powder, sandal paste, or unquents, upon the forehead and between the eyebrows, either as an ornament or sectarian distinction. It also means a species of tree with beautiful flowers so called either because it is similar in some wav to the sesamum plant or because it is used as an ornament like the mark on the forehead. ओष्ट्यति:—Analyse ओष्ट्यो: वातिः ओष्ट्यातिः, The redness of thy lips.' In the other sense, the compound may be analysed as, ओष्टवद् यतिर्यस्याः सा, 'Having a lustre like that of the lips. ' पारहा—' Having pale-red colour, ' or ' the red Lodhra tree. ' पुत्रागसंयोगविभूषितायाः—Analyse पुरुषाणां नागः पुत्रागः पुरुषोत्तमः तस्य संयोगेन विभूषिता पुत्रागसंयोगविभूपिता तस्याः तादृश्याः, ' More graceful from her association with the best of men' (i. e. a king). In the other sense the expression may be analysed as, पुत्रागस्य केसरहश्रस्य संयोगनं संपर्केण विभूषितायाः, ' More beautiful by the contact of the Kesara tree. 'अशोकभावं—Analyse न शोकः अशोकः तस्य भावः अशोकभावः तं तादुर्व ' Absence of grief. ' In the other sense अशोकभाव means, ' Transformed into an As'oka tree. ' मध्येललाटं तिलकस्य दृतिः इयं च ओष्ठयतिः पाटला भाति—'There is the Tilak mark in middle of thy forehead and the lustre of thy lips appears red and thy heart is now free from grief for thou lookest more graceful from thy association with the best of men. ' Said by the female friends to their नायकाः
- St. 23. किं—Construe हे बाले अमकारिणा कौतुकेन किं ते । त्वं उद्या-नविहाररागं सृज । अस्योपवनस्य त्वं उक्ष्मीः इत्येवं सखीभिर्कलना ऊचे. अमकारिणा— Analyse अमान कारयतीति अमकारी तेन, 'Causing exertions.' उद्यान-

विद्वारमार्ग-Analyse बंबानेंप्र विद्वाराः उपानविद्वाराः तेप्र रागः तं ताहर्शः ' Ardent affection or passion for sports in gardens. ' When alluded to sure, a celebrated Buddhist place of pilgrimage and its Viharas or monasteries, the compound may be analysed as, उपानेप उद्यानिक न विशेषेषु । अध्य वा । विषिचां सगतानां वा स्थानविशेषे ये विहाराः सगताल्याः तेषु रागः असरागः तं तादशं, 'An ardent devotion to Buddhist temples situated in the country of उजान. ' विहार m.—A Buddhist or Jaina temple or convent originally the hall where the Buddhist priests met or walked about; afterwards these halls were used as temples and sometimes became the centre of a whole monastic establishment.' हे बाढ़े अमकारिणा कौतकेन किं ते । स्वं डयानविहाररागं मुज-'Of what use. O young girl, is this vehement desire which puts you to exertions pray, abandon your passion for sports in gardens. अस्योपवनस्य त्वं एक्मीः इत्येवं सलीभिर्छलना ऊचे—' You are in-sooth the Goddess of Fortune of this garden (or planted-forest)': 'in these words, was the young damsel addressed by her female friends." Mark the names of the several trees that occur in the two preceding stanzas and which make the attribute उपनस्य छक्षी:, given to the girl by her friends, appropriate,

St. 24. प्रियेण—Construe प्रियेण तन्त्र्याः कर्णे विनिवेशितस्य नवाशीकदलस्य रागः आनील्या नेत्रस्या निरस्तः [सन्] तस्याः विपक्षचिक्षरेव जगामनवाशोकदलस्य—Analyse अशोकस्य दलं अशोकदलम् । नवं च तदशोकदलं च
नवाशोकदलं तस्य तादृशस्य, 'Of a new leaf of As'oka.' नेत्रस्चा—Analyse
नेत्रयोः रुक् नेत्रस्क् तया 'By the beauty of eyes.' विपक्षचिक्षः—Analyse
विपक्षस्य चक्षः विपक्षचक्षः तत्, 'To the eyes of a rival.' प्रियेण तन्त्र्याः कर्णे
विनिवेशितस्य नवाशोकदलस्य रागः विपक्षचिक्षरेव जगाम—'The hue of a new leaf
of As'oka tree put on the ear of a lovely girl by her lover, being
expelled (or cast away) by the bluish lustre of her eyes, did go
to the eyes only of her rival.' A similar idea occurs in the
18th verse.

St. 25. हारिप्रलाप:—Construe अथ हारिप्रलाप: गुणानां निधि: पर्यन्तभूमों मदमन्दपातं चक्कानियाय निकटोपयातां प्रतिहाररक्षीं वाचम्रवाचः हारिप्रलाप:—Analyse हारिः प्रलोभकः प्रलापः प्रवादः यस्य सः, 'Of an attractive speech.' 'Of a pleasing address.' मदमन्दपातं—Analyse मदेन मन्दः पातः यस्य तत्, 'The blinking whereof was soft or tardy through excessive joy or delight.' पर्यन्तभूमो—Analyse पर्यन्ता चात्तो भूमिश्र पर्यन्तभूमिः तस्यां तादृश्यां, 'On a neighbouring or adjacent ground or district.' निकटोपयातां—Analyse निकटं उपयाता निकटोपयाता तां तादृशीं, 'Who had come near.' 'Who had advanced near.' प्रतिहाररक्षी—Analyse

प्रतिहार रक्षतीति प्रतिहारको तां तादुकी, 'A female door-keeper.' 'A portress.' हारिप्रलाप: निकटोपयातां प्रतिहारकी वाचस्रवाच—'Then directing his eyes, the blinking whereof was soft through excessive delight to the region round about, that king of a pleasing address, and a receptacle of merits, spoke a word to a portress who had advanced to him.'

- St. 26. कुर्वन्ति—Construe शुमाभिः नयनप्रभाभिः लोभेन विलेकयन्त्यः कुर्द्वन्ताः तरुण्यः विलस्त्यस्तमेनं पुष्पतरं शारत्विपं कुर्वन्तिः कुर्द्वनेत्राः—Analyse कुर्द्वाणां नेत्राणिव नेत्राणि यासां ताः तादृत्यः, 'Fawn—eyed damsels.' विलस-एमसनं—Analyse विलस्तिन प्रस्तानि यस्य स विलस्तप्रस्तः तं तादृत्यं, 'Having beautiful or shining flowers or buds.' नयनप्रभाभिः—Analyse नयनानां प्रभाः नयनप्रभाः ताभिः, 'By the flashing lustre of eyes.' 'By the splendour of eyes.' शारत्विपं—Analyse शारा त्विद् यस्य स शारत्विद् तं तादृत्रं, 'Bearing a mottled splendour.' 'Displaying a mottled lustre.' पुष्पतरुं—Analyse पुष्पाणां तरुः पुष्पतरुः तं तादृत्रं, 'A flowery tree.' 'A tree laden with flowers.' लोभेन विलोकपन्त्यः तरुण्यः पुष्पतरुं शारत्विपं कुर्वन्ति—'The fawn—eyed young damsels, eagerly looking with their beautiful eyes, flashing forth lustre, at this flowery tree having shining flowers, give it an aspect of mottled splendour.'
- St. 27. विभाति—Construe ग्रन्थाहता चम्पकङ्क्ष्मलाग्ने सरन्ती भुङ्गीसरणी प्रदीपस्य अन्तं निपेवमाणा कजलरेखिणी धूमावलीव विभाति. भुङ्गीसरणी—Analyso भुङ्गीणां सरणी, 'A continuous line of female black-bees.' ग्रन्थाहता—Analyse ग्रन्थन आहता ग्रन्थाहता, 'Attracted by sweet odour.' चम्पकङ्क्ष्मलाग्ने—Analyse कुद्मलागं अगं कुट्मलाग्रम् । चम्पकानां कुट्मलाग्रं चम्पक्रकृष्मलाग्ने तिस्मन् तादृशे, 'On the foremost points or ends of Champaka buds.' धूमावली—Analyse धूमस्य आवली धूमावली, 'A line of smoke.' कुजलरेखिणी—Analyse कुजलस्य रेखिणी कुजलरेखिणी, 'Having lines of collyrium.' 'Bearing streaks of lamp-soot.' भूङ्गीसरणी प्रदीपस्य अन्तं निपेत्रमाणा धूमावलीव विभाति—'The continuous line of female blackbees attracted by the sweet odour and moving about the foremost points of Champaka buds looks like a line of smoke, having streaks of collyrium, and resting on the end of a light.'
- St. 28. विलोकय-Construe-उदन्यया वारिविगाहितायाः हरिण्याः अक्ष्णोः ज्ञि-तिकान्तिजालैः तिविकटप्रस्दं रक्तोत्पलं इन्दीवरत्वं गमितमिति विलोकयः शितिकान्ति-जालै:-Analyse शितिश्वासो कान्तिश्च शितिकान्तिः तस्याः जालानि तैः, 'By the streams of blue-black light, or splendour.' उदन्या f. Expl.-उदकस्येच्छा उद-न्या । अश्वनायावत्, 'Thirst.' Cf. Pani. VII. 4. 34. ''अश्वनायोदन्यथनाया बुभुक्षा-

विवासागहें " ' The Denominative roots अञ्चलाय, उदन्य, and धनाय are irregularly formed, when they respectively mean 'to be hungry,' 'to be thirsty,' 'to be greedy,' 'Thus अञ्चनायति from अञ्चन + क्यच, आ instead of है; the other form being अभनीयति who is not hungry at the time, but wishes to get food for some future occasion, and therefore when not meaning 'to be hungry'; उदन्यति 'he is thirsty, ' उदन being substituted for उदक; in any other sense we have अवकीयति, who wants water for purpose of bathing &c. धनायति he is greedy; ' in any other sense, धनीयति who is poor and therefore wishes to get riches. वारिविगाहिताया:-Analyse वारिप्र विगा-हिता तस्या: 'Of the animal impelled to rush into water.' 'Of the animal made to enter in water.' रक्तीत्पर्छ-Analyse रक्तं च तदत्परुं च कोत्पलं, 'Red-lotus.' त्विकटप्रस्टं-Analyse प्रकर्षण रूढं प्रस्टम् । तस्याः निकटे प्ररूदं तनिकटप्रकृदं, 'Grown up in her vicinity.' 'Stood near her. ' तनिकटप्ररूढं रक्तोत्परं इन्दीवरत्वं गमितिमति विलोकय—'See, O portress, that the red-lotus which is grown up near the animal, is reduced to the state of a blue-lotus, by reason of the streams of blueblack light shooting forth from the eyes of a female antelope, impelled to rush into water by excessive thirst.'

- St. 29. संछादिते—Construe पद्यज्ञिवितानैः संछादिते वारिण परिधमससौ राजहंसः स्वत्मेरेखाभिः विभज्य खगेभ्यः अब्जवनं प्रयच्छतीवः पद्यज्ञिः
  वितानेः—Analyse पद्यानां रजांसि पद्यरजांसि तेषां वितानानि तेः तादृशेः, 'By a
  cover of pollen-dust of lotuses.' राजहंसः—Analyse हंसानां राजा
  राजहंसः, 'A king-goose.' 'A Royal swan.' 'A flamingo.' स्ववसमेरेखाभिः—Analyse स्वस्य वर्त्म स्ववर्त्म तस्य रेखाः ताभिः 'Lines made by
  his path (in water).' अब्जवनं—Analyse अब्जानां वनं अब्जवनं, 'A
  bed or cluster of lotuses.' Here वन means, a quantity of lotuses
  or other plants growing in a thick bed or cluster; as, असदवनं, 'A
  bed or cluster of water-lilies.' वारिणि परिभावती राजहंसः खगेभ्यः
  अब्जवनं विभज्य प्रयच्छतीव—'Yonder the swan, swimming in (or
  moving over) water enveloped in a cover of pollen-dust of
  lotuses gives, as it were, a bed of lotuses to the birds, dividing itby a line of demarcation made by its watery path.'
- St. 30. इयत्त्रमाणः—Construe तव प्रसादेन इयत्त्रमाणोऽपि सरःप्रदेशो मम भोग्योऽस्त इत्येष शापाय विसारितांसो महुईसाय संदर्शयतीन इयत्प्रमाणः—Analyse इयत् प्रमाणं यस्य स इयत्प्रमाणः, 'Having only so large (so much) a measure,' सरःप्रदेशः—Analyse सरसः प्रदेशः सरःप्रदेशः,' A region or.

portion of a lake.' महु m.—' A kind of aquatic bird.' ' A kind of cormorant.' करहोंक in Marathi. शोपाय is equivalent to शोष्ट्रं, 'To dry up.' विसारितांस:—Analyse विसारितों अंसो येन स तादृशः, 'With its shoulder-wings spread.' तव प्रसादेन इयरप्रमाणोऽपि सर:प्रदेशः मम भोग्योऽस्त — 'Even to such an extent or measure may the portion of the lake be set aside for my use by thy favour.' इत्येप विसारितांसो महुः शोपाय इंसाय संदर्शयतीव—' In this way, yonder the cormorant, with its shoulder-wings spread, in order to dry them, points out, as it were, the lake to the swan.'

St. 31. पद्म:—Construe अयं पद्मः प्रवन्तवधूतैः तरङ्गलेशैः निर्धातरागः सिता है। दुष्टिणेन कृतादिक्रमापि यावकेन तावज्ञ संभावितो है. प्रवन्तवधूतेः—Analyse प्रवन्तवधूताः प्रवन्तवधूताः तैः तादृशैः, 'Set in motion (or shaken) by the wind or breeze.' निर्धातरागः—Analyse निर्धातो रागा यस्य स तादृशः, 'The hue of which has been washed away.' तरङ्गलेशः—Analyse तरङ्गणां लेशाः तरङ्गलेशाः तः तादृशेः 'By watery partiales (or by small quantities) of ripples.' दृद्धिणः [or दृद्धणः or दृद्धणः ]—'An epithet of Brahmá.' The word is derived from दृद्ध गः 4. P. (वेट्)' to bear hatred, '' to seek to hurt.' दृद्धात दृष्टेभ्यः। अथ वा । दृः संसारदक्षी हन्यतेऽनेनत्यर्थः Cf. Bháguri "व्रह्णात्मभः स्याददृद्धिणो दृष्णश्च पितामहः" कृतादिकर्मा—Analyse कृते आदिकर्म यस्य स तादृशः, 'The first framing or creation of which has been made.' यावक m. n. 'A lac.' यावकेन denoting क्ररण. Cf. Páṇini. I—4-42. "साथकतमं करणं." 'That which is especially auxiliary in the accomplishment of the action is called the instrument or करणकारकः' सिताऽयं पद्मः प्रवन्तवधूतेः तरङ्गलेशः निर्धातरागो हु—' Was it that this lotus became white when its hue was washed off by particles of ripples, set in motion by breezes?' दृद्धिणेन कृतादिकर्मापि यावकेन तावज्ञ संभावितो हु—' Or was it not honoured, indeed with lac by Brahma, even though its first creation ( or framing ) had been made by him?'

St. 32. ततः—Construe एवं वदन्नेव स ट्रपेन्द्रोपमखेलगामी दीर्घभुजः सिल्छं सलीलं विभिन्दन् वरांगनाभिर्टतस्ततो दीर्घिकां जगाहे. Cf. Ku. VII. 49. "से खेलगामी तम्रवाह बाहः समन्द्रचामीकरिकें किणीकः । तटाभिषातादिव लग्नपेकें धुन्वन्मुहुः प्रोतयने विषाणे ॥" सलीलं adv.—Analyse लीलया सिहतं सलीलं, 'Playfully.' 'Sportingly.' atiगनाभिः—Analyse वराश्च ताः अङ्गनाश्च वरांगनाः ताभिः, 'By beautiful or noble damsels.' ट्रपेन्द्रोपमसेलगामी—Analyse ट्रपेन्द्रोपमाः ये खेलाः तैः गच्छतीति, 'Moving on with sports similar to (or resembling) those of a best bull (or those of an excellent athlete; or those of an amorous or lustful man).' द्रप means, one of the four classes into which men

are divided in erotic works. Of. "पद्मिनी चित्रिणी चैत्र शंखिनी हुस्तिनी तथा। शशो सुगो द्वरोऽभश्च खीरुंसोजीतिङक्षणम्." दीर्घमुजः—Analyse दीर्घो मुजो यस्य स दीर्घमुजः, 'Having long arms.'' Long-armed.' एवं वदन् वरांगना-भिटेतो दीर्घमुजः स दीर्घिकां जगाहे—'Conversing thus and playfully splitting water that long-armed king, moving on with sports resembling those of an excellent bull, thence immediately entered into an artificial pond, surrounded by noble damsels.'

St. 33. तस्य—Construe क्षत्रक्रलैक्केतोः तस्योरासि कमलाकरेण न्यस्ता पंकजरेश्वपंक्तिः तरङ्गदोपा सौवर्णसत्रश्रियं मुहुराततानः क्षत्रकुळेककेतीः—Analyse क्षत्राणां कुछं क्षत्रकुटम् । एकश्रासो केतुश्र एककेतुः । क्षत्रकुटस्य एककेतुः क्षत्रकु-किकत: तस्य तादशस्य, 'On a sole banner of Kshatriya race.' On the best of the Kshatriyas. ' तर्झदोपा-Analyse तर्झा एव दोः तरङ्गदोः तेन तरङ्गदोषा, ' With an arm consisting of ripples or waves.' With an arm made of ripples. 'The Instrumental of तरङ्गदोस् is तरङ्गदोषा or तरङ्गदोष्णा. कमलाकरेण-Analyse कमलानां आकरः कमलाकरः तेन ताहशेन, 'By a lake where lotuses und.' 'By a lake abounding in lotuses.' पह जरेशुपंकि:-Analyse पङ्के जातानि पङ्क्रजानि तेषां रेणवः तेषां पंक्तिः पङ्क्रजरेश्वपंक्तिः, ' A streak or line made of pollen-dust of lotuses. ' स्तेवर्णस्त्रश्चियं—Analyse सुवर्णस्य विकार: सोवर्ण । सोवर्ण च तत सूत्रं च सोवर्णसूत्रं तस्य श्रीः तां तादशीं, ' Beauty or splendour of a golden thread.' पङ्जरेशुपंक्तिः सौवर्णस्त्रश्रियं तरङ्गरोपा भुद्रुराततान—'A streak of pollen-dust placed by the lake, abounding in lotuses, and with ripples for its hands, on the breast of that king, the sole banner of the Kshatriya race, expanded at every moment the beauty of golden thread.

St. 34. पद्मानर:—Construe पद्मानर: कामीव करदमं वारि विमाहमानं सामाजनं नितम्बमागे वीचीकरामेण हाने: सक्ष्यं व्यास्कालयामासः पद्मानर:—Analyse पद्मानां आकरः पद्मानरः, 'A large pond abounding in lotuses.' रामाजनं—Analyse रामाः एव जनः रामाजनः तं तादृशं, 'Young women.' Cf. S'ak. III. IV. सखीजनं. करदमं, Expl:—करू प्रमाणमस्य करदमं, 'Reaching as far as the thighs.' Cf. जातुदमं. In this sense, the Taddhita affix द्रयस is also employed, as, करद्रयसं, पुरुषद्रयसं, हस्तिद्रयसं. वीचीकरामेण—Analyse विचयः एव करामं तेन, 'By fingers of waves.' नितम्बन्भागे—Analyse नितम्बानां भागः नितम्बन्भागः तस्मिन तादृशं, 'On the surface of the hips (or buttocks).' सम्बदं adv.—Analyse मन्द्रने सह समर्थं. 'With noise,' 'noisily.' पद्मान्तरः वारिविगाहमानं रामाजनं नितम्बभागे वीचीकरामेण व्यास्कालयामास—'The lotus—lake, like a lover, gradually slapped with noise, with its fingers of ripples, the young damsels, on the surface of their hips, who had entered into water reaching as far as their thighs.'

St. 35. तस्यावगाहे—Construe अथ तस्य विनताजनस्य अवगाहे पीनिनित्तम्बकेः दूरीकृतः तनुष्दरेषु उज्यप्रवेशः सरस्तरङ्गः स्तनैरदासे विनताजनस्य—Analyse विनताः एव जनः विनताजनः तस्य तादृशस्य, 'Of the crowd of young women.' पीनिनतम्बक्तः—Analyse पीनाश्च ते नितम्बाश्च पीनिनतम्बाः तैपां चक्राणि तैः तादशैः, 'By multitudes of fat hips.' 'By clusters of fleshy hips.' उज्यप्रवेशः—Analyse उज्यः प्रवेशो येन, 'Got an admission.' 'Had an entrance.' सरस्तरङ्गः—Analyse सरसः तरङ्गः सरस्तरङ्गः, 'A wave of the lake.' उदास् एर. 4. A. (सेट्). 'To throw aside.' तद्यदरेषु उज्यप्रवेशः सरस्तरङ्गः स्तनैः उदासे—'When that crowd of young damsels entered the lake, the ripples of the lake were sent to a distance (or expelled) by the multitudes of their fleshy hips, then they obtained entrance in their thin bellies but they were again thrown aside by their breasts.'

- St. 36. क्रीडा°—Construe तासां क्रीडापरिक्षोभरयेण पङ्कारेग्रजाले उत्सारिते [सित ] तदम्बुरुहाकरांभः कुसुम्भरकात् कञ्चकात् कृष्टामिय वभासे. क्रीडा॰—
  Analyse क्रीडानां परिक्षोभः तस्य रयः तन ताद्योन, 'On account of the force due to the disturbance by their sports.' पङ्कारेग्रजाले—
  Analyse पङ्कानां रेणवः पङ्कारेणवः तेषां जालं पङ्कारेग्रजालं तस्मिन् ताद्यो, 'A net of pollen-dust of lotuses.' कुसम्भरकात्—Analyse कुसुम्भिव रक्तं कुसम्भरकं तस्मात्, 'Red as safflower or saffron.' अम्बुरुहाकरांभः—
  Analyse अम्बुप् रोहन्तीति अम्बुरुहाः पद्माः तेषां आकरः आश्रयः अम्बुरुहाकरांभः—
  Analyse अम्बुप् रोहन्तीति अम्बुरुहाः पद्माः तेषां आकरः आश्रयः अम्बुरुहाकरः तस्य अभः, 'Water of a lake abounding in lotuses.' कृष्टं—Is equivalent to आकृष्टं meaning, 'drawn,' 'squeezed.' वभासे—Is equal to आवभासे, 'shone' 'blazed,' 'looked splendid.' पङ्कारोग्रजाले उत्सारिते अम्बुरुहाकरांभः कञ्चकात् कृष्टमिन बभासे—'When the cluster of pollendust of lotuses was driven away by the force due to the disturbance of their sports, the water of the lotus-lake looked translucent as if squeezed out from a bodice, red as saffron.'
  - St. 37. रामाभि:—Construe अग्रे उत्कण्टकदण्डं सरोजं रामाभि: छिदया न सम्मावितं [परं] इन्दीवराणां पंक्तिः उदहारि । जनस्य मृदुष्येव शक्तिर्दाता [न पुनस्ती-क्ष्मेषु]. उत्कण्टकदण्डं—Analyse उत्कण्टकः उद्भूतकण्टकः दण्डो नाळं यस्य सः, 'The stalk of which had burst into thorns.' 'Bearing a thorny stalk.' An adjective to सरोजं. The Calcutta edition has the following remark:—" उपदण्डपातिनो नृपादेः सहसा शत्रुणा छेदो न सम्भवतीति घ्यनिः.'' छिदा र् .—' Dividing.' 'Cutting.' 'Plucking.' 'Rooting up.' सरोजं—Analyse सरित जातं सरोजं, 'A lotus.' अग्रे उत्कण्टकदण्डं सरोजं रामाभिः छिदया न सम्भावितं [परं] इन्दोवराणां पंक्तिः उदहारि—'A lotus, in front, with its thorny stalk, was not honoured by its plucking; but a

row of blue-lilies was rooted up by the young damsels.' अनस्य भृदुन्त्रेय शक्तिहींसा—' The fiery energy of people (generally) bursts upon the weak only.'

- St. 38. बाला°—Construe अपां वैमर्ल्य बालापरिप्वक्रसलाय अन्तर्जलावा-रितमूर्ति यातुः पत्युर्विन्नाय बभूव । जलाशयानां प्रसादो व्यर्थो हि. वाला°—Analyse बालानां परिप्बङ्गः बालापरिप्बङ्गः तस्य सुखं तस्मे, 'In order to have the pleasure ( or to get the happiness ) of embracing girls.' अन्तर्जेटा-वारितमार्ति adv.—Analyse अन्तर्जि आवारिता आवरणं प्रापिता मूर्तिस्तवर्थित-न्कर्माण यथा स्यात् तथा, 'In a manner in which his body was concealed or hidden in the interior of water.' Or it may be analysed as, जहैरावारिता आवरणं प्रापिता मूर्तिस्ततुर्यस्मिन्कर्मणि यथा स्यात् तथा, 'In a manner in which his body was hidden under the covering of water. ' And अन्तः may be construed with यातुः. अन्तर्यातुः—' Swimming in the interior of water.' Stealthily moving in the inner bed of water.' जलाशयानाम, Expl.—जलानि शेरते एप्निति जलाशयाः तेपां, ' Of lakes,' of reservoirs.' By the application of "इडवी: साववर्ष " were we to accept the reading जडानयानाम as given by some of the Mss., प्रसाद would then mean, चितानुरागः 'mental attachment,' 'affection,' or प्रमोद्रार: 'expressions of kind regards' &c. अपां वैमल्यं वालापरिप्यक्षस्रखाय अन्तर्जेलावारितमार्ति यातुः पत्युर्विन्नाय वभूव—'The transparency of water became a source of obstacles to that Royal husband moving in a manner in which his body was concealed in the inner-bed of water, with a desire of getting the pleasure of embracing young girls.' जलाशयानां प्रसादो व्यथीं हि—' For the clearness of water in lakes becomes a useless appendage (to lovers).' जडाशयानां प्रसादी च्यां हि—' For the expressions of kindness (or kind regards) in case of the stupid becomes useless.'
  - St. 39. मृद्धाः—Construe सरोजखण्डे निलीनेन योपिद्द्वितीयेन नराथिपेन उत्सारिताः भृद्धाः अपराक्षां निहितावतंसं कर्णान्तं वक्तुमिव ईयुः सरोजखण्डे—Analyse सरोजानां कमलानां खण्डं दृन्दं सरोजखण्डं तस्मिन् ताहशे, 'In the clusters of lotuses.' In the collection of lotuses.' योपिद्द्वितीयेन—Analyse योपिता द्वितीयः योपिद्द्वितीयः तेन, 'With a young woman as a second.' 'Or with a young woman making the second' i. e. the king himself and a young girl. This is not an unusual compound. Cf. the expressions मातृपद्याः पाण्डवाः, 'The Pandavas with their mother as the sixth.' छायाद्वितीयो नलः, 'Nala made two by his shadow.' अधीते चतुरो वेदानाख्यानपञ्चमान, 'He reads the four Vedas with their A'khyanas as a fifth.' नराधिपेन—Analyse नराणां अधिपः

अन्तः कणोन्तः तं ताहशे, 'To the extremity of the ears.' 'Near' or close to the ears.' निहितावतंसं—Analyse निहितः अवतंसो यत्र सं निहितावतंसं—Analyse निहितः अवतंसो यत्र सं निहितावतंसः, 'On which the ear-ornaments were put.' Cf. Ku. VII. 38. "स्ववाहनक्षोभञ्चलावतंसाः" नराधिपेन अत्वारिताः अञ्चलः अपरासां कर्णान्तं वक्तुमिव ईयु:—'The bees, which were driven away, by the lord of people, with himself and a young damsel, hidden behind a cluster of lotuses, came close to the ear, decorated with ear-ornaments of other damsels as if, to speak to them (of the king's hiding place).'

- St. 40. नुपेण--Construe केलीकलहे नृपेण अपरस्याः छित्रच्युतस्य हारस्य समीपे अम्युजिनीपटाशे पूर्वस्थिताः वीचीकणिकाः संवरणान्यभूवन् केटीकटहे-Analyse केलीपु कलहः केलीकलहः तस्मिन् तादृशे, 'In a love-quarrel.' छिन्नच्युतस्य--- Analyse आदी छिन्नः पश्चात् च्युतः छिनच्युतः तस्य तादशस्य, ' First broken and then dropped down.' अम्बुजिनीपलाशे—Analyse अम्बुजिन्याः पलाशं अम्बुजिनीपलाशं तस्मिन् तादृशे, 'On a leaf of the lotus-plant.' बीचीकणिक:—Analyse वीचीनां कणिकाः वीचीकणिकाः, 'Drops of waves.' 'Drops of ripples.' पूर्वस्थिताः—Analyse पूर्व स्थिताः प्रवेस्थिताः, 'Lying or existing before.' Previously settled.' Settled before.' संवरण n .-- An admirable mixture or blending of things so as to cover or screen the sight of the beholder and thus make him unable to distinguish the real object from the fictitious one by the help of his physical eyes. हारस्य समीपे अम्बुजिनीपछात्रे पूर्वस्थिताः वीचीकणिकाः संवरणान्यभूवन्-'In a love-quarrel the pearl necklace of a certain girl, having been broken by the king, dropped on a leaf of the lotus-plant on which the drops of ripples were settled before, close to her, and so became an illusive screen to her eyes. In the present instance the young girl was not able to make out her broken pearl necklace with her physical eyes, although it was lying on a lotus-leaf on which were previously settled water-drops; and the mixture of the pearls with those drops was so unique as to baffle all attempts of discernment.
  - St. 41. कीडाविमर्दे—Construe कीडाविमर्दे बालम्णालभङ्गाङ्काहतः इंसः स्वच्छे जले भिन्नभ्रष्टस्य गंखमयस्य वल्यस्य खण्डं विकृप्य चिक्षेप. कीडाविमर्दे-Analyse कीडायां विमर्दः कीडाविमर्दः तिस्मन् ताह्मे, 'In the crushing due to sports.' भिन्नभ्रष्टस्य—Analyse आदो भिन्नं पश्चाद् भष्टं भिन्नभ्रष्टं तस्य ताहमस्य, 'First broken and then dropped down to the bottom.' बालमृणालं—Analyse बालश्वातो मृणालश्च बालमृणालः तस्य भङ्गः छेदः तस्य मङ्कया आहतः, 'Drawn by a suspicion of its being (suspecting it to be) a piece of a fresh lotus,' श्वंद-

मयस्य, Expl.—शंखरूपं शंखमयं तस्य तादशस्य, 'Made of a conch,' 'Made of a shell.' क्रीडाविमद हंसः स्वच्छे जले भिन्नभ्रष्टस्य वल्यस्य खण्डं विकृप्य चिक्षेप-'In the crushing due to their sports, a swan drawn by a suspicion of its being a piece of a fresh lotus, drew out a piece of a conch (or shell) bracelet which was broken and fell down in the transparent water and threw it away.'

- St. 42. रोबोलता°—Construe अथ कांचिनादे सपति [ सति ] उत्त्रासम्रकः कलहंसनादो रोबोलताभण्डपयातकान्तासंभोगतः व्यलीकाद् राजानं ररकः रोबोलता°—Analyse रोबसि कलीसरस्तीरे यो लतामण्डपो लताकुक्षः तत्र यातायाः गतायाः कान्तायाः रमण्याः सम्भोगतः सम्भोगोत्प्रवात्, 'From a sensual injoyment with a beloved who had gone to a bower of creepers on the bank of the pleasure-pond.' कांचिनादे—Analyse कांचेः नादः कांचिनादः तिस्नन् ताद्ये, 'In the jingling sounds of a zone.' उत्त्रासमुक्तः—Analyse उद्गतः त्रासः उत्त्रासः तस्माद् मुक्तः उत्त्रासमुक्तः, 'Given out from a great terror.' कलहंसनादः—Analyse कलहंसस्य नादः कलहंसनादः, 'A cry of the swan.' उत्त्रासमुक्तः कलहंसनादो व्यलीकाद् राजानं ररक्ष—'When the jingling sound of the zone was spreading around, a cry of the swan, given out from great terror, preserved the king from unpleasantness consequent on a carnal enjoyment with a beloved who had gone to a bower of creepers on the bank ( of the pleasure-pond ).'
- St. 43. निरुद्ध°—Construe निरुद्धहासस्क्रिरिताथरोष्टः सद्यःसमाविष्कृतरोमहर्षः तस्य गण्डो जलावमग्रप्रमदोपग्रहेरुद्रासको बभूवः निरुद्ध°—Analyse निरुद्धेन हासेन स्क्रिरितो अपरोष्टो यस्य स ताद्यः, 'The (nether and upper ) lips of which were throbbing from a suppressed laughter. ' न्य:"-Analyse सदः तत्क्षणमेव समाविष्कृतः संदर्शितो रोमदर्शे येन सः, ' The bristling of hair on which was instantly manifested or shown.' ज्ञाबमग्र°—Analyse जलेष अवमग्रा या प्रमदा तस्याः उपगृद्धिः तस्याः जलावमग्रप्रमदोषगृद्धेः, ' Of the embrace of a young damsel immersed in water, ' इपग्रि: f.—Is equivalent to उपगृहनं, 'An embrace.' उद्घासक:-Analyse उद्घासयतीति उद्भासकः, 'Causing to appear.' 'Making evident.' 'Showing.' ' Manifesting, ' 'Enlightening. ' ' Making intelligible, ' तस्य गण्डो जलावमग्रप्रमदोपगढे: उद्भासको वभव-' His face indicated evident signs of his having given a close embrace to a young woman immersed in water,-the bristling of hair on which instantly manifested itself and the lips whereon were throbbing from a suppressed laughter.

St. 44. फुलं—Construe यदि इदमेव फुलं कमलं एवं नीलोत्पलयोर्विकाशः अव किं। इति आत्तशङ्को हंसः सरस्तरन्त्याः सदत्याः वदनं न सिपेवेः नीलोत्पलयोः Analyse नीट च ते उत्पंत च नीटोत्पले तयोः, 'Blue water-lilies.' आत्तरङ्को— Analyse आता गृहीता शङ्का यस्य सः, 'Having his doubt or suspicion taken away,' i. e. removed. यदि इदमेव छल्लं कमलं एवं नीटोत्पटयोर्विकाशः अत्र किं—'If it is only a full-blown lotus, well, why should there be a display of a pair of blue-lilies here?' इति आत्तरङ्को ईसः सरस्त-रन्त्याः सदत्याः वदनं न सिपेवे—'In this way the swan whose doubt was totally removed, did not go after the face of the lady with a beautiful set of teeth, swiming across the lake.'

St. 45. सुगन्वि°—Construe काचित सगन्विनिश्वासगुणावकृष्टं सुखे पतन्तं कर-पहुचेन दुर्वारं भमरीसमूहं अन्तः सिळ्ळप्रवेशात् तत्याज. Cf. Ku. III. 56. " सुगन्धिनिश्वासविष्ठद्वतृष्णं विस्वाधरासत्रवरं द्विरेफम् । प्रतिक्षणं संत्रमठोटदृष्टिर्छीला-रविन्देन निवारयन्ती॥". ग्रुगन्थि"-Analyse शोभनो गन्थो यस्य स ग्रुगन्थिः। सुगन्धिश्रासौ निश्वासश्र सुगन्धिनिश्वासः तस्य गुणेन अवकृष्टः सुगन्धिनिश्वासगुणातकृष्टः कमल्वतस्रभिसमुच्छासगुणावनद्धस्तं 'Drawn down by the excellence of her sweet smelling breath.' करपढ़वेन-Analyse करः पहुन इव करपहुनः तेन ताहशेन, ' By a sprout-like hand. ' दुवार, Expl:-वार्षितुं दुष्करः दुवारः तं, 'Difficult to be kept off.' Difficult to be warded off.' अन्तःसव्लियने-चात्,—Analyse अन्तः सच्छि प्रवेशः अन्तः साउिलप्रवेशः तस्मात्, ' By reason of her entering deep into water. ' श्रमरीसमूह-Analyse धर्मरीणां समूहः भ्रमरीसमूहः तं ताद्यं, 'A multitude of female bees.' 'A collection of female bees. ' काचिद् अन्तःसिंहलप्रवेशाद् दुर्वारं अमरीसमुद्दं तत्याज — ' A certain girl went away from ( lil. left ) a hoard of female bees, difficult to be kept off by her sprout-like-hand, and flying towards (lit. falling on ) her mouth (being) attracted by the excellence of her sweet-smelling breath, on account of her entering deep into water. '

St. 46. मत्स्पेन—Construe चीनांग्रकपृष्ठल्ह्यकांचीमणियासकुत्रहर्टन मस्स्पेन उपनितंत्रं आधाय ग्रक्ता एका चिरं संत्रासग्रम्भ चक्रम्पे. चीनांग्रक —Analyse
चीनांग्रकस्य पृष्ठे ये लक्ष्याः दृश्याः कांचीमणयः तेषां प्रासे कुत्रहर्लं यस्य स तेन ताद्येन,
'Having a (strong) desire of making a monthful of (to devour)
the jewels of her zone visible (or to be seen) on the surface of the
silk-woven garment of China.' संत्रासग्रम् adv.—Analyse संत्रासाद् भुग्ने
चुने यस्मिन्कभणि यथा स्पात् तथा, 'In a manner in which the eyebrows
became contracted through fear. ' उपनितम्बं adv.—Analyse नितम्बस्य
समीपं उपनितम्बं, 'Near the hips or buttocks. ' मत्स्पेन उपनितम्बं आधाय
मुक्ता एका चिरं संत्रासग्रम् चक्रम्ये—'Another lady, got out of the way
of a fish which had a desire to make a monthful of the jewels of
her zone, visible on the surface of the silk-woven garment of

China and which smelt near her hips, began to tremble for a long time with eyebrows contracted through excessive fear (or great alarm).

- St. 47. तत्याज-Construe नृपेण व्युद्स्तवासाः अन्या सिटेलं सव्यपदेशे नो तत्याज । स्थानप्रयुक्तः कपटप्रयोगो हि कचिद् विपत्तेः सकाशाजनं भुनक्तिः सव्य-पहेशं adv.—Analyse व्यपदेशेन सह सव्यपदेशं सव्याजं, ' With some excuse.' With a gesture. ' Under a pretext.' Under a plea. ' Artfully.' · Cunningly ' ज्युदस्तवासाः—Analyse ज्युदस्तं वासी यस्याः सा ज्युदस्तवासाः, 'Having her garment thrown away.' Whose garment was cast off. ' स्थानप्रयक्तः-Analyse स्थाने प्रयक्तः स्थानप्रयक्तः, ' Used or employed at a right or appropriate moment. ' कप्रमुद्राम्:-Analyse कप्रस्य परोग: कपटप्रयोग:, 'A fraudulent scheme.' 'A fraudulent plot or contrivance. ' ' An artful practice or device. ' भुनक्ति - Means, स्वाते, · Preserves. ' 'Protects.' Our reading is supported by four Mss. and also by Prof. Dharmarama. Cf. Panini. I. 3. 66. " अजोऽनवने " After the root was, the A'tmanepada is employed, except in the sense of protecting.' The root you when it does not mean to protect, is A'tmanepadin. This root belongs to the sand class and has several meanings, as, to feed, to cherish, to preserve, to eat, and to enjoy. The root ya belonging to the sixth conjugation is not to be taken in this Sûtra, because it has not the sense of protecting. Principal Bandyopádhyáya's remarks on this reading are, therefore, out of place and unnecessary; since ya has here the sense of 'preserving' 'protecting &c.' मृपेण ब्युदस्तवासाः अन्या सिंहलं सव्यपदेशं नो तत्याज—' Having her garment thrown off by the king, a lady, with some excuse ( or artfully ) did not get out of the water.' स्थानप्रयुक्तः कपटप्रयोगो हि कचिद विपत्तेः सकाशाज्यम् भनकि:- 'For an artful device ( or practice ), when employed at an appropriate moment, saves people now and then ( or in some cases ) from distress. '
  - St. 48. हतान्तरीया—Construe हृद्येश्वरेण हृतान्तरीया पयसः प्रसादाद् नीहोपतमा व्यर्थप्रणामाश्चनिपातद्यतिः काचिज्ञछं संश्रमयाञ्चकारः हृतान्तरीया—Analyse हृतं अन्तरीयं यस्याः सा तादशी, 'Having her inner-garment taken away.' हृद्येश्वरेण—Analyse हृद्यस्य दृश्वरः हृद्येश्वरः तेन तादशेन 'By the lord of her heart. 'त्रीहोपतमा—Analyse त्रीहया उपतमा त्रीहापतमा, 'Confused or pained by the feeling of shame.' 'Abashed by the feeling of shame.' व्यर्थं —Analyse व्यर्थः यः प्रणामः तस्माद् यान्यश्र्णे तेषां निपातस्य द्वियंस्याः सा, 'With tears consequent on her use-

less prostrations. ' प्यसः प्रसादाद् बीडोपतप्ता काचिज्ञछं संभ्रमयाञ्चकार—'A certain girl, whose inner-garment was thrown out by the lord of her heart and who, on account of transperancy of water, was confused by the feeling of shame, with tears consequent on her useless prostrations, began to whirl about the water (of the lake).'

St. 49. सामि—Construe काचित् सामि प्रबुद्धस्य कुशेशयस्य कोशे अखन्या-सनिरुद्धदृष्टिं कलहंसशावं निःशब्दं उत्खण्डितवीचि स्प्रष्टं प्रयेते. कुशेशयं, Expl.—कुशे जले शेते इति कुशेशयं, 'Lying on the surface of water' i. e. a lotus. Cf. Pani. III. 2. 15. " अधिकरणे वेते:" 'The affix अच comes after the verb aff ' to lie down ' when in composition with a case-inflected word indicating location, i. e. in the locative case.' Also Cf. Páni. VI. 3. 18. " शयवासवासिप्तकालात्" "The Locative ending is optionally retained before the words शय, वास and वासिन when the preceding word does not denote time, and ends in a consonant or short w. म्रुख°—Analyso मुलस्य न्यासः मुलन्यासः तेन निरुद्धा दृष्टिर्यस्य स तं तादशे. ' Having its sight obstructed by putting its beak (lit. face) in. कलइंसशावं—Analyse कलइंसस्य शावः कल्हंसशावः तं तादशं, ' A young one of a swan. ' नि:शब्दं adv.—Analyse शब्दानां अभावो निशब्दं, ' Noiselessly.' ' Without noise.' Cf. निर्मक्षिकं, निर्जनं. उत्खिण्डतवीचि-Analyse उत्खिण्डताः वीचयः अस्मिन् यथा स्यात् तथा. ' Breaking or scattering away the ripples or waves.' ' Breaking through the waves.' ' Breaking up the ripples or waves.' While swimming in the water of the lake in pursuit of the swan the damsel took care not to raise such ripples as would produce any sound. Soft and gentle was her mode of swimming that exhibited her skill in water. स्पर्ध प्रयेते—Is equivalent to यहीतुं प्रयेते, 'She strove or attempted to take hold of or catch. 'काचित् कुशेशयस्य कोशे खुलन्यासनिरुद्धदृष्टिं कर्ल्हसंशावं स्प्रद्धं प्रयेते— A certain girl, noiselessly breaking up the small ripples, strove to catch hold of a young one of a swan, the sight of which had been obscured, from its putting its beak into a cup of a lotus partially ( lit. half ) opened.

St. 50. संशोभित°—Construe संशोभितोद्दामसरस्तरङ्गिश्वमा एका नृपतिं कुचाम्यां मुद्दुराहत्य घृष्टत्वकृतापवादव्यपायरम्यं आल्डम्बे किल. संशोभित°—Analyse संशोभिताः ये बद्दामाः सरसः तरङ्गाः तैः क्षिमा ' Dashed down by the waves of the lake which were ruffled and therefore large. ' घृष्टत्व' adv.—Analyse घृष्टत्वेन कृतः यः अपवादः तस्य व्यपायो नाभो तेन रम्यं यथा भवति तथा, Pleasing or charming on account of the removal of the evil-

speaking (or a blame) attributed to her boldness (or impudence).' आहराने-Derived from राम् with आ vt. l. A. (हेंद्) ' to rest upon,' ' to hang from,' ' to support,' ' to take refuge with,' ' to depend on,' ' to take hold of,' ' to assume.' एका कुचान्यां प्राति प्रहुराहत्य प्रत्वकृतापवाद्व्यपायरम्यं आहराने किस-' A certain lady dashed forward by the large and ruffled waves of the lake, no doubt, struck the king with her breast, but then repeatedly laid hold of him in a manner pleasing on account of the removal of the blame attributed to her impudence.'

106

St. 51. अन्या—Construe अन्या प्रथिव्याः अधिपतेः वीचिविक्षालितांगे नसस्य निजमेव पुराणं स्फुटकुंकुमाङ्कं पदं दृष्ट्वा परं संशयं आल्छम्बे वीचिविक्षा-लितांगे-Analyse वीचिभिः विश्वालितं अङ्गं वीचिविश्वालिताङ्गं तस्मिन् तादशे, On the body washed clean by the water of the waves, ' अधिपते:-Analyse अधिष्ठितः पतिः अधिपतिः तस्य तादशस्य, ' Of a ruler elected or appointed by people.' 'A ruler.' 'A master.' स्कटकंक्रमांके-Analyse स्फुटाः कुंकुमस्य अङ्गाः यस्मिन् तत् स्फुटकुंकुमांकं, 'The marks of saffron in which were clearly displayed ( or clear ). 'निजमेव-Appears to have been used in the sense of निजस्येव. Such a use of the accusative showing relation is unwarranted and without a precedent. परं-Appears to have been used in the sense of असं or ब्रजं. Have classical authors ever used पद in this sense ? अन्या अधिपतेः वीचिविक्षालितांगे नलस्य स्क्रटकंकमांकं पदं दृष्टा परं संशयमाललंबे— After having seen her own old marks of nails, the saffron figures in wich were clearly displayed, on the body of the ruler of the earth, which was washed clean by the water of the waves, a certain young lady entertained grave doubts.

St. 52. कि—Construe क्षशंकिवम्बच्छायाम्रुपो राजहंसस्य इयं चंचुः प्रवादेः किं बहा ह । गन्योज्ज्वलकेशरायच्छेदेषु सरोजकान्त्या दिग्या ह. राजहंसस्य—Analyse हंसानां राजा राजहंसः तस्य ताहशस्य, 'Of a royal swan.' Of a royal goose.' क्षशंकि—Analyse शशंकस्य विम्बं शशंकिवम्बं तस्य छायां मुज्जातीति क्षशंकिवम्बङ्गयाम् तस्य शशंकिवम्बच्छायाम् , 'Of him displaying (lit. stealing away) the splendour of the disc of the moon.' गन्यो-ज्वलं—Analyse गन्येन उज्ज्वलानि केशरस्य पुत्रागद्यस्य वकुलस्य वा अग्राणि तेषां छेदाः तेषु ताहशेषु, 'On the pieces of extreme points of a Kes'ara tree spreading sweet odour.' सरोजकान्त्या—Analyse सरित जाताः सरोजाः तेषां कान्तिः तया, 'By the lustre of lotuses.' क्षशंकिवम्बच्छायाम्रुपो राज्वस्य इयं चन्चः प्रवालैः किन्तु बहा—' Is this beak of the royal swan who displays the splendour of the disk of the moon bound up by

young shoots?' गन्धोडडवलकेशरायच्छेदेषु संरोजकान्त्या दिग्या तु—' Or is it smeared with the lustre of lotuses on the pieces of extreme points of a Kes'ara tree spreading sweet odour?

St. 53. भृद्धः—Construe अयं भृद्धः इन्दीवरमध्यपातसञ्चारितैः तद्युतिरिक्षिती हा [ अथ ] वा अयं निजपक्षशोभां नियाय अतः स्वादुं परागं आदत्त हा. इन्दीवर — Analyse इन्दीवराणां यध्ये थे पाताः यानि सञ्चारितानि च तैः ताहशः, ' By roaming and alighting in the midst of blue lotuses.' तद्युति — Analyse तस्य युत्तयः तद्युत्तयः ताभिः रिञ्जतः, ' Made red or coloured by its splendour.' निजपक्षशोभां—Analyse निजस्य पक्षी निजपक्षी तयोः शोभां निजपक्षशोभां तां ताहशीं, ' Beauty of its wings.' निष्पय पुटर.—' After having placed or imparted,' अयं भृद्धः इन्दीवरमध्यपातसञ्चारितः तद्युति-रिञ्जतो हु—' Has this bee received a colour from their splendour by roaming and alighting in the midst of blue lotuses?' [ अथ ] वा अयं निजपक्षशोभां निषाय अतः स्वादुं परागं आदत्त हु—' Or has this bee taken sweet ( or delicate ) pollens from them, placing there the beauty of its feathers?'

- St. 51. पद्मा—Construe पद्मा विभिन्नवीचीकणाईद्वतयावकांक पदं चारतया छोभात् पद्मवने चिरं चक्रे हु । इति कासामपि तन तर्कः आस. पद्मवने—Analyse पद्मानां वनं पद्मवनं तिस्मन् तारहो, 'On a collection of lotuses.' 'On a cluster of lotuses.' विभिन्न°—Analyse विभिन्नाः ये वीचीकणाः तरदूसीकराः तैः आईः अत एव दुतः यावकस्य अंको यस्मिन् तत्, 'The red-lac marks of which were oozing out by the watery sprays of waves that were flowing.' पद्मा विभिन्नवीचीकणाईदुत्तयःवकांकं पदं चारतया छोभात् पद्मवने चिरं चक्के द्य-'Prompted by a will-power on account of its loveliness ( or beauty ), has the goddess Lakshmî planted, for a long time, her foot the red lac marks ( on the sole ) of which were oozing out by the watery sprays of waves that were flowing, on that cluster of lotuses?' इति कासामपि तन्न तर्कः आस—'Such were the speculations of some ladies about it.'
- St. 55. यात:—Construe क्याचिद् विपाकनीलग्रुति प्यवीजं कोशादुदस्य " पुरा अस्मिन् पतितो भुन्नो बीजत्वं यातो त । एवं त विरिक्षिमृष्टिः [ अस्ति ] " इति इचे. विरिक्षिमृष्टिः—Analyse विरिक्षेः मृष्टिः विरिक्षिमृष्टिः, 'The creation of Brahmà.' विपाक°—Analyse विपाकेन नीला युतिर्यस्य तत्, 'Having a blue splendour due to ripeness.' प्यवीजं—Analyse प्रस्य बीजं प्यवीजं, 'The seed of a lotus.' कोशादुदस्य—'Having taken out of the lotus cup.' 'Having thrown or cast out of the lotus cup.' Translate:—'After having taken out a seed of a lotus, having a blue splendour due to its ripeness, a certain lady made a query,

and said. Was it a bee that had fallen formerly in this lotus reduced to the state of a seed? Or was the creation of Brahma in such a form?

St. 56. प्रिय:—Construe प्रियः अपरस्याः गिळतान्तरीये नितम्बे दशौ ध्यापारयामास । तद्धस्तयंत्रच्युतवारिथारा अस्य मुलारविन्दे नाठं बमूनः गिळतान्तरीये—
Analyse गिळतं अन्तरीयं यस्माद स गिळतान्तरीयः तिस्मन् तादशे, 'The innergarment of which has dropped down (or fallen down). 'तद्धस्त'—
Analyse तस्याः इस्तः तद्धस्तः तिस्मन् यद् यंत्रं तस्माद च्युताः वारीणां धाराः
तद्धस्तयन्त्रच्युत्तवारिधाराः, 'Lines or streams of water ejected from a
machine in her hand. 'म्रुलारविन्दे—Analyse मुलाग्व अरविन्दं मुलारविन्दं
तस्मिन् तादशे, 'On a lotus—face.' 'On a lotus—like face.' प्रियः
अपरस्याः गिळतान्तरीये नितम्बे दशौ व्यापारयामास—'The lover set (or
directed) his eyes on the hips of a certain damsel, the inner
garment from which had dropped down.' तद्धस्तयंत्रच्युतवारियारा अस्य
मुलारविन्दे नाठं वभून—'And the line of water thrown out of the
machine in her hand became a stalk of his lotus—like face.'

St. 57. सायं—Construe करास्फालितदीर्घरण्डा काचित् सायं निकामपीतसप्तिद्विषं मुकुलं सरोजं समादाय भुवो भर्तुः कर्णे कूजयित स्मः निकामपैतस्माः हिरेफाः
विकाम पीताः निकामपीताः। आदौ निकामपीताः पश्चात्सप्ताः निकामपीतस्प्राः द्विरेफाः
येपु तत् तादशं, 'The bees in which having drunk to their heart's
fill had slept. 'करास्फालित'—Analyse कराभ्यां आस्फालितो दीर्घो दण्डो यया
सा, 'Having with her hands flapped its long stalk. 'काचिद् मुकुलं
सरोजं समादाय भुवो भर्तुः कर्णे कूजयित स्म—'A certain lady having with
her hands flapped its long stalk, took, in the evening, a budded
lotus, the bees in which, having drunk to their heart's fill,
had slept, and began to whisper in the ear of the lord of
the earth. '

St. 58. सा—Construe सा पश्चिमी पतक्षे याते [ साति ] पश्चविलोचनेम्यः सम्रच्छ्वसत्कोम्रदगन्यछ्ज्यान् भृद्धान् स्थूलान् उद्धांजनवाष्पविन्दन् इव विससर्जे. Cf. R. VIII. 35. "भ्रमरेः क्रसमान्तसारिभिः परिकीणां परिवादिनी म्रनेः । दृशे पवनावलेपजं मृजती वाष्पिमवाञ्चनाविलम् ॥" पश्चविलोचनेभ्यः—Analyse पश्चान्यव विलोचनानि पश्चविलोचनानि तेभ्यः तादशेभ्यः, 'From eyes made of lotuses. 'From lotus-eyes,' i. e. from lotuses. कोम्रद m. Expl—को मोदन्ते जना यरिमन् कोमुदस्तेन कीर्तितः, 'A lotus-bed.' 'A lotus.' सम्रच्छ्वसत् —Analyse सम्रच्छ्वसन्तः कीम्रदाः सम्रच्छ्वसत्कोम्रदाः तेषां गन्येन छुज्याः समुच्छ्वसत्कोम्रदगन्यछुज्याः तान् तादशान्, 'Desirous of (or eagerly wishing to have) a sweet odour of lotuses that were bursting open.' उद्धान्त —Analyse उद्धाराः अञ्चनवाष्पाणां विन्दवः

उदाञ्जनवाष्पविन्दवः तान् उदाञ्चनवाष्पविन्द्न्, 'Tear-drops of black pigment streaming down from the eyes of a bride.' सा पश्चिनी पतङ्गे याते पश्चित्राचनेभ्यः भृङ्गान् उदाञ्चनवाष्पविन्द्न् इव विस्तर्ज—'After the sunset that pond, abounding in lotuses, dismissed (or let go), from lotuses, which were like its eyes, the black bees, eagerly wishing to have a sweet odour of lotuses which were bursting open, like big drops of tears mixed with black pigment streaming down from the eyes of a bride.'

St. 59. नूनं—Construe पर्यायविश्रामपरार्थतन्त्री स्थावरजङ्गमानां पती स्नं [ एताहश्रो स्तः ] । [ यतः ] सिन्धोः अधिवारि एकत्र [ एकस्मिन् सूर्ये ] मज्जिति [ सित ] अन्यः [ चन्द्रः ] तत्कमलाकराम्भो जहाै. Cf. S'ak. IV. 2. यात्येकतोऽस्त-शिखरं पतिरोपधीनामाविष्कृतारुणपुरःसर एकतोऽर्कः ॥ " स्थावर°-Analyse स्थाव-राणि च जङ्गमानि च स्थावरजङ्गमानि तेपां स्थावरजङ्गमानाम, 'Of things stationary and movable (or inanimate or animate).' प्याय -Analyse प्रेपां अर्थाः परार्थाः तेषां तन्त्राणि परार्थतन्त्राणि । पर्यायेण विश्रामः परार्थतन्त्रेषु ययोः तौ पर्यायिक आमपरार्थतन्त्री, 'The essential part of whose duty was to serve for others taking of course repose (or rest) by turns.' अधिवारि adv.— Analyse वारिणीति अधिवारि, 'Over the water.' Cf. अधिप्यम् तत्क-मलाकरांभः—Analyse कमलाकरस्य अंभः कमलाकरांभः। तस्य कमलाकरांभः तत्क-मलाकरांभः, 'The water of his lake abounding in lotuses.' पर्यायवि-आमपरार्थतन्त्री स्थावरजङ्गमानां पती नूनं [ एताहशी स्तः ]—' Assuredly the lords of the inanimate and animate things the essential part of whose duty was to serve for others taking of course repose by turns are of such nature. ' [ यतः ] सिन्धोः अधिवारि एकत्र [ एकस्मिन् सूर्ये ] म-जति [ सति ] अन्यः [ चन्द्रः ] तत्कमछाकरांभो जहाँ—'For when the sun was plunging into the water of the ocean the other (i.e. the moon) left the water of his lake abounding in lotuses.

St. 60. सरोजिनी—Construe तत्परिमुक्तमुक्ता सरोजिनी निद्राहताम्मोजनिमीछताक्षी रूग्णं मृणाङीवलयं दथाना मूर्च्छातुरा इव स्तिमिता [सती] विरेजे.
सरोजिनी / Expl:—प्रशस्तानि सरोजिनि सन्त्यस्याम्, 'A pond abounding in lotuses.' 'A multitude of lotuses.' 'A lotus.' तत्परिमुक्तमुक्ता—
Analyse आदौ परिमुक्ता पश्चानमुक्ता परिमुक्तमुक्ता। तेन परिमुक्तमुक्ता तत्परिमुक्तमुक्ता, 'First enjoyed and then abandoned by him.' निद्राहता —
Analyse निद्रया आहतानि अंभोजानि निद्राहताम्मोजानि तेः निमीछितानि अद्योणि पस्याः सा तारक्षी, 'Having its eyes of lotuses closed (or shut) being overcome by sleep.' रूग्ण—Crooked,' 'curved,' 'broken to pieces,' 'broken,' 'bent.' मृणाछीवलयं—Analyse मृणाल्याः वल्यं मृणा-छीवलयं, 'A bracelet made of lotus—fibres.' तत्परिमुक्तमुक्ता सरोजिनी

रुणं मुणाबीवल्यं दथाना स्तिमिता [ सती ] विरेजे—'Wearing (on its wrists)' a curved bracelet, made of lotus-fibres and having its lotus-eyes closed being overpowered by sleep, the pond, abounding in lotuses, abandoned after being enjoyed by the king and then perfectly silent, began to look bright like a female suffering from a swoon.'

St. 61. कृतो°—Construe आयताद्यो द्वयोद्वेयं निधाय जग्द्यः। कृतोपकारस्य अम्बरहाकरस्य भङ्गावलीपु अञ्चनम् । पग्नेपु च दन्तच्छद्यावकं. Cf. Ku. V. 13. "पुनर्यहीतुं नियमस्थया तया द्वयंऽपि निक्षेप इवापितं द्वयम्। छतास् तन्वीपु विछासचेष्ठितं विछोछद्ष्यं हरिणांगनासु च ॥ "कृतो°—Analyse कृतः उपकारः येन स कृतोपकारः तस्य तादृशस्य, 'Giving aid.' 'Friendly.' Rendering help.' अम्बरहा°—Analyse अम्बपु रोहन्तीति अम्बरहाः तेषां आकरः तस्य तादृशस्य, 'A pond or lake abounding in lotuses.' 'A pond in which grow multitudes of lotuses.' भृङ्गावछीपु—Analyse भृङ्गाणां आवल्यः भृङ्गावल्यः तास् भृङ्गावछीपु, 'On lines of bees.' आयताक्ष्यः—Analyse आयते अक्षिणी यासां ताः आयताक्ष्यः, 'Long-eyed ladies.' दन्तच्छ-र्यावकं—Analyse दन्तानां छदाः दन्तच्छदाः तेषु यावकः दन्तच्छदयावकः तं तादशं. 'Red dye applied to the lips.' आयताक्ष्यो द्वयोद्वयं निधाय जग्द्यः—'After having handed down two things to two objects the long-eyed ladies went away: the black pigment was bequeathed to the lipes of black bees of that friendly pond abounding in lotuses and the red dye applied to the lips was given to the lotuses.'

St. 62. सर:—Construe ट्रप्वाहनस्य तुल्यो लंभितभूपजानिर्विभूपितो वस्याधिनाथः कामिनीभिः सह सहंसं सरो विहाय तौषमध्यास्त. सहंसं—Analyse हसः सह सहंसं, 'With its swans.' कामिनी f. Expl:—भूयान् कामोऽस्याः कामिनी, 'Loving or affectionate woman.' Cf. Pani. V. 2. 115. एपवाहनस्य—Analyse द्रपो वाहनं यस्य स द्रपवाहनः तस्य ताहजस्य, 'Of the god having a bull for his vehicle.' An epithet of S'iva. लंभितभूपजानिः Analyse लंभिताः भूपाः यया सा लंभितभूपा। लंभितभूपा जाया यस्य स लंभितभूपजानिः, 'One who has obtained a wife decorated with ornaments.' 'Possessing a wife decorated with ornaments.' वसुधाधिनाथः—Analyse वसुधायाः अधिनाथः वसुधाधिनाथः, 'Lord of the earth.' वसुधाधिनाथः कामिनीभिः सह सहंस सरो विहाय सौधमध्यास्त—'That lord of the earth who was equal in power with S'iva, and who had acquired a wife decorated with ornaments in company with his loving wives, left that pond with its swans, and took his seat in the palace being agreeably attired.'

St. 63. आकृष्टदृष्टिः—Analyse वासरसन्धिमाजी गगनस्य लक्ष्मया आकृष्ट-दृष्टिः कुचानम्रतद्यः सवालध्यजनैकपाणिः काचिद् वाला लक्ष्म(भुजा नभाषे आकृष्ट — Analyse आकृष्टा दृष्टिपेस्याः सा आकृष्टदृष्टिः, 'One whose sight is attracted.' छक्ष्मीयुजा—Analyse दक्ष्मी मुनक्षीति दक्ष्मीयुक्त तेन दक्ष्मीयुजा, 'By a possessor of Royal Fortune.' वासरसन्यिमाजः—Analyse वासरस्य संपिः वासरसंपिः तस्य माक् तस्य ताद्यास्य, 'Having or possessing twilight'. 'Displaying a twilight of the day.' कुचानमतद्यः—Analyse कुचाभ्यां आनम्रा तद्ययेस्याः सा, 'Having her body bent under the weight of her breasts.' सवादः—Analyse वादेः केशैः सद्द सवादः। सवाद्यासी व्यजनभ सवाद्य्यजनः सवाद्य्यजनः एकपाणियंस्याः सा, 'Having in her hand a fan made of hair.' 'Holding in her hand a bushy-fan.' वासरसन्यभाजः गगनस्य दक्ष्म्या आकृष्टदृष्टिः काचिद् वाद्या दक्ष्मीयुजा वभापे—'Having in her hand a fan made of hair, with her body bent under the weight of breasts, a certain young girl, with her sight attracted by the beauty of heavenly vault displaying a twilight of the day, was addressed by the possessor of Royal Fortune.'

- St. 64. सकुंकुम°—Construe सकुंकुमधीकुचमण्डल्यातिः असौ तपनः चिन्त्रया आतरे प्रवासिनां चेतसि तापं निधाय विलोदनीची अपरान्तसागरे पतितः सकुंकुम°—Analyse कुंकुमेन सह सकुंकुमम्। िश्वयाः कुचयोः मण्डलं खीकुचमण्डलम्। सकुंकुमं च बीकुचमण्डलं च सकुंकुमधीकुचमण्डलं तस्य यातिरेव यातिर्थस्य स ताहवः, 'Displaying splendour or brightness of an orb of a female breast red with saffron powder.' विलोदनीची—Analyse विलोदाः वीचयः यस्मिन् स विलोदनीचिः तस्मिन् ताहवे, 'Having rolling waves.' अपरान्तसागरे—Analyse अपरान्तानां कोंकणानां सागरः तस्मिन् ताहवे, 'In the ocean of the inhabitants of the western border.' The metre of the verses from 64 to 76 is वंशस्य which is thus defined:—"वदन्ति वंशस्यविलं जतो जरो." The gaṇas are ज, त, ज, र. असौ तपनः प्रवासिनां चेतसि तापं निधाय अपरान्तसागरे पतित—'Yonder the sun, displaying brightness of an ord of a female breast red with saffron powder, causes distress to the mind of the travellers sufering from anxiety and falls into the ocean of the western people, marked with rolling waves.'
- St. 65. इयं—Construe जगत्मृजो हिरण्यवाहोवांसरसन्धिचारिणी विद्वम-भक्तलोहिनी इयं तद्धः सरोरुहैः समं इस्तपंकजमि मुकुळं विधते वासर — Analyse वासरस्य संधिः वासरसन्धिः तत्र चारिणी वासरसन्धिचारिणी, 'Moving about the twilight of a day.' जगत्मृजः—Analyse जगतः मृद् जगमृद् तस्य ताहशस्य 'Of the creator of the world.' विद्वम —Analyse विद्वमस्य भक्तो विद्वमभक्तः। विद्वमभक्तवद् लोहिनी विद्वमभक्तलोहिनी 'Red like a fragment of a coral rock.' हिरण्यवाहोः—Analyse हिरण्यमयो बाह्र यस्य स हिरण्यवाहुः तस्य ताहशस्य, 'Of golden arms.' हस्तपङ्कां—Analyse पङ्के जातं पङ्काम्। हस्तो एव

पहुजं हस्तपहुजं, 'Lotus-like arms.' जगतमुजो इयं तद्यः सरोरहेः समं हस्तपहुज् जमिष मुक्कलं विषत्ते—'Moving about the twilight of a day, with a copper red colour like that of a fracture of a coral rock, this frame of the golden armed creator of the world (i. e. the sun) displays a junction (or bringing together) of the fingers even of his lotus-like hand along with lotuses.'

- St. 66. अयं—Construe अयं भातमान् पयोनिधी निमज्य वीचीवल्यस्य मस्तके विभाव्यमानस्क्रितायकोटिना करेण पयसः प्रमाणं संदर्शयतीवः पयोनिधी—Analyse पयसां निधिः पयोनिधिः तिस्मन् पयोनिधीः 'In the store of waters,' i. e. in an ocean. वीचीवल्यस्य—Analyse वीच्यः एव वल्यं यस्य तत्त् वीचीवल्यं तस्य तादृशस्य, 'With a bracelet made of waves.' विभाव्य°—Analyse विभाव्यमानाः अत एव स्क्रिताः अग्रकोटयः यस्य स विभाव्यमानस्क्रितायकोटिः तेन तादृशेन, 'With its forepoints flashing forth so as to be distinctly seen.' अयं भातमान् पयसः मस्तके प्रमाणं करेण संदर्शयतीव—'Yonder, the sun, after having plunged into the ocean, points out, as it were, with his hand, the flashing fore-fingers of which are distinctly visible, on the head of the ocean, which has waves for its bracelet, the measure of water' (i. e, the depth of the ocean).
- St. 67. विकीर्ण°—Construe शतकतोः दिशः प्रदेशाद विकीर्णलंध्यारुणितं िअत एव ] अभिनिष्पतत्तमः पतञ्जतेजःपरितापलोहितं जगत् क्रमेण निर्देतिं वजतीवः विकीर्णं -Analyse विकीर्णा या सन्ध्या तया अरुणितं विकीर्णसन्ध्यारुणितं. ' Red by the twilight which had spread around. ' 'Having a red lustre of the twilight that had spread around. ' जतकत m .- ' An epithet of Indra,' शतकत:-means, having or honoured by a hundred sacrifices. Indra is represented as obstructing any mortal trying to spread a hundred sacrifices, fearing lest he himself should be superseded by his mortal rival. A hundred अवसेष sacrifices generally elevate the sacrificer to the position or rank of Indra. On this Pandit observes, भुतुक्रत: is a very frequent epithet of Indra in the Veda, and western scholars generally translate it by 'possessed of one hundred, i. e. of many intellects. 'It is quite possible that the Vedic epithet sama may have been misunderstood by the prosaic minds of the post-Vedic ages and may have given rise to the current myth of Indra having performed one hundred sacrifices before he became the leader of the gods. In Vedic literature ऋतु means both क्रमें as well as प्रज्ञा, and hence, जनऋतु means, one who has performed hundreds of the great deeds. अभि-निष्पतत्तमः-Analyse अभिनिष्पतत् तमो यस्मात् तद् अभिनिष्पतत्तमः, 'That

said unto the subduer of Paka,—"Well!" "Well!" And, O repressor of foes, these two places, Malada and Karûsha, enjoyed prosperity for a long time and were blessed with corn and wealth.' See Rama. Bal. Canto XXIV. वजभूतः स्नपनेन विश्वतो यो निपथः तत्युरं निरीक्ष्य स नृवरः निजगाद्—'That foremost of men (i. e. the sage) after having seen the city of that country which was celebrated for the washing of the wielder of the thunderbolt and the smiter of his friend and which was devastated by the flesh-devouring fiend spoke the following words.'

St. 53. न—Construe कीर्णकरङ्कसङ्करा अनमग्रशिरःकपालद्दग्विवरप्रोहत-शाह्रला मही पुरिश्रियं परितः पुरा न भुनिकः पुरिश्रियं —Analyse पुरस्यः श्री: पुरश्री: तां ताहशीं, 'The beauty (or grace) of the city.' 'The prosperity - of the city. 'कीर्ण'-Analyso कीर्णाः करङ्कानां सङ्कराः यस्यां सा कीर्णकरङ-सङ्गरा, 'Overspread or scattered with the dust (or fractures) of human skulls. 'अवमग्र'—Analyse अवमग्रानि शिरांसि कपालानि हशां विवराणि च अवमग्रशिरःकपालद्दिववराणि तेभ्यः प्रोद्रतानि शाद्वलानि यस्यां सा अवमग्रशिर:कपाल्डग्विवरप्रोद्रतशाद्वला, 'The shoots of young grass in which have come out of the holes (or fractures) of eye-sockets and skulls of heads half buried in dust. ' भ्रनकि पुरा-' Will surely protect, 'Will certainly preserve.' Cf. Pani. III. 3. 4. " Macquist पातयोर्डर," 'The affix छड् comes after a root, with the force of futurity, when it has in costruction with it the particles यात्र and परा,' as, "आलोके ते निपत्तति प्ररा सा बलिज्याकुला वा:" Megh, II. 24. The earth overspread with the dust of human skulls and bearing tender shoots of young grass which have come out of the holes (or fractures) of eye-sockets and skulls of heads half buried (in dust) will certainly not preserve the prosperity of the city round (its precincts).

St. 54. फाणिभि:—Construe प्रतिबिम्बमातरः अस्य पुरस्य शासितुर्विरहादिव रचितैः वेणिवन्थनेः शिरोऽवलिनिभः शितिभिः फाणिभिः भान्तिः प्रतिबिम्बमातरः—Analyse प्रतिविम्बस्पाः मातरः प्रतिबिम्बमातरः, 'Images of matrons or mothers.' शिरोऽवलिन्बभः—Analyse शिरस्य अवलिन्बनः शिरोऽवलिन्बनः तैः तादृशैः, 'Hanging downwards from their heads.' वेणिवन्थनेः—Analyse वर्णानां कचीनां वन्थनानि वेणिवन्थनानि तैः तादृशैः, 'Tying of the hair into a braid.' 'Binding together of the hair into a folded braid.' रचितैः वेणिवन्थनेः—On account of the separation from their lord, the ruler of that city, the stone images of matrons seem to have practised the rigid vow [ त्रत ], as it were, of एकवेणी. एकवेणी—A single braid of hair worn by women as a mark of पातित्रत्य for an

absent husband. एकीभूता संस्काराभावेन जटावत संहतिं प्राप्ता वेणी। प्रोपिनसर्भकायाः क्रियः केशसंस्कारराहित्येन एकीभूततां प्राप्ता जटाकारा वेणी। क्रिणिभः—' The (stone) images of matrons having their heads from which the white snakes hang downwards look as if from the separation of the ruler of this town they folded their hair binding them together into a single braid.'

St. 55. भुवि—Construe भुवि भोगिनिभं हारं विलोक्यन् तुरुमः अहायवेषपुः [सन् ] हरिहस्तहतस्य दन्तिनः कररन्त्रे निमृतं [यथा तथा ] निलीयते भोगिनिभं—Analyse भोगिनो निभेव निभा यस्य स तं ताहकं, 'Resembling a snake.' 'Looking like a snake.' तुरुमः = उन्दुरः, 'A mouse.' अहायवेषपुः—Analyse न हार्यः अहार्यः । अहायों वेषपुर्यस्य स अहार्यवेषपुः, 'Affected with a trembling (or tremor) which cannot be removed' 'Showing a constant trembling.' 'Affected with a continual trembling.' हरिहस्तहतस्य—Analyse हरेः हस्तैः हतः हरिहस्तहतः तस्य तादृशस्य, 'Killed by the strokes of the paws of a lion.' कर्रन्त्रे—Analyse करस्य रन्त्रं कर्रन्त्रं तिस्मन् ताहशे, 'In the hole of an elephant's trunk.' निमृतं वर्षणः—'In a corner.' 'Out of sight.' 'Unobservedly.' 'Secretly.' भूवि—'Looking at a garland of flowers on the ground exactly resembling a snake, a rat affected with a continual (or uninter rrupted) trembling hid itself unobservedly in a hole of an elephant's trunk which had been killed by the strokes of the paws of a lion.'

St. 56. प्रतिमा-Construe प्रतिमा विश्वदेन इतिकापटलेन आहतदृष्टिः [सती] विवुल्त्रासकृतैः अनेकशः रुद्धितः पुष्पितेक्षणा इव ईक्ष्यते. इतिकापटलेन—Analyse कृतिकापाः कर्णनाभस्य पटले इतिकापटले तेन ताहशेन, 'By a spider's web.' आहतदृष्टिः—Analyse आहता दृष्टिपस्याः सा, 'With her sight enveloped.' पुष्पितेक्षणा—Analyse पुष्पिते विकसिते ईक्षणे नेत्रे पस्याः सा पुष्पितेक्षणा विकसिते-क्षणा। अर्थात् उच्छूननेत्रा। 'Having her eyes expanded.' 'With her eyes swollen' i. e. having her eyelids swollen. विपुल्तासकृतेः—Analyse विपुल्यासो त्रासथ विपुल्तासः तेन कृतानि तैः ताहशैः, 'Resulting from a great danger.' अनेकशः ind.—'In great number.' By large numbers or quantities.' 'Many at a time.' 'Much.' To be construed with पुष्पितेक्षणा. प्रतिमा—'An idol, having its eyes enveloped in a clear spider's web, is seen, as if, with its eyes expanded (or swollen) by frequent wailing, resulting from great dangers.'

St. 57. श्रय°—Construe श्रथभित्तिविरूदभूरुहस्थिरमूलायविनिर्गमक्षतं तद्गृ-ह्योपितां हृदयं ग्रचा आतुरं भृशं स्कुटित इव. श्रथ°—Analyse श्रयाः शिथिलाः या भित्तयः श्रयभित्तयः । आमेष्टकवन्थनात् । तास्र विरूदाः ये भूरुहाः द्वशाः श्रयभित्ति- विरुदभुरुद्दाः तेपां यानि स्थिराणि मूलानि तेपां अग्राणि तेपां विनिर्गमेन क्षतं श्वथमिति-विरुदभुरुद्दिथरमूलाग्रविनिर्गमक्षतं, 'Pierced by the coming out of the forepoints of the firm roots of trees grown on the loose walls.' तद्गृद्दचित्रयोषितां—Analyse तस्य गृद्दाणि तद्गृद्दाणि तेपां [भितिषु ] चित्रगताः याः योपितः तद्गृद्दचित्रयोपितः तासां तद्गृद्दचित्रयोपितां, 'Of (beautiful) women painted on (the walls of) its palaces.' श्वेशभितिविरुदभुरुद्द°-'The heart of the women painted on the palace (walls) pierced by the coming out of the forepoints of the firm roots of trees grown on the loose walls incessantly burst open, as it were, being afflicted with grief.'

- St. 58. नकुछ:—Construe नकुछ: परिजीणेनेबुधप्रतिविस्नाननमध्यरन्त्रतः तद्रसनं यथा स्फ्रितं सरीमृपं कुषा परिक्षंयति. नकुछ:—Analyse न कुछमस्य नकुछः, 'An ichuenmon.' 'A mungoose.' परिजीणें —Analyse परिजीणा यो नेबुषः नेनोषिकः तस्य प्रतिविस्तं परिजीणेनेबुधप्रतिनिस्तं तस्य आननं तस्य मध्यं तदेन रन्यं तस्मात् परिजीणेनेबुधप्रतिनिस्ताननमध्यरन्त्रतः, 'From the cavity in the centre of the mouth of the image of a worn out watchman.' नेबुधः or नेनोषिकः—'A watchman.' 'One who announces the hours of the night or awakes sleepers by calling out the time.' परिक्रपेयति,—Cau. 'To draw out.' 'To tear up' 'To tear out.' 'To extract.' 'To drag to and fro.' तद्रसनं—Analyse तस्य रसनं तद्रसनं, 'His tongue.' सरीमृष adj.—'Crawling.' 'Creeping.' सरीमृषः—'A snake.' Derived from the Frequentative of the root मृष्. नकुछः—'A mungoose with animal ferocity drags out the tongue of the worn out image of a watchman from the cavity in the centre of its mouth, as if it were an agitated snake.'
- St. 59. इति—construe इति जल्पति [सति] मकराकरपायियामिः क्षतयक्षाकृतिः उपविप्रहा मिदेलिमा राक्षसी प्रतस्तत्र प्रादुरमृत्. भिदेलिमा f. = विदार्या, 'Worthy of being killed.' 'Deserving death.' Cf. Páṇi. III. 1. 16. and the Vartika thereto. "केलिमर उपसंख्यानम्" 'The affix केलिमर should be enumerated in addition to those already enumerated in this aphorism.' Thus पचेलिमा मापाः, 'kidney beans fit to be cooked; 'भिदेलिमानि काष्टानि 'the woods are apt to be split i. e. fragile.' this affix is to be employed when it is intended to express an object alone (i. e. in the passive and reflexive sense) and cannot be employed like those enumerated above to denote also the action.' Cf. Ramayana. Bal. canto XXVI. 10. 'पद्य स्थमण यक्षिण्या भैरवं दारुणं वपुः । भियेरन् दर्शनादस्या भिरूणां हृदयानि च."

मकराकर°--Analyse मकराणां आकरः मकराकरः तं पिनतीति मकराकरपायी अगस्यः तस्य धामाभिः मकराकरपायिधामभिः, ' By the Brahmanical lustre of the sage who drank ( the contents of ) the receptacle of Makaras' ( i. e. the ocean ). The great sage Agastya is said to have been born of Mitra and Varuna in a waterjar; ( hence called क्रम्भेद्भव, क्रम्भयोगि ). He is regarded as the pioneer of Aryan civilization in the South. who was his guest for some time was treated by him with the most distinguished tokens of respect and was presented with the bow of Vishuu, two inexhaustible quivers and a superb coat of mail which had been given to the sage by Indra. The Vindhya mountain once grew jealous and demanded that the sun should revolve round him. This the sun declining to do, the Vindhya elevated himself higher and higher in order to obstruct the passage of the sun and the moon. The gods, alarmed, sought the aid of Agastya. The latter approached the mountain and requested him to bend down and afford him passage to the south, begging at the same time that the mountain would retain a low position till his return. This the mountain promised to do, but Agastya never returned and the Vindhya never attained the height of Himalaya. Agastya is known for having drunk the whole sea and for having eaten up and digested two demons of the names of A'tapi and Vatapi; owing to the latter incident his name is believed to have a digesting effect on the stomach. He is considered as the regent of the star Canopus in the south, and it is believed that his appearance in the sky makes turbid waters clear. श्वतयक्षाकृति:-Analyse श्वता नष्टा यक्षाकृतिः यश्चदेहे। यस्याः सा क्षतयञ्चाकृतिः, ' Having her Yaksha form lost forever.' ' Having lost her Yaksha form.' The sage Vis'vamitra narrates the following account to Rama. In former times there was a mighty and powerful Yaksha, named Suketu. And he had no issue. And he was of pure practices, and used to perform rigid austerities. And, O Rama, the Grand-sire, well pleased with that Lord of Yakshas, conferred upon him agem of a daughter, by name Tàdaka. And the Grand-sire endowed her with the strength of a thousand elephants; yet that illustrious one did not bestow a son on that Yaksha. And when she had grown, and attained youth and beauty, he gave that famous damsel unto Jambha's son, Sunda, for wife. And afrer a length of time,

that Yakshi gave birth to a son, named Maricha, possessed of irrepressible energy-him who became a Rakshasa in consequence of a curse, And, O Rama, when Sunda had been destroyed, Tádaká along with her son, set her heart upon afflicting that excellent saint Agastya. And enraged with Agastya, she rushed at him with a roar, intending to devour him. And on seeing her thus rushing, that worshipful saint, Agastya, said unto Màricha. "Do thou become a Râkshasa!" and, in exceeding wrath, he also cursed Tadaka. "And, O mighty Yakshî, since in frightful guise, with a frightful face, thou hast desired to eat up a haman being, do thou immediately leave this (thy original) shape, and become of a terrible form!" Thus cursed by Agastya, Tadaka, overwhelmed with rage, lays waste this fair region, where Agastya carrieth on his austerities. उग्रविग्रहा—Analyse उग्रो विग्रहा देहो यस्याः सा, 'Having a terrible body.' 'Wearing a hideous form.' इति— When they were thus talking together there appeared in front a demoness, worthy of being killed, who had a terrible form. and had her an frame destroyed by the Brahmanical lustre of the sage who drank the receptacle of Makaras (i. e. the ocean ).'

- St. 60. नव°—Construe नवकृत्तविलासिनीकरप्रसवोत्तंसिवभूपितानना नृशिरस्ततिमेखलागुणस्फ्ररणकूरकदुकणत्कटिः [ राश्चसी पुरतः प्रादुरभृदिति पूर्वणान्वयः ].
  नव°—Analyse विलासिनीनां कराः तेषां प्रसवाः अंगुल्यादयः विलासिनीकरप्रसवाः ।
  नवाः कृताः विलासिनीकरप्रसवाः नवकृत्तविलासिनीकरप्रसवाः ते एव उत्तंसाः तैः
  विभूपितं आननं यस्याः सा नवकृत्तविलासिनीकरप्रसवोत्तंसिवभूपितानना, '(There she comes) with her face decorated (or ornamented) with headornaments made of the fingers newly cut down from the hands of coquettish women.' नृशिरः —Analyse मेखलागाः गुणः मेखलागुणः ।
  नृणां शिरांसि नृशिरांसि तेषां ततिः नृशिरस्तितः सेव मेखलागुणः नृशिरस्तिनेखलागुणः तस्य स्फुरणेन कूरा अत एव कटुः कणन्ती किट्यस्याः सा नृशिरस्तिनेखलागुणः क्रूरकटुकणत्किटः, 'With her hip sounding harsh and terrible by the dangling of the zone-strip made up of a line of human skulls.'
- St. 61. परितः—Construe परितः स्फुरदन्त्रपाश्यया परिणढाञ्चलकेशसन्तिः घनशोणितपङ्कञ्च प्रितिष्टिन्तस्तनकुम्भभीपणा [पुरतः प्रादुरभूदिति पूर्वेण
  संबंधः]. स्फुर°—Analyse स्फुरिन्त अन्त्राणि स्फुरदन्त्राणि। पाशानां संहितः
  पाश्या। स्फुरदन्त्राणां पाश्या स्फुरदन्त्रपाश्या तथा 'By means of a collection of cords of entrails (or intestines) dangling (around).'
  परिणढाकुल्ल°—Analyse आकुलाः केशाः आकुलकेशाः। परिणढा आकुलकेशानां

संतितर्येग सा परिणद्वाकुलकेशसन्तिः, 'Who had her clusters of dishevelled hair tied together.' चन°—Analyse स्तनावेव कुम्भो स्तनकुम्भो । धर्म च तच्छोणितं च घनशोणितं तस्य पद्धं तदेव कुडुमं तेन प्रविद्धितो स्तनकुम्भो ताभ्यां भीपणा घनशोणितपङ्ककुडुमप्रविद्धित्तस्तनकुम्भभीपणा, 'Hideous by reason of her pitcher-like breasts being besmeared with the mud of saffron of thick blood.' Translate:—(There she makes her appearance) hideous by reason of her pitcher-like breasts besmeared with the mud of saffron of thick blood, and having her dishevelled hair tied together by means of a collection of cords of entrails dangling around.'

St. 62, इति—Construe इति अतिभीमदर्शनां तां [ राक्षसीं ] अभिवीक्ष्य तपायनं उभयतः अवनीभुजः सतौ सपिद घरुपोः न्यस्तरारो अतिष्ठतामः अतिभीमदर्शनां—Analyse अतिभीमं दर्शनं यस्याः सा अतिभीमदर्शना तां तादर्शीं 'Of an exceedingly terrible appearance.' तपायनं—Analyse तपः एव घनं यस्य स तं तादर्श, 'Rich in religious penance.' 'A treasure of religious austerities.' अवनीभुजः—Analyse अवनी भुनक्रीति अवनीभुक् तस्य तादर्शम्य, 'Of the protector of the earth.' न्यस्तर्शो—Analyse न्यस्तो योजितौ शरी याभ्यां तो तादर्श, 'Those who have fixed arrows.' इति—'After having seen that demoness of an exceedingly terrible appearance of the above type, the two sons of the protector of the earth at once stood, on both the sides of the ascetic, with arrows fixed to their bows.'

St. 63. स—Construe विसष्टतरज्ञपातितिश्वितिपस्त्रवंसितप्रदः स मुनिः घृणिनोः तृपतेः तनयं वीक्ष्य कृतस्ययः [सन्] इदं वचः जगो. विसष्ट°—Analyse तनोः जाताः तन्रजाः । विसष्टस्य तन्रजेः पातितः यः श्वितिपः [त्रिश्च हुः] तस्मै स्ववैद्यति प्रद्रातिति विसष्टतन् ज्ञपातितश्चितिपस्ववैद्यातिप्रदः, 'Bestowing a heavenly abode on the protector of the earth thrown down (or hurled) by the sons of विसष्ट,' (i. e. the sage विश्वामित्र). As for the legend Cf. Ramayana. Bal. Cantos 57-60. Vis'vamitra's relationship to Jamadagni naturally places him in a prominent position in the Ramayana. Here the old animosity between him and विसष्ट again appears. He as a king paid a visit to Vasishtha's hermitage, and was most hospitably entertained; but he wished to obtain Vasishtha's wondrous cow, the कामधेन, which had furnished all the dainties of the feast. His offers were immence, but were all declined. The cow resisted and broke away when he attempted to take her by force, and when he battled for her, his armies were defeated by the hosts summoned up by the cow, and his

44 hundred sons were reduced to ashes in a moment by the blast of Vasishtha's mouth." A long and fierce combat followed between वृत्तिष्ठ and Visvámitra, in which the latter was defeated; the क्षत्रिय had to submit to the humiliation of acknowledging his inferiorty to the त्रहाण, and he therefore resolved to work out his own elevation to the Brahmanical order. While he was engaged in austerities for accomplishing his object of becoming a त्राह्मण, he became connected with king त्रिशंक. This monarch was a descendant of king इञ्चाक, and desired to perform a sacrifice in virtue of which he might ascend bodily to heaven. His priest, after, declared it to be impossible, and that priest's hundred sons, on being applied to, refused to undertake what their father had declined. When the king told them that he would seek some other means of accomplishing his object, they condemned him to become a चाण्डाल. In this condition he had resort to विशामित्र, and he, taking pity on him, raised him to heaven in his bodily form, notwithstanding the opposition of the sons of विसष्ट. कृतस्मय:--Analyse कृतः स्मयो येन स कृतस्मयः, 'In whom laughter was produced,' स सनि:-That sage, who had bestowed the heavenly abode upon the protector of the earth, humiliated by the sons of after, after having seen the son of the compassionate king smilingly sang unto him the following words.'

St. 64. इति—Construe सार्वजनीनसंपदः देशवरस्य इति प्रलयं कुर्वतीं शरेण न निहत्य एप त्वं स्रिभिः अधमीं ध्रवं गीयसे. सार्वजनीनसंपदः—Analyse सर्वेषु जनेषु साधुः सार्वजनीना । सार्वजनीना संपद् यस्य स सार्वजनीनसंपद् तस्य तादशस्य, 'Having prosperity affording pleasure (or pleasing or belonging) to a whole people.' Cf. Páṇi. IV. 4. 99. "प्रतिजनादिस्यः खन्." 'The affix खन् comes in the sense of 'excellent in regard thereto,' after the word 'प्रतिजन &c.' This debars यत् Thus प्रतिजने साधुः प्रतिजनीनः (VII. 1. 2.). 'Suitable against an adversary' or 'who is excellent for every person.' So also एदं युगीनः सांयुगिनः 1 प्रतिजन, 2 इदंगुग, 3 संगुग, 4 समयग, 5 परयग, 6 परकुल, 7 परस्यकुल, 8 अग्रुष्यकुल, 9 सर्वजन, 10 विश्वजन, 11 महाजन, 12 पञ्चजन. देश-वरस्य—Analyse देशेषु वरः देशवरः तस्य तादशस्य, 'Of the best of countries.' अधर्मी—Analyse धर्मो वियतेऽस्य धर्मी। न धर्मी अधर्मी, 'Unrighteous.' 'Wicked.' 'Impious.' दृति—' Without killing her with your arrow, who has been spreading devastation of the above type in the best of countries, the prosperity of which affords pleasure to a whole people, you will assuredly be called unrighteous by the wise.'

St. 65. शतमन्यु:--Construe हैणो वधः अवर्णहत्तये न [ भवति ] इति प्रीचन्तयन् शतमन्युः त्रिदिवस्य शान्तये विरीचनात्मजां कुल्शिन निजधानः शतमन्यः— 'An epithet of Indra.' The word is explained as, शतं मन्यवी यागाः अस्य। शते दैत्येषु मन्धुः कोथोऽस्येति वा। शतं मन्यवो दैन्यान्यस्येति वा दैत्येः पराजित-त्वात् । अवर्णहत्तये-Analyse वर्णानां द्वतिः वर्णहत्तिः । न वर्णहत्तिः अवर्णहत्तिः तस्यै अवर्णेष्टतये चतुर्वणानां न योगक्षेमाय, 'Not for the security or secure possession of what has been acquired by four tribes or castes.' लेण:, Expl:—जीणामयं लेण:, 'Belonging or pertaining to women.' 'Of women.' विरोचनात्मजां—Analyse विरोचनस्य आत्मजा विरोचनात्मजा तां तादशीं, 'The daughter of Virochana' (named Manthará). The sage Visvàmitra speaks of Mantharà in the following way:-Do thou, O descendant of Raghu, for the welfare of Brahmanas and kine, slay this exceedingly terrible युश्ची of wicked ways and vile prowess! Nor, O son of Raghu, doth any one in the three worlds, save thee, dare to slay this स्की joined with a curse. Nor shouldst thou, O best of men, shrink from slaying a woman; for even this shouldst be accomplished by a prince in the interests of the four orders. And whether an act be cruel or otherwise, slightly or highly sinful, it should for protecting the subjects, be performed by a ruler. Of those engaged in the onerous task of government, even this is the eternal rule of conduct. Do thou, O marry, slay this impious one; for she knoweth no righteousness! We hear, O king, that in days of yore, यक slew Virochana's daughter, मन्यरा, who had intended to destroy the earth. And formerly, O Rama, Vishnu destroyed Ka'vya's mother, the devoted wife of Bhrigu who had set her heart upon making the world, devoid of Indra. By these as well as innumerable princes-foremost of menhave wicked women been slain. Therefore, O king renouncing antipathy, do thou, by my command, slay this one.' Rámá. Bál. Canto. 25. ब्रिडिव्स्य—'Of heaven.' 'Of the paradise. It is thus explained:—तिसृष्वप्यवस्थास त्रयो त्रहाविष्णुस्दा वा दीव्यन्त्यत्रेति त्रिदिवः । यहा-ब्राह्मवैष्णवरोद्रभेदेन सास्विकराजसतामसभेदेन वा त्रिविधो दीव्यति व्यवहराति प्रकाशते वा. Cf. Pani. III. 3. 121. " हलश्र " इति घन् । संज्ञापूर्वकरवात् न गुणः इति व्या-ख्येयम् । कुलिशस्य—' Of Indra's thunderbolt. ' Expl:—कुलो शेते कुलिशः ! कुलिनः पर्वतान् इयति वा. Derived from शो vt. 4. P. (अनिद्). 'To pare.' 'To make thin,' Also, क्रित्सतमीपद्वा लिशति. From लिश् vi. 4. P. (अनिद्), 'To become small.' 'To decrease.' शतमन्य:—'Thinking that the slaughter (or murder) of a woman does not become for the

insecurity of what has been acquired by (four ) orders, Indra, in order to restore peace to heaven, killed the daughter of Virochana with his thunderbolt.

St. 66. वनिता°—Construe प्रहताई द्विपज्जने करणावलम्बनं शरीरिणां भद्रकरं न हि । कथंभूते द्विपज्जने । वनितावपुषि अपि वा [अथ वा] पुरुपाकारविशेषिते । वनितावपुपि—Analyse वनितायाः वपुर्यस्य स तस्मिन् तादशे, 'Having the form of a woman.' 'Wearing the form of a woman.' द्विपज्जने-Analyse द्विपंधासौ जनश्र द्विपज्जनः तस्मिन ताहशे, ' Towards an inimical or hostile person, ' 'To an enemy.' gegrant-विशेषिते—Analyse पुरुषस्य आकारः पुरुषाकारः तेन विशेषितः तस्मिन् तादशे Distinguished (or marked) by having a male form (or shape)." भटकरं-Analyse भद्रं करोतीति भटकरं, 'Propitious.' 'Laudable.' 'Commendable.' 'Favourable.' Benevolent.' प्रस्ताई—Analyse प्रहतस्य अर्ह प्रहताई प्रहारयोग्यं तस्मिन् ताहशे, 'Worthy of striking.' 'Worth striking.' 'Fit to be struck.' करणावलम्बनं—Analyse करणायाः अवलम्बनं करणावलम्बनं, 'Clinging to pity.' Leaning to compassion.' 'Showing compassion or pity.' वानतावयुषि—' To show pity to an enemy fit to be struck is by no means a commendable act of men,-whether he be one possessing the form of a woman or marked by (the possession of ) a male form.'

St. 67. युवते:—Construe जगतः सुखे [ सुखाय ] युवतेरिप चिरस्थिति छप्तवतो [ विकान्तपौरुपस्य तव ] द्विपतीतापं विक्रमं [ हे ] राम साधवोऽगुण्यद्वति-भिर्न तुल्यन्ति चिरस्थिति —Analyse चिरा चासौ स्थितिश्र चिरस्थितिः तां तादशीं, The continuous existence.' 'The longevity of life.' हिपतीतापं— Analyse द्विपतीं तापयतीति द्विपतीतापः तं तादशं, 'Causing pain to a female enemy.' अगुण्यद्वातिथि:—Analyse गुणाः सन्ति येषां ते गुण्याः प्रशस्तग्रणवन्तः । न गुण्याः अगुण्याः तेषां दृत्तयः अगुण्यदृत्तयः ताभिः तादशीभिः ' With unworthy courses of conduct.' युवतेराप-' For the happiness of the world, the sages will not, O Rama, count thy heroic action causing distress to a female enemy and even depriving her of her longevity of life ( lit, the long continued existence even of a female ) with unworthy courses of conduct.'

St. 68. अपि—Connstrue रणे अध्यदिते [ सति ] ध्वर्भतोः पौरुपरोप-वित्तयोः भवतोः [ सतोः ] तपोधनद्विपः यशःश्रियं न भजन्ति हन्त [ इति ] इदं अपि ि खवां ] वित्थः धनुर्भृतोः - Analyse धनुषी विश्वतः इति धनुर्भृतौ तयोः धनुर्भृतोः, 'Of them who held bows.' 'Of them who wielded bows.' पोह्य -Analyse पौरुषं च रोपश्र पौरुपरोपौ ताम्यां वित्तौ प्रसिद्धौ पौरुपरोपवित्तौ तयोः ताह-हो।:, 'Of them who were celebrated for their manly courage ( or heroism ) and fury (or wrath).' यशः श्रियं—Analyse यशसः श्रीः यशःश्रीः तां तादशीं, 'The fortune (or tide) of success.' तपेष्यनद्विपः—Analyse तपः एव धनं येषां ते तपेष्यनाः तान् द्विपन्तीति तपेष्यनद्विपः, 'The enemies of the ascetics who look upon asceticism as their wealth.' 'The enemies of ascetics who are rich in penance.' अपि—'Do you know that in the din of a battle the enemies of the ascetics rich in penance do not assuredly get the fortune of success (or the palm of victory) when you (two) equipped with bows and celebrated for your manly courage and fury, are there.'

St. 69. न—Construe इदं विरोचनजन्मनोः न [ किं तु ] आयुषयुद्धतन्त्रयोः महतोः युवयोः द्विज्ञद्धनिपेवणक्षमं श्रीतं अलं विराजते. विरोचन°—Analyse विरोचनाद् जन्म ययोः तो विरोचनजन्मनो तयोः विरोचनजन्मनोः, 'Those who owe their birth to Virochana.' 'Born of Virochana.' आयुष्य — Analyse आयुषानि च गुद्धानि च आयुषयुद्धानि । आयुष्ययुद्धानि तन्त्राणि ययोः तो आयुषयुद्धतन्त्रो तयोः आयुषयुद्धतन्त्रयोः, 'Whose principle doctrine was to deal in weapons and battles.' द्विज्ञवृद्ध"—Analyse द्विजाश्च ते वृद्धाश्च द्विज्ञवृद्धाः । अथवा । द्विजेषु वृद्धाः द्विज्ञवृद्धाः तेषां निपेत्रणे क्षमं द्विज्ञवृद्धानिपेवणक्षमं, 'Capable of serving or adoring the old Brahmanas.' 'Able or competent to adore or worship the old and the twice-born.' श्रीतं—'Conversancy with the study of Vedas.' न—'This (i. e. getting success) cannot belong to those who are born of Virochana; but this learning, which is able to adore the old and the twice-born, of you who are great and whose principle doctrine is to deal in weapons and battles, completely shines forth.'

St. 70. इति—Construe इति म्रिनिचोदितो रघुपतिः अश्वनिपातपरुध्वनिना इपुणा स्रकेतुस्रतां हृदि अक्षिणोत् । स्क्रिटितकुचान्तरस्रवदमृक्स्नृतिनः करणात् प्रथमं तदसवः अपाययुः त । शरो विहर्ज [अपाययो]. म्रिनिचोदितः—Analyse म्रिनिचोदितः, 'Inspired by the sage.' 'Ordered or urged by the sage.' स्रकेतुस्रतां—Analyse स्रकेतोः स्ता स्रकेतुस्रता तां ताहशीं, 'The daughter of Suketu.' रघुपतिः—Analyse रघुणां पतिः रघुपतिः, 'The lord of the Raghus.' अश्वनिपातपदुध्वनिना—Analyse अश्वनः पातः अश्वनिपातः तद्वत् पटुः ध्वनियस्य स अश्वनिपातपदुध्वनिना—Analyse अश्वनः पातः अश्वनिपातः तद्वत् पटुः ध्वनियस्य स अश्वनिपातपदुध्वनिः तेन ताहशेन, 'Having a terrible sound like that of the fall of thunderbolt.' स्कुटितं—Analyse स्कुटितं यत् कुचयोः अन्तरं मध्यप्रदेशः तस्मात् स्ववन्ती अमृक्सुतियस्य तत स्कुटितकुचान्तरस्रवदमृक्सुति तस्मात् ताहशात्, 'Having a flow of blood streaming down from a split (or a rent) between the space of her breasts.' करण n.—'A body.' तदसवः—Analyse तस्याः असवः तस्मनः, 'Her vital-breaths.' The metre of this and the next two

verses is नर्दस्य (or अवितथ, or नर्कृट्य or कोकिलक). It is thus defined:"यदि भवतो नजी भजनला गुरु नर्दस्य." The Ganas are:-न, ज, भ, ज,
ज, ल, ग. इति सुनिचोदितो रघुपतिः अश्वनिपातपदुष्यनिना इपुणा स्वकृतस्तां हदि
अक्षिणोत्—' Thus inspired by the sage the lord of the Raghus hit
(or wounded) the daughter of Suketu on her breast by an
arrow having terrible sound like that of the fall of thunderbolt.'
स्क्रिटितकुचान्तरस्वदस्यक्तिनः करणात् प्रथमं तदसवः अपाययुः द । शरो बहिर्दे
[अपाययो]—'Was it that her vital-breaths first went out of her
body having a flow of blood streaming down from a split between
the space of her breasts? Or was it that the arrow first went out
of that rent?'

- St. 71. ऋषि:—Construe ऋषिः इति विष्रवातविधिसाञ्चितस्वशसं दशरथस्य ततुजं असुरनिशाचरक्षतजपानपरैः विकसहसितहताशनवृतिपिशङ्कितदिग्वदेनैः सुराख-गणैः अयोजयतः विष्ठ°—Analyse विष्ठानां घातः विष्ठघातः तस्य विधिना सञ्चितं संग्रभो येन स विप्रधातविधिसञ्चितसयशाः तं तादशं, ' Who has acquired a pure fame by making the sacrifice free from obstacles.' त्रज:-Analyse तनी: जात: तनज:, 'To him born of one's own body,' 'To the son,' स्राज्ञगणै:—Analyse स्राणां अलाणि स्रालाणि तेषां गणाः तैः ताहरोः, 'By multitudes of celestial missiles.' 'By clusters of the missiles of the gods.' असर°—Analyse क्षताद जातं क्षतजम् । असराणां निशाचराणां च क्षतजस्य पानं परं येपां ते असरानिशाचरक्षतजपानपराः तैः ताहशैः, ' Wholly intent on drinking the blood of the night-roamers as well as demons." विकसत्°—Analyse विकसन् उसितश्च यो हताशनः तस्य यतिभिः पशक्रितानि दिग्वदनानि येपां ते तैः तादशैः, 'Having faces of quarters made reddishbrown by blazing and flashing fire.' अयोजयत—' Presented with.' 'Bestowed on.' \* The sage presented (or bestowed on ) the son of Das'aratha who had thus acquired pure fame by making the sacrifice free from obstacles with the clusters of heavenly missiles which were wholly intent on drinking the blood of the nightroamers and demons and which had made the faces of the quarters reddish-brown by the splendour of their blazing and flashing fire.'
- St. 72. वदन°—Construe अथ वदनविनिर्गतज्ञविलतबिशिखाविततेः तानि ततानि शश्यरखण्डकोणकुटिलस्फुटकोटिखरं रुचा पृथु विहः प्रमृतं दशनचतुष्टयं [च] दथन्ति रामं उपगतवन्ति. वदन°—Analyse ज्ञ्ञलितथासौ विद्विश्च ज्ञ्ञलितविद्धः। वदनाद् विनिर्गता या ज्ञ्ञलितविद्धःशिखा वदनविनिर्गतज्ञलितविद्धशिखा तस्याः विततिः तस्याः वदनविनिर्गतज्ञलितविद्धशिखाविततेः, 'Of the expansion ( or the stretching out ) of the flame of burning fire come out of her month.' शश्यर°—Analyse शशं धरतीति शश्यरः चन्द्रः तस्य खण्डस्य कोणः तद्वत् कुटिला

स्फुटकोटि: तथा खरं शरायलण्डकोणकुटिलस्फुटकोटिखरं, 'Hard by reason of the clear edge (or point) curved like an angle of the piece of the digit of the moon.' द्शनचतुष्टयं—Analyse दशनानां चतुष्टयं दशनचतुष्टयं, 'A collection of four teeth.' तत्ता.—' Expansion.' 'Spreading.' 'Multitude.' 'Cluster.' चदन'—' Those clusters of the stretching of the flames of the blazing fire issuing out of the mouth, displaying by their splendour a broad set of four teeth, stretched out (of the lower lip), hard by reason of the clear edge (or point) curved like an angle of a piece of the moon's digit, came up to Ráma.'

St. 73. रक्षो°—Construe छेदाय प्रस्तैः शक्षेत्यनैः रक्षोहत्यहविर्ध्वजं तथा सन्धप्य सदरमेव प्रत्यद्रम्य हरिणैः वहिरन्वीयमानः स सनिः असेकिमलताजाल-प्रवास्त्रियः आश्रमस्य कजत्कोकिलं निकटं सायं प्रपेदे हि. रक्षो°-Analyse होतं योग्यं हुँच्यं । हवींपि भंक्ते इति हविभ्रक-ग । रक्षांस्येव हुव्यानि यस्य स रक्षोहव्यः । रक्षोहव्यः हविर्धुक् रक्षोहन्यहविर्धुक् तं तादशं, 'The holy fire which has oblations offered of demons.' सन्यूच्य ger.—'Having kindled with perfumes.' 'Kindled with incense,' 'To smoulder with fumigation.' Derived from uq vt. or vi. I. P. 10. U. 'To fumigate.' 'To perfume' 'To obscure with mist or smoke.' 'To heat.' 'To smother.' मुखेन्यने -- Analyse शकाण्येव इन्यनानि शक्षेत्यनानि तैः ताहशैः, 'By fuel in the form of weapons.' अमेकिम°--Analyse असेकिमाश्र ताः उताश्र असेकिमदाः तासां जालानि तेपां प्रवालानि तेपां श्रीः यस्मिन् सः, 'Displaying beauty of sprouts of the clusters of the unwatered creepers.' अहेकिम-' Not sprinkled with water. 'Unwatered.' Cf. Pani. IV. 4, 20, and the Vartika thereto, "भावप्रत्ययान्तादिमञ्बक्तव्यः" 'Afer a word ending in an affix denoting 'condition,' the affix इमए is added.' Thus पाकेन निर्देतम्= पाकिमम, त्यागिमम, क्राहिमम, सेकेन निर्वृत्तम् सेकिमम्, 'Accomplished or completely done by sprinkling.' 'Brought about by sprinkling.' कजत्कोिकलं-Analyse कृजन्तः कोिकलाः यस्मिन तत्, 'The cuckoos in which were cooing.' The metre of this verse is शादेखिकाडित which is thus defined:--"सूर्याभैर्यदि मः सजी सततगाः शाईटविक्रीडितम्." The Ganas are:-म, स, ज, स, त, त, and ग. रक्षोहन्यहानिर्भेज-'Kindling in that manner the sacred fire of demons, fit to be offered in oblations, by fuel sticks of weapons, spread out for cutting, that sage being followed outside by antelopes that went out to him for a considerably long distance, at last got, in the evening, to the neighbouring region of the hermitage, the cuckoos in which were cooing and which was then displaying beauty of the sprouts of the clusters of the unwatered creepers. '

## CANTO V.

- St. 1. ततः—Construe ततः तापसकन्यकाजनप्रसिक्तसंवर्धितद्रश्रमण्डलै-स्ततं [व्यामं] सहस्रशः तानितसामनिस्वनप्रवर्तिताखण्डित्रिखण्डिताण्डवं [तपोवनं की-शिको विवेशेत्युत्तरेणान्वयः]. तापस°—Analyse प्रसिक्तानि च तानि संवर्धितानि च प्रसिक्तसंवर्धितानि । तापसानां कन्यकाजनाः तापसकन्यकाजनाः । तापसकन्यकाजनैः प्रसिक्तसंवर्धितानि द्यक्षाणां मण्डलानि तापसकन्यकाजनप्रसिक्तसंवर्धितद्यक्षमण्डलानि तै: ताह्वः, ' By the groups of trees watered and reared by multitudes of the daughters of hermits.' तानित°—Annlyse तानितानि विस्ता-रितानि । उचारितानीति यावत । च सामानि च तानितसामानि तेपां निस्वनस्तेन प्रव-र्तितं अखण्डं शिखण्डिनां ताण्डवं यस्मिन तत्, 'The uninterrupted dance of the peacocks in which was stimulated (or excited) by the songs of the Samans sung in a protracted tone.' The first nine verses come under कुलक; the subject कौशिक: and the predicate त्र्योवनं विवेश are given in the tenth verse. For the defimition of कुटक &c. see our note on stanza second canto II. The metre of this canto is वैशस्थ. For the definition and its Ganas see our note on the verse 61th canto III. तत:-'Then the sage entered the penance-forest filled with groups of trees watered and reared by multitudes of the daughters of the sages (or hermits), the uninterrupted dance of the peacocks in which was stimulated by the songs of the Samans sung in a protracted tone (or accompanied by Tanas ) in a thousand ways (or by thousands at a time )'.
- St. 2. विद्दंग°—Construe महीरहां तले विद्दंगपानाय निवेशिताम्भःपरिपूर्णभाजनं विशेषणार्थाहितपुण्यवल्कलप्रताननम्रीकृतदृक्षमस्तकं [ तपोवनं कौशिको विवेशे-र्यत्तेणान्ययः]. Cf. R. I. 51. "विश्वासाय विद्दुशानामालवालाम्बुपायिनाम् "॥ Cf. Sik. 1. 32. "विद्यविषक्तजलादंवल्कलेषु"। विद्दंगपानाय—Analyse विद्दंगानां पानं विद्दंगपानं तस्मे विद्दंगपानाय, 'For drinking of birds.' 'In order that the birds may drink of it.' निवेशित°—Analyse निवेशितेन अंभसा परिपूर्णं भाजनं यस्मिन् तत् निवेशिताम्भःपरिपूर्णभाजनं, 'A pot wherein was filled with water poured in it.' विशोषणार्थः तत्र आहितानि पुण्यवल्कलानि च पुण्यवल्कलानि । विशोषणाय अयं विशोषणार्थः तत्र आहितानि पुण्यवल्कलानि तेषां प्रतानेन निवेशित नमिकृतानि वृक्षाणां मस्तकानि यस्मिन् तत् तादशं, 'The tops of trees in which were bent down by a large heap of the sacred bark garments put on them with a view to dry (in the sunshine),' विद्यापानाय—'The penance-forest, having pots filled with water poured विद्यापानाय—'The penance-forest, having pots filled with water poured

into them and kept under trees in order that the birds may drink of their contents, and having the tops of trees bent down by a large heap of the sacred bark-garments put on them with a view to dry (in the sun-shine),'—

- St. 3. कृतास—Construe नीवारविभागद्यतिषु कृतास [सतीषु] मृद्हस्तस-स्पुटैः स्वकीयं अंशं हरद्भिः आलोहितगण्डमण्डलैः द्वतंगमैः सेवितशेलकन्दरं [तपोवनं विवेशेत्प्रत्रेण संवन्थः]. नीवार —Analyse नीवारस्य विभागानां द्वतिषु नीवारविभागवृत्तिषु, 'Gathering (or collecting together) the portions of Nîvara crop.' मृदु —Analyse मृदुआतो हस्तश्र मृदुहस्तः तस्य सम्पुटाः तैः मृदुहस्तसम्पुटैः, 'By the folds of a soft hand.' आलोहित"—Analyse आलोहितानि गण्डानां मण्डलानि येपां ते आलोहितगण्डमण्डलाः तैः ताहशैः, 'Having circles of red cheeks or faces.' सेवित"—Analyse सेवितानि शेलानां कन्द्राणि यस्मिन् तत् सेवितशैलकन्द्रं, 'Which has caves of mountains frequented (or haunted by ).' द्वरंगम, Expl:—द्वरेन गच्छतीति द्वरंगमः, 'Going by leaps.' 'An apc.' 'A monkey.' Derived from एतु एं. I. A. (अनिद्). 'To jump.' कृतास—'The penance-forest the mountain caves whereof have been frequented by monkeys, having round forms of red-faces, stealing, by means of the folds of soft hands, the alloted portion of their own from the Nivira crops when made into heaps in several portions (or piles),'—
- St. 4. स्वं—Construe स्त्रमङ्कास्य सुखं परिष्त्रपत्कुरङ्गरात्रप्रतिवीधशङ्करा चिरोपवेशव्यथितेऽपि विग्रहे सिनिथलासीनजरत्तपोधनं [तपीवनं विवेशेत्युत्तरेण संबन्धः] परिष्त्रपत्—Analyse परिष्त्रपत्तः ये कुरङ्गानां शावाः तेषां प्रतिवीधस्य शङ्का तथा, 'With the fear of rousing the fawns of deer which were sleeping.' चिर°—Analyse चिराय उपवेशः तेन व्यथितः तस्मिन् ताहुशे, 'Disquieted or pained by sitting for a long time.' सुनिश्रला —Analyse तपः एव धनं येषां ते तपीधनाः । जरन्तः तपीधनाः जरत्तपीधनाः । सुनिश्रलं आसीनाः जरत्तपीधनाः यस्मिन् तत् सुनिश्रलासीनजर्त्तपीधनं, 'Old sages rich in penance in which were sitting still.' स्त्रमङ्कमारुख्य—'The penance—forest, the old sages, rich in asceticism, in which were sitting still, though their bodies were pained by sitting for a long time, with the fear of rousing the fawns of deer which were quietly sleeping mounting on their lap,'—
- St. 5. हिरण्य°—Construe हिरण्यरेतः शरणानि सर्वतः प्रवृत्तपुण्याहुतिषूमभूसरं बृहस्रतातानभूतः फलेग्रहेः तरोरघः आसितगायितातिथि तिपावनं विवेशत्यत्तरेणान्वयः]. हिरण्य°—Analyse हिरण्यरेतसः भरणानि हिरण्यरेतः भरणानि अग्न्यागाराः । त्रेताग्रिगालाः इति यावत् । 'Fire-sanctuaries.' सर्वतः governing accusative; see Apte's guide p. 20. section 33. प्रकृत'—Analyse पुण्याश्र

ताः आहुत्तयश्च पुण्याहुतयः । प्रदृत्ताः पुण्याहुतयः प्रदृत्तपुण्याहुतयः तासां धूमैः धूसरं प्रदृत्तपुण्याहुतिधूमधूसरं, ' Of a dusty-white colour of smoke arising from sacred offerings which have been constantly thrown in. बृहञ्जता°—Analyse बृहत्यः लताः बृहञ्जताः तेषां आतानानि रज्जः विभर्ताति बृह-इतातानभत तस्य तार्श्वस्य, 'Intertwining with cords of big creepers.' ' Bearing the cords of big creepers.' फलेग्रहि m. (फलेग्राहि: or फलेग्रा-हिन ), ' Bearing fruit in season.' 'Fruitful.' Cf. Pani. III. 2. 26. " फलेयहिरात्मंगरिश." ' And the words फलेयहि and आत्मंगरि are irregularly formed.' The word करेगृह: is formed by adding the affix इन to the verb us and making the sque end in the vowel v. Thus फलानि ग्रह्माति =फलेग्रहिः, 'The fruit-bearing i. e. a tree.' आसित°— Analyse आसिताः शायिताश्र अधितयो यस्मिन् तत्, 'The guests in which were requested to take their seats and beds.' Translate:—'The forest of asceticism, of a dusty white colour of smoke arising from sacred offerings that have been constantly thrown in all round the fire sanctuaries, and having, under the fruit-bearing trees, intertwined with cords of big creepers, the guests who were earnestly solicited to take their seats and beds .-- '

- St. 6. तपस्व°—Construe बह्नये प्रकृतां बिलिक्रयां वितन्त्रतीपु तपस्विवगैस्य व पृपु [सतीपु] मृगाङ्गनाभिः जिह्नया परिलिक्ष [निजिक्कियानित यावत] विनोदितत्या-जितरोदितच्छिश्च [तपोवनं विवेकेत्युत्तरेणान्वयः]. तपस्वि°—Analyse तपस्विनां वर्गः तपस्विनगैः तस्य तपस्विनगैस्य, 'Of the multitudes of ascetics.' प्रकृतां—'Begun.' 'Commenced.' प्रारच्यामिति यावत. बलिक्कियां—Analyse वलीनां क्रिया चिलिक्कियां, 'The rite of oblations or offerings.' मृगाङ्गनाभिः—Analyse मृगाणां अङ्गनाः मृगाङ्गनाः ताभिः तादृश्गीभिः, 'By the female-antelopes.' विनोदित"—Analyse पूर्व विनोदिताः लिलताः पश्चात् त्याजिताः अत एव रोदिताः शिववः यस्मिन् तत्, 'The fawns of those antelopes in which were made to shed tears when abandoned after having (previously) been fondled.' तपस्विनगैस्य—' When the wives of the ascetics were performing the offering of oblations commenced to the (sacred) fire, the fawns of those deer in which were made to shed tears when abandoned after having been fondled by the female antelopes having licked them with their tongues,—'
- St. 7. बलि°—Construe बिलिक्रियातानितलाजकर्पणे समेतकीटप्रतिघातच-द्भाया कुशस्य मुष्ट्या तपस्विभिः शनकैः प्रमृज्यमानानलमन्दिरोदरं [तपोवनं विवेशस्यत-रेणान्वयः]. बलि°—Analyse बलिकियाये आतानिताः ये लाजाः तेपां कर्पणं तस्मिन् ताहशे, 'In taking the Lájas (fried grains) spread out (or extended) for the offering of oblations.' समेत°—Analyse समेताः ये कीदाः तेपां प्र•

तिचातस्य शङ्का तथा ताह्य्या, 'With the supicion (or object) of keeping back (or preventing) the small insects that had come together.'
The idea of this couplet appears to concur with "अहंसा परमे। थमंः," one of the cardinal virtues of the Buddhists and the Jainas. प्रमुज्य — Analyse अनलस्य मन्दिरं अनलमन्दिरम्। प्रमुज्यमानं अनलमन्दिरस्य उदरं अन्तर्भागः यस्मिन् तत् प्रमुज्यमानालमन्दिरोदरं, 'The interior of the fire-sanctuary of which was being cleansed (or swept).' विले — 'The interior part of the fire-sanctuary in which was being slowly swept by the ascetics with a handful of Kus'a grass, with the object of keeping back the small insects which had come together to fetch the Lájas spread out for the offering of oblations,—'

St. 8. मही°—Construe तपस्विस्तुभिः महीरुहभ्रष्टविहङ्गपोतिकास्खोपवेशाय इपिकत्छेन मार्द्वं विधाय कचित् समासज्जितनीडपॐरं [ तपावनं विवेशेत्युत्तरेण सम्बन्धः]. मही°—Analyse मह्या रोहन्तीति महीरुहाः दृशाः तेम्यः भ्रष्टा विहङ्गस्य पोतिका तस्याः स्रक्षेन उपवेशः महीरुहभ्रष्टविहङ्गपोतिकास्खोपवेशः तस्म तादृशाय, 'In order that the young one of a bird which had fallen down from a tree may lie down at ease or comfortably.' तपस्वि"—Analyse तपस्वमां स्तवः तपस्वम्नवः तः तपस्विस्तुभिः, 'By the sons of the ascetics (or hermits).' इपीकत्रुले—Analyse इपीकस्य तूलः इपीकत्लः तेन तादृशेन, 'By means of the upper-part (or points) of the reed.' समासज्जित —Analyse समासज्जितं भीडमेच पञ्चरं यस्मिन् तत् समासज्जितनीडपञ्चरं 'A cage of nest in which was attached.' मही°—'The cage of nests in which was attached somewhere (to branches) by sons of hermits after having made a soft bed by means of the upper-part of the reed in order that the young one of a bird which had fallen down from a tree may lie down at ease,—'

St. 9. सवारि — Construe एकतः सवारिमृत्स्नापरिपूर्णखातकप्रजन्यमानांकुरबीजं [अन्यतः] प्रहष्टसारङ्गिकशोरविन्यतप्रकीर्णपुत्रीकृतशप्यिद्युदि [तपोवनं
कोशिको विवेशन्यत्तरणान्वयः]. सवारि — Analyse वारिणा सहिता मृत्स्ना सवारिमृत्स्ना तया परिपूर्ण खातके प्रजन्यमानानां अंकुराणां वीजानि यस्मिन् तत् तादृशं,
'The corn on the shoots (or sprouts) in which was being produced in a natural ditch filled with excellent clay mixed together with water. 'मृत्सा [मृत्सा] f. Expl:—प्रश्रस्ता मृद्, 'An excellent or sweet smelling clay or clods of clay.' Cf. Pani. V. 4. 40. "सस्ना 
प्रश्रस्तायाम्." 'The affix स or स्न comes after मृद् when it means 'excellence.' प्रहष्ट — Analyse सारङ्गाणां किशोराः सारङ्गकिशोराः । प्रहष्टाः 
वे सारङ्गकिशोराः तेषां विलातेः प्लतेः पूर्वं प्रकीर्णाः पश्चात् प्रञ्जीकृताः ग्रप्यन्तः 
इंग्रदेशे यस्मिन् तत्, 'The Ingudi fruits that were kept for drying in

which were gathered when scattered by the leaps or (bounds) of the delighted young ones of antelopes. ' स्वारि'—' On one side the corn on the shoots in which was being produced in a natural ditch filled with excellent clay mixed together with water and on the other the Ingudi fruits that were kept for drying in which were heaped up when scattered about by the leaps of the delighted fawns of the antelopes,—'

St. 10. समीरणै:—Construe तपसामिश्रयः कौशिकः आहुतिगन्यपावनैः समीरणैः वितानितोद्दामशिखण्डिनिस्वनं तत् तपोवनं सुमारगुग्मन विवेशः आहुति — Analyse आहुतिनां गन्थ्रेन पावनाः तैः तादृशैः, 'Sanctified by the fragrance of offerings.' वितानित —Analyse उद्दामाथ ते शिखण्डिनश्च उद्दामशिखण्डिनिस्वनाः वितानिताः उद्दामशिखण्डिनिस्वनाः वितानिताः उद्दामशिखण्डिनिस्वनाः यस्मिन् तत् ताद्दां, 'The sounds of haughty (or proud) peacocks in which were highly stretched (or protracted).' तपसामिश्रयः—'The receptacle of religious ansterities.' कुमारगुग्मेन—Analyse कुमारस्य गुग्मं कुमारगुग्मेन, 'In company with a pair of princes.' कोशिकः, Expl:—कुशिकस्य अपत्यं पुमान् कोशिकः, 'The sage Vis'vàmitra.' समीरणैः—'Kaus'ika, the receptacle of religious austerities, entered in company with the two princes, that penance—grove the sounds of haughty peacocks in which were highly stretched by breezes, sanctified by the fragrance of the offerings.'

St. 11. विधित्सः—Construe ततः आहतः वैद्युघलोकिकों इष्टिं विधित्सः ऋषिः अतान्द्रतं [अत एव] तद्रश्चणरूपं नृपतेः स्रतं प्रकृताय कर्मणे चिराय समादिदेशः विधित्सः, Expl:—विधात्मिच्छः विधित्सः, 'Wishing to perform or do.' अतान्द्रतं—Analyse तन्द्रा सञ्जाता अस्य तन्द्रितः । न तन्द्रितः अतान्द्रितः तं अतन्द्रितं, 'Free from lassitude.' 'Alert.' 'Unwearied.' वैद्युघलोकिकीं—Analyse विद्युधनां लोकः विद्युधलोकः तत्र भवा वैद्युघलेकिकी स्वर्णा तां तारशीं, 'Belonging or relating to the world of immortals.' 'Celestial.' 'Heavenly.' 'Conducive to heaven.' Cf. Paṇi. IV. 3. 60. and the Vartika thereto, ''लोकोत्तरपदानः'' 'So also after a compound having the word लोक as second member;' as ऐहिकलोकिकं, पारलेकिकं. For the Vriddhi of the first syllable in both the members, Cf. Paṇi. VII. 3. 20. प्रकृताय कर्मणे—'For the sacrificial rite that was already began.' तद्रश्चणरूप्यः—Analyse तस्याः रक्षणं तद्रश्चणस् । प्रशस्तं रूपं अस्यास्तीति रूप्यः । तद्रश्चणरूप्यः तद्रश्चणरूपः तं तारशं, 'Possessing a graceful form on occount of his protecting the sacrifice.' चिराय may as well be construed with आहतः. विधित्सः—'Then the honoured sage wishing to perform a sacrifice, conducive to the world of immortals ( or leading to the world of immortals), appointed the unwearied

son of the king who had an elegant form on account of his protecting the sacrifice, for the sacrificial rite that was begun after a long time.'

St. 12. तं—Construe असी सजजरासनः क्षमामुजः सतः अधिकतु इन्यानं तमाग्नें परितः अमन् रिपोः रिरिक्षिपुः सन् वनिश्रया हतः अवरजं जगादः अधिकतु adv.—Analyse कताविति अधिकतु, 'In the sacrificial ceremony.' रिर्क्षिपुः, Expl:—रिक्षतुमिच्छुः रिरिक्षिपुः, 'Wishing to protect.' 'Wishing to keep guard over.' क्षमामुजः—Analyse क्षमां मुनक्तीति क्षमामुक्-म् तस्य क्षमामुजः, 'Of the lord of the earth.' सजजरासनः—Analyse श्वराः अस्यन्ते अस्मादिति श्वरासनम्। सज्जं शरासनं येन स सज्जशरासनः, 'Having his bow strung.' अवरजं—Analyse अवरेण जातः अवरजः तं ताहशं, 'To him who was born after him.' 'To a younger brother.' वनिश्रया—Analyse वनस्य श्रीः वनश्रीः तया वनश्रिया 'By the beauty of the forest.' तं—' Patrolling round the fire blazing in the sacrificial pavilion ( or pandal ) and wishing to protect it from the enemy, that son of the lord of the earth with his bow strung, addressed his younger brother being captivated by the beauty of the forest.'

St. 13. विभात-Construe तपोजुपां इदं परं तपोवनं सततं अम्बजाकराश्रिया परीतं अखातं आहावं नीवारवद अनुिलमं सदाफ्लं शस्यं विभर्तिः नीवार गाः-'Rice growing wild or without cultivation.' तृणपान्यविशेषः स्वय-मत्पन्न: In Marathi it is known as देवभात or नेर. अम्तुजाकरिश्रया-Analyse अम्बुजानां आकरः अम्बुजाकरः तस्य श्रीः तया तादश्या, ' By reason of the beauty of the lake abounding in lotuses. 'तपोजुपां—Analyse सपांसि जुपन्ते इति तपोजुपः तेषां तपोजुपां, 'Of those who take delight in religious austerities. ' Of those who undergo the ordeal of practising asceticism. ' ' Of ascetics. ' ' Of sages. ' अलातं—Analyse न खातः अखातः तं ताहशं, 'Not dug by man.' 'A natural pond or lake. ' आहात:- 'A stony trough near a lake or well for watering cattle. ' होण in Marathi. Cf. Páni. III. 3. 74. " निपानमाहाव: " 'The word आहात is irregularly formed when meaning a trough. ' The word आहाव: is irregularly formed from g by the prefix an then संवतारण, and the दृद्धि of the vowel. Thus आ + हे + अप = आह + अ आहो + अ = आहाव:, 'a trough near a well for watering cattle.' Otherwise आहाय: 'calling.' Even in the word आहाव: the sense of calling is understood. It is that place near a well, containing water, where cattle are called or invited to drink water. अवित्रमं-Analyse न उप्लिमं अञ्चित्रमं, 'Unsown.' 'Not planted.' 'Not cultivated.' Derived from वप vt. 1. U. ( अनिट्). 'To sow.' 'To plant.' Cf. Pani. III. 3. 88. "दित: क्रिंत: has an indicatory 'दू,' when denoting mere action &c.' The phrases 'when the sense is that of mere action,' and 'when the sense is that of an appellative,' the word being related to the verb from which its name is deduced, but not as agent, are of course understood in this, as in all the previous aphorisms.' Then by IV. 4. 20. (of the affix कित्र, मप is always the augment) we must and म, for we cannot use the affix ति alone; but we must always use किम. Thus दुपचप 'to cook'—पित्रमम् 'what is ripe;' दुवप—विकास 'sown' (VI. 1. 15); दुक्त्—कृतिमम् 'artificial.' सदापक्ट—Analyse सदा पदानि यस्य तत् सदापक्ट, 'Bearing fruits in every season.' विमत्ति—'This, the earliest of the penance—groves of those ascetics, who take delight in religious austerities, where a natural pond with its stony trough for watering cattle is constantly surrounded by the beauty of its clusters of lotuses, holds an unsown corn bearing crop in every season like the wild rice.'

St. 14. सवेद°—Construe सवेदवेदाङ्गविदम्तपिस्त्रा यं [पुराणपुरुषं] यत्नेन अव्ययं पदं विदन्ति। स पुरातनः पुमान् कानिचिद् लोककृत्यानि विचिन्त्य इह तप्पति सम. सवेद°—Analyse वेदैः सिहतानि यानि वेदाङ्गानि सवेदवेदाङ्गानि तानि विदन्ति। त सवेदवेदाङ्गविदः, 'Conversant with the Vedas together with all their Angas.' अव्ययं पदं = मोक्षपदं, 'An eternal or imperishable abode.' लोककृत्यानि—Analyse लोकानां कृत्यानि लोककृत्यानि, 'Benevolent purpose of the world.' पुरातनः पुमान् = पुराणपुरुषः, 'Primeval Being.' सवेदवेदाङ्गविदस्तपित्वनो यं [पुराणपुरुषं] यत्नेन अव्ययं पदं विदन्ति—'Him, the ascetics engaged in practising rigorous austerities, conversant with the Vedas and their Angas, know to be an eternal abode with all their might.' स पुरातनः पुमान् कानिचिल् लोककृत्यानि विचिन्त्य इह तपस्यित सम—' Having reflected upon some benevolent objects of the world that Primeval Being practised, O Lakshmana, the religious austerities on this spot.'

St. 15. सदर्शन — Construe आदिपूरपः सदर्शनच्छित्रसमाहतेन्थनं द्विजेन पक्षच्यजनेन वीजितं त्रिनेत्रमूर्यन्तरं हृच्यवाहनं इह हृच्येर्जुहान सदर्शन — Analyse सदर्शनेन छित्रानि समाहतानि इन्धनानि यस्य स सदर्शनच्छित्रसमाहतेन्थनः तं ताहर्श, 'The holy fuel for which has been heaped up by cutting down by means of सदर्शन.' पक्षच्यजनेन — Analyse पक्ष एव व्यजनं तेन, 'by a fan made of his wings.' त्रिनेत्र — Analyse त्रीणि नेत्राणि यस्य स त्रिनेत्र : शिवः तस्य मूर्त्यन्तरं मूर्तिविशेषरूपं त्रिनेत्रमूर्त्यन्तरं, 'A special or a different form of the three-eyed god.' Cf. S'ak. I. 1. " या विधिहृतं हविवेहति." The fire on the altar of a sacrifice is said to be one of the eight.

visible forms of S'iva (अष्टम्तिं). आदिएसपः—Analyse आदिशासी पूरुषश्वादिष्ट्रपः, 'The Primeval Being.' Cf. शब्दभेदप्रकाश "प्रुपः पुरुपो ज्ञेषः." हृद्ये=देवेभ्यो देयं हृद्यं, 'An oblation or offering to the gods.' 'Fit to be offered in oblations to gods.' हृद्यवाह्नं—Analyse हृद्यानि वहतीति हृद्यवाह्नः तं हृद्यवाह्नं, 'Bearing oblations.' 'Conveying oblations.' 'Fire.' मुद्द्येन'—'In this region the Primeval Being made offerings to fire, one of the special forms of the three—eyed god, fanned by means of the fans of his wings by Garuda and fed by the holy fuel collected together by cutting down with Sudars'ana.'

St. 16. तपस्यति—Construe शृहशातने स्वामिनि तपस्यति [ सति ] समि-रक्काच्छेदनमात्रतत्परः ससंयतः नन्दकः तदा सरारिवक्षःक्षतजासर्वं नाभिननन्दः शत्र-भातने—Analyse शबून शातयतीति शबुशातनः तस्मिन् शबुशातने, 'Over-throwing enemies.' 'Throwing down his foes.' 'Destroying his foes. ' समित°-Analyse समियश कुशाश्च समित्कुशाः तेषां छेदनमेव छेदनमार्वः तस्मिन तत्परः समित्कुभच्छेदनमात्रतत्परः, 'Eagerly engaged only in cutting down Kus'a grass and holy fuel. ' सुसंयत:-- Analyse सुड संयत: प्रसंबतः त्रती, 'Observing a vow of continence, ' &c. अभिननन्द-Derived from अभिनन्द, vi. or vt. 1. P. (सेट्) 'To be glad.' 'To rejoice at.' 'To care for. ' नन्दक:- 'The sword of Vishnu.' सारि°-Analyse सराणां अरयः सरारयः तेषां वक्षांसि तेषां क्षतज्ञमेवासवं सराहि-वस अतजासनं, 'The wine of blood streaming down from the breast of the enemies of the gods.' तपस्पति—'While his lord, able to overthrow his enemies, was practising religious austerities, Nandaka, observing the vow of continence, and eagerly engaged only in cutting down Kus'a grass and holy fuel, did not then care for the wine of blood streaming down from the breasts of the enemies of the gods.'

St. 17. गदा—Coustrue तदा रणहुन्दुभि भैरवं रणं समभ्येत्य भयं वितन्वति अपध्वस्तिशिरस्रजालके विद्विपां शिरसि गदा निमज्य मन्नां न जवास. रणत्°—Analyse रणन्तो दुन्दुभयः यस्मिन् तत् रणहुन्दुभि ' In which the kettle-drums were roaring.' अपध्वस्त°—Analyse शिरांसि त्रायन्ते इति शिरस्राणि तेपां जालकानि छन्दानि शिरस्रजालकानि । अपध्वस्तानि शिरस्रजालकानि यस्य तत् तस्मिन् ताहशे, 'The multitudes of helmets on which were broken down ( or destroyed ).' विद्विपां—Analyse विशेषण द्विपन्तीति विद्विपः तेपां विद्विपां, 'Of the enemies.' गदा—'At that time, the mace ( of Vishuu ) did not devour the marrow alighting on the heads of the enemies, the multitudes of helmets on which had been broken down and which were inspiring terror after having come to the battle-field, terrible on account of the roaring kettle-drums.'

- St. 18. नवं—Construe स्वकीशाहतवारियारया तरूणां नवं वनमनुगृहता पाळजन्येन विग्रप्काशनिभैरवेरवेर्जनस्य रण भियः न तेनिरे. स्व॰—Analyse स्वस्य कोशः स्वकीशः तिस्मन् आहता वारीणां धारा स्वकीशाहतवारिधारा तया ताहस्या, 'By the flow of water fetched in its hollow cup.' पाळजन्येन—विष्यु-शंसेन, 'By Vishnu's conch.' Cf. Páni. IV. 3. 58. and the Vártika thereto, "बहिर्देनपळजनेभ्यश्चेति वक्तव्यम्." 'So also after बहिः, देव and पळजन्यः ते इव भैरवाः विग्रप्काशनिभैरवाः तैः ताहशैः, 'Terrible like the dry lightnings,' नवं—'Fear to the people was not excited (or caused) in a battle-field, by the thunders terrible like those of dry lightnings, (made) by Panchajanya favouring the trees of the new forest with pouring of the water fetched in its hollow cup.'
- St. 19. सलीलं—Construe उद्घ्यसराजिवधरे निषय पुरः अवलिन्दा पादेन चल्वीचिमस्तकं सलीलं परिस्पृशन्त्या पद्मया तदा कलं न अगायि किल. उद्घ्य Analyse उद्ग्वः यस्य तद् उद्घ्यस् । सरिस जातं सरोजम् । उद्घ्यं च सरोजं च उद्घ्यसराजम् । उद्घ्यसराजमेवविध्रः उद्घ्यसराजिविध्रः तिस्मन् तादशे, 'On a chair made of a lotus having its staff raised up.' चल्वीचिमस्तकं—Analyse चलाश्च ताः वीचयश्च चल्वीचयः तासां मस्तकं चल्वीचिमस्तकं, 'The upper part of the undulating waves.' Translate:—'At that time, pleasing notes were not indeed sung by the Goddess Lakshmî, who with her feet hanging down in front, was sportingly touching the upper part of the undulating waves, sitting on a chair made of a lotus having its staff raised up.'
- St. 20. फणा°—Construe फणावताग्रह्मरणेषु वारिधिप्रवाहसिको पक्षा वितत्य उदयाचलस्थितः पतिल्लामधिपः आयतं सर्यं प्रति न व्यशोपयत्- फणावतां, Expl:—प्रशस्ताः फणाः सन्ति एषां तेषां तादशानां, 'Of those who bear excellent hoods.' 'Of the snakes.' वारिधि'—Analyse वारि थीयते अत्र वारिधिः तस्य प्रवाहेण सिक्तो वारिधिप्रवाहसिक्तो, 'Bespattered or sprinkled over with the currents of the ocean.' उद्याचलस्थितः—Analyse उद्यस्य अचलः उदयाचलः तत्र स्थितः, 'Who has taken his seat on the rising mountain.' पतिल्लां, Expl:—पत्रवाणि सन्ति एषां ते तेषां तादशानां, 'Of those who have wings.' 'Of birds.' फणा॰—'The lord of birds, seated on the rising mountain, (now) ceased to spread and dry up, in the sun spread lengthwise, his wings sprinkled over with the current of the ocean, in his act of taking away hooded—serpents (from the oceanic waters).'
- St. 21. विहारं—Construe वल्केन समं इष्टवस्तुदं आरण्यकं विहारं विहार विवास विव

वत्तुदं-Analyse इष्टं वस्तु ददातीति इष्टवस्तुदः तं तादृशं, ' Yielding desiredobjects. ' वस्क m. n. = वस्कल, 'The bark-garment.' 'A barkdress. ' Cf. R. VIII. 11. " पदवीं तस्वल्कवाससां." वितृस्तयन्—' Combing out one's matted hair. ' Cf. Pani. III. 1. 21. " मुण्डमिश्रन्द्रणलवण-जतवस्रहृङ्कलकृतत्त्त्तेभ्यो णिच्." 'The affix णिच्, in the sense of making, comes after these words as the object of the action,' as: Hug shaving, ' मिश्र 'mixture, ' श्रुक्ण 'soft, ' उवण 'salt, ' तत 'vow,' वस ' dress, ' हल ' plough, ' कल ' strife, ' कृत ' done, ' and तुस्त ' matted-hair. ' Thus मुण्डयात ' he shaves; ' मिश्रयति ' he mixes: ' श्वरूणयति ' he softens or alleviates; ' उन्णयति ' he salts; ' पयो त्रत्यति he fasts on milk; 'संवस्त्रवात 'he covers with clothes i. e. dresses;' इस्यति ' he ploughs; ' कल्यति ' he makes war; ' कृतयति ' he appreciates kindness; ' वित्रस्तयति ' he combs the hair, or disentangles matted-hair or delivers from sin. ' प्रतस्थ- 'Set out. ' 'Departed.' Derived from स्था vi. or vt. 1. A. ( अनिद् ). Cf. Páni. I. 3. 22. " सम-नप्रविभ्यः स्थः, " ' After the verb स्था ' to stand, ' preceded by सं, अव, प्र, वि, the A'tmanepada affix is used. ' Also when preceded by आ, ay and in certain significations the root takes A'tmanepada: विवन्धसिद्धये—Analyse वलेः वन्धः विवन्धः तस्य सिद्धिः तस्य विवन्धसिद्धये, 'In order to accomplish (or attain) the confinement of the demon Bali. ' Translate:- 'It is said that in times of yore, after having abandoned the monastic penance-grove, yielding his desired object and situated in this forest, along with his barkdress and combing out his matted hair Hari, greatly excited with wrath, set out from here in order to accomplish the confinement of the demon Bali.

St. 32. ततः—Construe ततो हिरण्यगर्भस्य गुणस्य सम्पदा प्रहत्येव विधूतहिंसया भापदसम्पदा इदं तपस्विनां शमावहं ऋदं पदं निपन्यते. Cf. R. II. 50.
"ऋदं हि राज्यं पदमेन्द्रमाहुः." गुणस्य—'Of the quality (or merits) of highest degree.' 'Of the mesmeric quality of highest degree.' सम्पदा—'By the power (or excess).' 'By excellence.' हिरण्यगर्भस्य, Expl:—हिरण्यं हिरण्ययमण्डं तस्य गर्भः इव । तद्वा गर्भेऽस्य. Cf. Manu. I. 9. "तदण्डमभवदेमं सहस्रांग्रसमप्रभम् । तस्मिञ्जत्ते स्वयं ऋता सर्वेद्योक्तिपतामहः." Name of Brahmá or the Supreme Being so called as born from a golden—egg supposed to have been formed out of the seed deposited in the waters when they were produced as the first creation of the self—existent; according to Manu I. 9. this seed became a golden egg, resplendant as the sun, in which the self—existent Brahma was born as Brahma the Creator of the

worlds, i. e. according to Kullûka, as हिर्ण्युगर्भ who is therefore regarded as a manifestation of the प्रमात्मन् or Supreme Soul. विश्वतिहिंसया—Analyse विश्वता तिरस्कृता हिंसा यस्याः सा विश्वतिहंसा तया तादृश्याः 'Whose carnivoracity (or carnivorous tendencies) had been shaken off (or removed).' आप्रसम्पदा—Analyse आप्रदानां सम्पद् आप्रदसम्पद् तया तादृश्या, 'By the multitudes of wild beasts.' पर m. n.—'Home.' 'An abode.' 'A place.' अमावहं—Analyse अमं आवद्वतिति समावहं, 'Leading or tending to tranquility or calmness.' 'Producing (or creating) quietude.' ततः—'From that time, this prosperous home of ascetics, (ever) tending to quietude, has been resorted to (or frequented by) multitudes of wild-beasts, the carnivoracity of which has been removed, after being assailed, as it were, by the excellence (or power) of (mesmeric) quality of the Supreme Being.'

St. 23. प्रमुद्ध—Construe [अयि लक्ष्मण] अवतो द्वीपिनमेनं विलोकय । तपस्तिनां शिशवः मसीपयःसेककृतान् इव असितान् यदङ्गिवन्दृन् चापलात् पुच्छे प्रमुद्ध गणयन्ति. मसीपयः Analyse मस्याः पयः मसीपयः तस्य सेकेन कृताः मसीपयःसेककृताः तान् तादशान्, 'Made by the sprinkling of the black fluid (i. e. ink).' यदङ्गिवन्दृन्—Analyse यस्य अङ्गानां विन्दवः यदङ्गिवन्दवः तान् यदङ्गिवन्द्वः 'The spots on its body or limbs.' प्रमुद्ध—'Look, O Lakshmana, at this leopard in front. The children of the ascetics have rashly held its tail and are counting the black spots on its body which are, as it were, made by the sprinkling of the black fluid.' The poet probably refers to the scene laid down in the seventh act of अभिज्ञानशाकुन्तल where the prince Sarvadamana says:—"जिन्म सिङ्घ दन्ताई दे गणइस्सं."

St. 24. इमो—Construe संहतरोपशङ्कितौ तपनस्य दीमिभिः नितानततमा इमो इरी अताण्डसम्पदः गजस्य तलं फणिनश्च फणातपत्रं वाच्छतः. Cf. Ritu. I. 18. " उत्पुत्य भेकस्तृषितस्य भोगिनः फणातपत्रस्य तले निपीदति." See also the 13th and the 14th verses of the same canto. इरी du.—'A lion and a frog.' संहतरोपशङ्कितो—Analyse रोपश्च शङ्कितं च रोपशङ्किते। संहते रोपशङ्किते याभ्यां तो संहतरोपशङ्कितो, 'Which have withheld their natural ferocity and fear (respectively).' नितानतत्ता।—Analyse नितान्तं तमो नितानतत्ता, 'Excessively heated,' खुतगण्डसम्पदः—Analyse खुता गण्डयोः सम्पद् यस्य स खुतगण्डसम्पद् तस्य तादशस्य, 'The wealth of the temples of which was coming out,' i. e. who was in rut. फणातपत्रं—Analyse आतपात् त्रायते इति आतपत्रम् । फणा एव आतपत्रं फणातपत्रं, 'An umbrella in the form of a hood.' इमो—' Yonder

a lion and a frog, being excessively heated by the scorching rays of the sun, which have (respectively) withheld their natural ferocity and fear, eagerly wish to have the former a part undermeath of an elephant, the wealth of the temples of which was coming out, and the latter a hooded parasol of a snake.

St. 25. तथा—Construe तथा गिरं व्याहरता एव रोदसी वितत्य यातं रहसः पवनेन तिहिपिनं विधूनयद् हिपद्वलं काकलाञ्छनेः ध्वजैः उपालक्ष्यतः तिहिपिनं—Analyse तस्य विपिनं तिहिपिनं, 'His forest.' हिपद्वलं—Analyse हिपतां वलं हिशद्वलं, 'An army of the enemies.' 'A force of the haters.' काकलाञ्छनेः—Analyse काकाः एव लाञ्छनानि येपां ते काकलाञ्छनाः तैः ताहुशैः, 'Bearing marks of crows.' तथा—'No sooner he addressed the speech in that manner than he beheld an army of the enemies occupying the heaven and the earth, shaking his forest by the wind of great speed and marching (onward) with its flags bearing the marks of crows.'

St. 26. सरोप'-Construe शरदम्बरत्विप कृपाणपत्रे प्रतिबिम्बविग्रहं सरोप-रक्षा बभौ यथा विगृह्णतां जीवितपानिष्टिप्सया समास्थाप्य स्थितो यमः सरोप°--Analyse रोपेण सहितं रक्षः सरोपरञ्चः or सरोपं रक्षः सरोपरञ्चः, ' A demon excited with anger.' 'An infuriated demon. ' प्रतिविस्वविग्रहं-Analyse प्रतिविभिनतः विभहो देहो यस्य तत् तादुर्श, 'Having a reflected image of a body,' कृपाणपत्रं-Analyse कृपाणस्य खंद्रस्य पत्रं कृपाणपत्रं तस्मिन् तादशे, 'On the blade of a sword. ' शरदम्बरत्विप-Analyse शरद: अम्बरं शर-दम्बरम् । शरदम्बरस्य त्विडिव त्विड् यस्य तत् शरदम्बरत्विद् तस्मिन् तादश्ले, 'Having the splendour of the autumnal sky.' जीवित"—Analyse जीवितानां पानं जीवितपानं तस्य छिप्सा तया तादश्या, 'With the desire of drinking up (the blood of ) the lives.' समास्थाप्य ger.—'Having placed one's self on a seat.' Having sat down. ' सरेपरक:- With a reflected image of his body on the blade of a sword, bearing the splendour of the autumnal sky, an infnriated demon looked like the god of death present there, occupying a seat (in a battle-field) with a desire of drinking up the blood of life.'

St. 27. असंख्य°—Construe तत्र सैनिकाः असंख्यगृद्धा अपि पिशाच-रक्षस्तातिभिः रथचकरेणुभिः [च] निरन्तरं कृतान्यकारं जगत् सत्वरजस्तमोमयं जगुः असंख्यग्रह्माः—Analyse न संख्याभिः गृह्माः असंख्यगृह्माः, 'Outweighing number.' 'Exceeding the limit of number.' 'Innumerable.' असंख्यगृह्मा अपि—' Not even advocating the cause of Sankhya philosophy.' Even though they are not the followers of Sankhya philosophy.' The Sankhya philosophy seems to have provided

material for puns to the poet in this verse. Sa'nkhya is one of the six systems of Hindu philosophy, ascribed to the sage Kapila, and so called as reckoning up or enumerating twenty-five Tattvas or true principles, its object being to effect the final liberation of the twenty fifth Tattva [ 354, the soul ] from the fetters of the phenomenal creation, by conveying the correct knowledge of the twenty four other Tattvas, and rightly discriminating the soul from them; these twenty four principles are divided into eight Prakritis or producers and sixteen Vikaras or productions; the eight producers start from a Mûla-prakriti or original producer [ variously called प्रश्नन, 'chief-one'; अव्यक्त 'unevolved'; ब्रह्मन 'supreme'; माया 'power of illusion'; बहुधानक 'much containing ], which is emphatically the Prakriti, 'First producer', or 'originant' being a kind of primordial germ whence all the remaining twenty three Tattvas are evolved. The twenty fifth Tattva, Purusha or Soul, is to be wholly distinguished from the others enumerated; it is neither a producer nor production; it is altogether passive, and simply a looker on, having nothing whatever to do with the acts of creation, which it only contemplates, uniting itself with the unintelligent Prakriti as a lame man mounted on a blind man's shoulders, for the sake of observing and enjoying the acts of this Prakriti, who herself cannot see or observe anything; without that union no creation can take place any more than can the birth of a child without the union of male and female. पिशाच°—Analyse पिशाचाश्र रक्षांसि च पिशाचरक्षांसि तेषां ततयः पिशाचरक्षस्ततयः ताभि: तादशीभि:, ' By the multitudes of demons and fiends.' निरन्तर-Analyse निर्मतं अन्तरं यस्मिन् तत् तादशं, 'Having no intervening space.' ' Granting no room or free space.' 'Completely filled.' कृता-वकारं-Analyse कृत: अन्यकार: यस्मिन् तत् तादशं, ' Having darkness pervading (everywhere).' रथचक्रर्णभि:--Analyse रथानां चकाणि रथचकाणि तेषां रेणवः तैः ताहराः, 'By the dust raised by the wheels of chariots or war-cars, ' सत्त्ररजस्तमोमयं-Analyse सत्त्रं च रजश्र तमश्र सत्त्ररजस्तमांसि । सन्वरजस्तमसां विकारभूतं सन्तरजस्तमोमयं, 'A production which is evolved out from the principles (or qualities) known as सद्द, रजस् and त्तमम् ' रक्षः पिशाचादिप्राणिसत्त्वात्सत्त्वमयम् । रथचक्ररेशुभीरजोमयम् । गाढान्यकाराच्च तमामगं जगत. Translate:- There, in the sky, the soldiers, though exceeding the limit of number (or though they were not the followers of the Sankhya system ) spoke of the world as a production evolved out from the three principles known as सत्त, रजस्य and तमस् by reason of its being densely filled with intense darkness, (i.e. तमोमय) consequent on the dust raised by the wheels of war-cars (i.e. रजोमय) and by the multitudes of fiends and demons (i.e. सत्त्वमय)'.

St. 28. चकार-Construe प्रथमो वलोत्तरः पदिको नभः श्रितं तट् द्विपां वर्टं ठक्ष्यं चकार । [ तद् ] अनुजन्न क्षितिस्थां द्वनुरङ्गां अतिदन्तवद्विश्चं तितं ज्ञानः बलोत्तर:-Analyse बलेन उत्तर: बलोत्तर:, 'Chiefly characterized by his superior strength, ' पदिक: ' A footman. ' ' A foot-soldier. ' खिति-स्थां-Analyse क्षितौ तिष्ठतीति क्षितिस्था तां तादशीं, 'Standing on the ground.' 'Standing on the battle-field.' इवन्तरक्षां—Analyse इवन्तः तरकाः यस्यां सा द्वनतरङ्गा तां तादशीं, ' Having the horses running with great speed. ' अतिदन्तवद्विश्रं-Analyse अत्यद्भताः दन्ताः अतिदन्ताः । अतिदन्ता येपां ते अतिदन्तवन्तः । अतिदन्तवन्तो विभवः सेनानायकाः यस्यां सा अतिदन्तवद्विसः तां तादशां, 'The generals in which had their teeth (forcibly) plucked out.' प्रथमो बलोत्तरः पदिको नभः श्रितं तद् द्विपां वलं लक्ष्यं चकार—' The former (i. e. Ràma) who was on foot and who was characterized by his superior strength, made a mark of his arrow that army of the enemies standing in the sky. 'तद् अञ्जश्र क्षितिस्थां द्वनुरङ्गां अतिदन्तव-द्विश्रं तातिं जघान—' And his younger brother ( Lakshmana ) killed the multitude of the army standing on the battle ground, the generals in which had their teeth plucked out and hence had its horses running with great speed.

St. 29. युधि—Construe युधि रामशरेण दारिताः [अत एव ] कृतत्वराधोरणमुक्तकन्थराः द्विपाः दिवः धरण्यां अनुकृष्टवारिदं पतन्तः यतः स्वसेनिकान्
रुख्यः रामशरेण—Analyse रामस्य शरः रामश्चरः तेन तादृशेन, 'By an arrow
of Ráma.' कृत°—Analyse कृता त्वरा येस्ते कृतत्वराः अत एव आधोरणः मुक्ताः
कन्यराः येपां ते कृतत्वराधोरणमुक्तकन्थराः, 'Having their necks relieved of
drivers on account of their great speed.' आधोरण m.—'An elephant-driver.' Cf. R. VII. 46. "आधोरणानां गजसंनिपाते शिरांसि चक्रैनिशितैः
खराधेः! हतान्यपि श्येननखायकोटिन्यासक्तकेशानि चिरेण पेतुः." अनुकृष्टवारिदं adv.—
Analyse अनुकृष्टाः वारिदाः यस्मिन्कमंणि यथा स्यात् तथा, 'In a manner in
which the clouds were dragged down.' Modifying पतन्तः स्वसैनिकान्—Analyse स्वस्य सैनिकाः स्वसैनिकाः तान् तादृशान्, 'Their own soldiers.' युधि—'In the battle the elephants, being mortally wounded
by an arrow of Ràma, having their necks relieved of the drivers
on account of their great speed, and falling down from sky to
the earth dragging along with them the clouds, broke to pieces
their own soldiers in their march.'

St. 30. शरासने—Construe अस्य इपुसन्तातिः शरासने वर्त्मानि छक्ष्यभेदने [च]परेन अपाळक्यत । अस्य प्रथने सराह्रपो हेतोः ऋतेऽपि दोणवक्षसः सन्तः निपेतुरिवः Cf. R. VII. 57. "स दक्षिणं तृणसुखे न वामं व्यापारयन्द्दस्तमळक्ष्यताजो । आकर्णकृष्टा सकृदस्य योद्धमौर्वीव वाणानसुप्रने रिपुटनान् ॥" शरासने—Analyse शराः अस्यन्ते अनेनित शरासनं तिस्मन् शरासने, 'On the bow.' छक्ष्यभेदने—Analyse छक्ष्यणां भेदनं छक्ष्यभेदनं तिस्मन् ताहशे, 'In the cleaving of a mark.' इपुसन्तितः—Analyse इपूणां सन्तितः इपु-सन्तितः, 'A line of arrows.' दीणंवक्षसः—Analyse दीणांनि वक्षांसि येपां ते दीणंवक्षसः, 'Having their breasts torn to pieces.' सरिद्वयः—Analyse स्रान् द्विपन्तीति सरिद्वयः, 'The enemies of the gods.' अस्य इपुसन्तितः शरासने वर्त्मान छक्ष्यभेदने [च]परेन उपाळक्ष्यत—'The line of the arrows, discharged by him, was never marked by the enemies either on his bow or on their way or in the act of cleaving marks.' अस्य प्रथने सरिद्विपो हेतोः ऋतेऽपि इव दीणंवक्षसः सन्तः निपेतः—'In his battle, the enemies of the gods fell down, with their breasts being torn to pieces as if even without any (special) cause.'

- St. 31. यथा—Construe गुधि द्विपां निपातशब्देन समं गुणस्य ध्वनयो यया सम्रागुः तथा अस्य योद्धर्यन्त्रपो विनिर्मताः शिलीम्रालाः जन्ने निशेषं विदश्वः निपातन्त्रग्रद्देन—Analyse निपातस्य शब्दः निपातशब्दः तेन ताहशेन, 'Along with the sound of falling down.' गुणस्य ध्वनयः—' Twanging of the bowstring.' शिलीम्रालाः, Expl:—शिल्यः शब्द्यानि मुलेपु एपां ते. 'Having spikes at their fore-ends i. e. arrows.' The न्याकृतण philosophy provides matterial for puns to the poet in the expressions गुणस्य and निपातशब्देन in the verse. Translate:—'The more arose the twangings of the bowstring, along with the sounds of falling down of the enemies in the battle, the more became the displaying of the special speed of the arrows sprung out (or gone out) from the bow of this warrior.'
- St. 32. सुरारि°—Construe सुरारिहस्तच्युतशक्षजालकानि अल्ब्यलक्ष्याणि [सन्ति] तच्छरप्रतानवातोपहतानि [अत एव] विशुष्कपत्रप्रतिमानि नमस्तले चिरं वश्रमुः सुरारि°—Analyse सुराणां अरयः सुरारयः तेषां हस्तेभ्यः च्युतानि शक्षाणां जालकानि सुरारिहस्तच्युतशक्षजालकानि, 'A multitude of weapons dropped down from the hands of the enemies of the gods. ' अल्ब्यलक्ष्याणि—Analyse न लब्धं अल्ब्यम् । अल्ब्यं लक्ष्यं यैः तानि अल्ब्यलक्ष्याणि, 'Not having obtained the marks (aimed at ). ' नमस्तले—Analyse नमसः तलं नमस्तलं तिस्मन् ताहशे, 'On the surface of the sky. ' 'In the heavenly vault. 'विशुष्क—Analyse विशुष्काणि च तानि पत्राणि च विशुष्कपत्राणि तेषां प्रतिमा साहश्यं येषां तानि विशुष्कपत्रप्रतिमानि, 'Looking like (or resemblantament)

ing) dry-leaves. ' प्रतान°—Analyse प्रकर्णण तार्न प्रतानम् । तस्य शराणां प्रतानस्य वातः तच्छरप्रतानवातः तेन उपहतानि तच्छरप्रतानवातोपहतानि, 'Struck by the wind produced by the great expanse of his arrows,' अरारि°—'The multitudes of weapons that dropped down from the hands of the enemies of the gods, not finding their marks ( of aim ) and being struck by the wind produced from the great expanse of his arrows, long flew about the heavenly vault as if they were dry leaves.'

St. 33. प्रभञ्जनेन—Construe आहितपश्चतिध्वनि प्रसर्पतां राजस्तस्य पत्रिणां प्रभञ्जनेन प्रतिलोममाहतैः निजैरेव शरैस्ते ऋमुद्विपो दृढं निजित्नरे. प्रभञ्जनेन—Analyse प्रकृष्टं भनक्षीति प्रभञ्जनः तेन तादृशेन, 'By the wind, 'आहित'—Analyse पश्चाणां मूलानि पश्चत्यः तासां ध्वनयः पश्चतिध्वनयः। आहिताः पश्चतिध्वनयः यस्मिन्कर्मणि यथा स्यात् तथा 'In a manner in which sound was placed i. e. made by the feathered parts of arrows.' A बहुन्नीहि compound may be used as an adverb by giving it the form of Neut. Accusing. राजस्तस्य—Analyse राज्ञः सतः राजसतः तस्य तादृशस्य, 'Of the prince.' ऋमुद्विपः—Analyse ऋमृत् देवान् द्विपन्तीति ऋमुद्विपः, 'The enemies of the gods.' प्रतिलोमं adv.—Analyse लोम्नो विरुद्धं प्रतिलोमं 'In reversed or inverted order.' प्रभञ्जनेन—'Those enemies of the gods were killed fast directly by their own arrows, struck back (or shot back) by the powerful wind of the arrows of the prince, flying about in a manner in which sound was produced by their feathered parts.'

St. 34. क्षतं—Construe असवः असरप्राणाः भूभृतः तनयस्य राजः प्रतस्य प्राप्तः वाणेन क्षतं पतित्रणां कराणां पथा मार्गात् [ पतित्रणां खगानां पथः वर्तमनः आकाशाद्वा ] पतत् तद्वछं देत्यसैन्यं अशिवे भुवस्तछे निपातखेदाद् भियेव तृष्टं अन्तरा जहुः पुपत्क m.—'An arrow.' Derived from पृष् vi. or vt. 1. P. (सेर्) 'To sprinkle.' 'To kill.' 'To inflict pain.' Rayamukutu derives the word as follows:-पृपन् अमृजा सिञ्चन् कपति हिनस्तीति पुपत्कः निपातखेदात्—Analyse निपातस्य खेदः निपातखेदः तस्मात् तादशात्, 'From the sorrow or affliction of falling down.' 'From the distress of descent.' क्षतं—'The vital-breaths of the demons instantly abandoned that force of the fiends, in half the way, falling down from the path of the shafts, being mortally wounded by the arrows of that son of the king, as if, overcome with fear from the sorrow of falling down on the unkind surface of the earth.'

Sanskrit in the उत्पेक्षालंकार. But the poet has, it seems, used it in the उत्पेक्षा of this as well as many other verses of this Kavya. शित°—Analyse शिताः तीक्षणः ये अंकुशानां न्यासाः तीक्ष्यतानि मस्तकानि येपां ते शितांकुशन्यासविध्तमस्तकाः, 'Having their heads shaken by the pricking (lit. placing) of the sharp goads.' शिरःसमीपे—Analyse शिरसां समीपे शिरःसमीपे, 'Near their heads or temples of the heads.' विनिविध्वाहवः—Analyse विनिविधः बाह्वा येस्ते विनिविध्वाहवः, 'Having their fore-feet placed on (or put on).' Here बाहु means, 'the fore-feet of an animal.' अरिविन्तनः—Analyse अरीणां दिन्तनः अरिविन्तनः, 'The elephants of the enemies.' शित°—' The elephants of the enemies, having their heads shaken by the pricking of the sharp goads, having their fore-feet placed or brought near their heads and terribly roaring, indeed, implored, as if, through fear, that warrior who was dealing blows to them in the battle.'

- St. 36. द्विपं-Construe करीरीयुगमूलखण्डितप्रशीर्णदन्तं द्विपं निकटेन मृथावतार्व्यथितेन समदेन पश्यता दन्तिना चेतिस क्षणं विचके. करीरी°-Analyse करीयार्थुंगं करीरीयुगं तस्य मुखं करीरीयुगमुखं तस्य खण्डितेन प्रश्लीणाँ दन्तौ यस्य स तं ताहरां, 'Having the pair of its tusks loosened by being broken at the socket of their roots. ' In this compound the word मूख appears to us redundant. Because करीरी means, ' the root of an elephant's tusks, ' and मूल a superfluous word. The Medini and Vis'va cite the following "करीरी चीरिकायां च दन्तमूले च दन्तिनाम." Sometimes the poets employ such pleonastic expressions in their Kávyas. Cf. R. II. 12. " स की चकैमां रुतपूर्णरन्त्री: " समदेन—Analyse मदेन सहित: समद: तेन समदेन, ' With a haughty expression.' मृयावतारव्यथि-तेन—Analyse मुधे अवतारः मुधावतारः तेन व्यथितः मुधावतारव्यथितः तेन ताहशेन, ' Pained or disquieted by its appearance in a battle, ' ' Distressed on account of its presenting itself in a battle. ' বিক্ল vt. 8.
  A. (অনিহ) 'To undergo a change.' 'Change for the worse.' \*Change one's state or opinions.' 'Deteriorate.' द्विपं—' An elephant, which was standing near and was looking, with a haughty expression, at an elephant whose pair of tusks was loosened by being broken at the socket of their roots, changed his mind, in a moment, being distressed by its presenting itself in a battle.
  - St. 37. करी—Construe उदयविषदः करी परं प्रहर्तुं यातं करं रहसा प्रतिहत्य क्रोरण भित्त्वा निश्चिले भुजस्य मण्डले निकीलिते [सित] मोक्तुं न शशाकः उदयविषदः— Analyse उदयो विषद्दो यस्य स उदयविषदः, 'Having a large body.' निकीलिते— 'Pinned.' 'Transfixed.' Derived from the root कील् १९ त. 1. or 10. P. (सेट्)' To bind.' 'To fasten.' 'To pin.' 'To stake.' करी—'A huge

elephant, after having forcibly retracted (or dragged back) his trunk which he had advanced to strike an enemy, was not able to set it free when pinned in the entire circle of his shoulders, being pierced through by an arrow.'

St. 38. निकीलिते—Construe कश्चिद् वेगिना रामशरेण ऊरुपुगं विभिद्य तुरङ्गमं दढं निकीलिते [ सति ] भयमूढद्यतिना हयेन दोपे कृतेऽपि आसनात्र विचचाल. रामशरेण-Analyse रामस्य शरः रामशरः तेन तादृशेन, 'By an arrow of Rama.' उत्युगं—Analyse उदा: युगं उत्युगं, 'A pair of his thighs.' ः तुरङ्गमे, Expl:-तुरेण त्वरया गच्छतीति तुरगः [ तुरङ्गः, तुरङ्गमश्च ]. 'Running speedily, ' i. e. a horse. Derived from the root at vi. or vt. 3. P. (सेट्) 'To go quickly,' 'to make haste.' भयमूदद्यतिना—Analyse भयेन मूदा द्यतिर्थस्य स भयमूदद्यतिः तेन तादशेन, 'Whose mind was bewildered with fear.' 'Whose heart was confounded with fear.' segir. विभिन्न तुरङ्गमे दृढं निकीलिते—The poet means to say that Ráma's arrow pierced the thighs of the warrior passing of course through the horse's belly and thus making the animal as if pinned to a wall. निकीटिते—' After having been pierced through the thighs ( of a rider along with the animal's belly ) by a speedy arrow of Rama, when the horse was transfixed (or pinned), a certain warrior did not stir from his seat, even though his horse was vicious, with its temper bewildered through fear.'

St. 39. रिपो:—Construe कश्चन स्थिरासनो राश्चसो रिपोरपूणन्दुमुलेन पित्रयुगेन अधिजान निकृत्तयोरिप पादयोनेंगेन यतो वाजिनो न पपात. अपूर्णेन्दुमुलेन—Analyse न पूर्णः अपूर्णः । अपूर्णश्चासो इन्दुश्च अपूर्णेन्दुः । अपूर्णेन्दुस्व मुलं यस्य तद् अपूर्णेन्दुमुलं तेन तादुशेन, 'Having the fore-part resembling a crescent moon (lit. not full moon).' स्थिरासनः—Analyse स्थिरं आन्सनं यस्य स स्थिरासनः, 'Having a firm seat.' पत्रियुगेन—Analyse पत्रियाः युगं पत्रियुगं तेन तादुशेन. 'By a pair of arrows.' अधिजान adv.—Analyse जानांविति अधिजान, 'At the knee.' वाजिनः, Expl:—अवश्यं वजतीति वाजी। यद्वा। वाजाः पक्षाः अभूवन् यस्येति। "वाजी बाणाभपक्षिपु" इति मेदिनी- 'From a horse.' The word is derived from the root वज् vi. or vt. I. P. (सेट्) 'To go,' 'to move,' 'to walk.' रिपोः—'A certain Rákshasa, having a firm seat on his horse, did not drop down being restrained by the speed, though his feet were cut at the knees, with a pair of arrows of the enemy (i. e. Ràma), having their fore-parts resembling a crescent moon.'

St. 40. वधाय — Construe वधाय अभिशतु धावन् विद्विपः शरेण कृतच्छत-सस्तकः अपरः राक्षसः इतापुर्णि आदिकृतेन विगेन कानिचित्पदानि जगाम. अभिशतु ध्येण.—Analyse शतुमाभे अभिशतु, 'Towards an enemy'. 'Against the enemy.' विद्विपः—Analyse विशेषण देष्टीति विद्विद् तस्य 'Of an enemy'. कृत्तं —Analyse आदो कृतं पश्चात् च्युतं कृत्तच्युतम्। कृतच्युतं मस्तकं यस्य स कृतच्युतमस्तकः, 'With his head fallen down after receiving a cut.' हतायुः—Analyse हतं आयुर्यस्य स हतायुः, 'Deprived of his life.' 'Having his life extinct'. आदिकृतेन—Analyse आदो कृतः आदिकृतः तेन ताहशेन, 'Previously applied.' वधाय'—'Another demon running against the enemy to slay him but with his head fallen down from a cut received from an arrow of the enemy, and though thus deprived of his life, walked some steps by the force which was previously imparted'.

- St. 41. जवेन—Construe कश्चिद् जवनाम्ब्रदोपमं तस्ता द्विषा गतैः सितार्थेः सणं कृतकर्णचामरं दिन्तनं जवेन कुम्भे निपत्य विद्वायसा वाह्यति स्म. जवनाम्ब्रदो—पमं—Analyse अम्ब्रु द्दातीति अम्ब्रुदः । जवनश्चासौ अम्ब्रुद्ध जवनाम्ब्रुदोपमः तं तादृशं, 'Fit to be compared with a running cloud.' सिताभेः—Analyse सितानि च तानि अन्नाणि च सितान्नाणि तैः तादृशं, 'By white clouds.' कृतकर्णचामरं—Analyse कृतः कण चामरो यस्य स कृतकर्णचामरः तं तादृशं, 'Having an ear-chowrie.' दिन्तनं विद्वायसा वाह्यति स्म—Cf. Pani. I. 4. 52. and the Vartika thereto, "नीवह्योनं." 'The Causals of नी and वह though implying motion, require their original subjects to be put in the Instrumental.' जवेन—'Having swiftly alighted on the temples, a certain warrior made the sky bear an eleplant by the heavenly path, looking like a running cloud and invested, for a moment, with ear-chowries made of white clouds speedily moving in two ways.'
- St. 42. प्रतक "Construe अपर: युषि प्रयक्तिमिनोदरत्त्र निर्गतं स्वमन्तं स्वरायपातनेः उदक्रप्य वेगयारया दिशि क्षिपन्तं वाजिनं ध्रवं वाह्यति स्म. प्रयक्त "— Analyse प्रयक्तिन मिनं उदरं तत्र रन्त्रं तस्माद् निर्गतं प्रयक्तिमिनोतं. "Come out of the wound in the belly torn down by an arrow. " स्वरायपातनेः—Analyse स्वराणां अग्राणि स्वरायाणि तेपां पातनानि तैः ताहनैः "By the strokes of charp points of hoofs." वेगयारया—Analyse वेगस्य यारा वेगयारा तया ताहरूया, "By the current of the speed." "By the force of the speed." अपरो वाजिनं भ्रवं वाह्यति स्म Cf. the Vartika "नियन्तृकर्त् कस्य वहरिनिषयः" "But वह when it has for its subject in the causal a word signifying a 'driver' obeys the general rule." प्रयक्त Another warrior dragged on the battle-field his horse browing in every quarter by the force of the speed, its own entrails, come out of the wound in the belly torn down by an

arrow in a battle, after having been cut out by the strokes of sharp points of his ( hinder ) hoofs.

- St. 43. निकृत्य—Construe सामित्ररथाङ्गयारया निकृत्य तरसा अपवर्जितं स्वं मुजं कुषा आयुधीकृत्य ध्वनिकम्पिताचढः क्ष्पाचरो महीभुजः छतं ज्ञषान प्रहतवान् सामित्र'—Analyse सामित्रिरिदं सामित्रम् । सामित्रस्य यद् रथाङ्गं [चक्रं] तस्य धारा सामित्ररथाङ्ग्ष्यारा तया तादृश्या, 'By the edge of the discus of Saumitri.' तरसा अपवर्जितं—' Forcibly cast away at a distance.' क्ष्पाचरः—Analyse अपास चरतीति क्षपाचरः, 'A night roaming demon.' आयुधीकृत्य—' Making it a weapon.' 'Using it for a weapon.' महीसुजः—Analyse महीं भुनक्तीति महीभुक्-ग् तस्य तादृशस्य, 'Of the ruler of the earth.' ध्वनिकम्पिताचढः—Analyse ध्वनिना कम्पितः अच्छो येन स ध्वनिकम्पिताचढः, 'Shaking the mountain by his roar.' निकृत्य—' A night-roaming demon, who made the mountain quake by his terrible roar, having, with great fury, made a weapon of his own arm, forcibly thrown away (at a great distance) when cut by the sharp edge of the discus of Sumitra's son, hit it at the son of the ruler of the earth.'
- St. 44. न्यमजात्—Construe परेण इंरितं रथाङ्गं शत्रोहपदण्डमस्तकमर्थनं न्यमज्जत्। तमेव दण्डं परग्रं विधाय सस्वनः अरातिः तं [ राजसतं ] शिरासे निजधान-रथाङ्गं—Analyse रथस्य अङ्गं रथाङ्गं 'A discus.' उपदण्डमस्तकं—Analyse दण्डस्य मस्तकं दण्डमस्तकम् । दण्डमस्तकस्य समीपं यथा स्थात्तथा उपदण्डमस्तकं, 'Near the head of a club (or a rod).' अरातिः, Expl:—न राति स्रुवमित्यरातिः, 'One that does not afford happiness'. 'An enemy.' Derived from रा थर. 2. P. (अनिट्), 'To give,' 'To bestow.' सस्तनः—Analyse स्त्रनेन सिहतः सस्त्रनः, 'Having a roaring noise.' परेण इंरितं रथाङ्गं शत्रोहपदण्डमस्तकमर्थेन न्यमज्जत्—'A discus hurled by the enemy sank in near the head of a club of an enemy by its half part.' तमेव दण्डं परग्रं विधाय सस्त्रनः अरातिः तं [ राजसतं ] शिरासे निजधान—'After having turned that very club into an axe the roaring enemy struck it on the head of that prince'
- St. 45. स्व°—Construe ईशितः सतः सरिद्वपां दृन्दं स्वपाणियंत्रच्युतशका-सादितं बहुया विधाय विवरात् कृष्णसरगिमव कोशादिसं रणाय चक्रपं. स्व°—Analyse स्वस्य पाणिः स्वपाणिः तिस्मन् यद् यत्रं तस्मात् च्युतानि शक्षाणि तः सादितं स्त्रपाणियन्त्रच्युतशक्सादितं, 'Exterminated by the weapons shot forth from the machine in his hand. 'सरिद्वपां—Analyse स्रान् द्विपन्तीति सरिद्वपन्तेषां तादशानां, 'Of the enemies of the gods.' उर्गं, Expl:—उर्मा गच्छतीति स्ताः तं तादशं, 'Going on the breast.' 'A snake.' Cf. Paṇi. III. 20. 48. and the Vártika thereto "उरमो लोपश्र." 'So also when the word in composition is उरम् 'breast,' and there is elision of its final.'

As, उरम् + गम + द = द्वर्गः Moving on breast. 'A snake.' ह्व — 'The son of the king, after having made in many ways, that host of the enemies of the gods a victim to the weapons shot forth from the machine in his hand, drew out his sword from the scabbard for a battle like a black serpent from a hole.'

St. 46. प्रस्य—Construe सौमित्रिकृपाणपाटितद्विधाभवदेहस्तः परस्य पार्भे शरेण निकीलयन् स नृहरिः रोपेण द लीलया द समयतां ज्यथतः सौमित्र —Analyse सौमित्रेः कृपणिन पाटितः अत एव द्विधाभवन् यो देहः तं निमतीति सौमित्रिकृपाण-पाटितद्विधाभवदेहस्त तस्य ताहशस्य, 'Having a body (or wearing a body) made into two parts being torn asunder by a sword of the son of Samitrá.' नृहरि:—Analyse नृणां हरिः नृहरिः, 'Man-lion.' 'Vishuu in his fourth Avatara as the man-lion.' प्रस्य-'Pinning (or transfixing) with his arrow both the flanks of an enemy having his body (previously) cut into two parts being torn down by the sword of Samitrá's son, that man-lion made them whole either from rage or from play.'

St. 47. करं—Construe करं प्रतिहृत्य रणाय द्विषे घावति [ सति ] बहूनि खण्डानि विधित्सना भूभुजः तनयेन समेत्य संपिण्डितः एव तत्करः असिना निजन्ने। भूभुजः—Analyse भुवं भुनकीति भूभुक्-ग् तस्य ताहशस्य, 'Of the ruler of the earth.' विधित्सना, Expl:—विधातुमिच्छुः विधित्सः तेन ताहशेन, 'By one wishing to do or effect.' तत्करः—Analyse तस्य करः तत्करः, 'Its trunk.' प्रतिहृत्य पुष्टर.—'Having retracted.' 'Having drawn in'. 'Having contracted.' सन्पिण्डित adj.—'With its contracted form or shape.' करं—'When an elephant with its trunk drawn in, was running to make battle, that prince of the ruler of the earth, with the intention of making many pieces of it, came near the animal, and struck with his sword its trunk already contracted.'

St. 48. कृपाण°—Construe कृपाणकृत्तस्य सादिनः दृढोरुपन्नितं पश्चिमार्थं न निपपात । तुरङ्गवलााददृष्ट्रसृष्टिना परेण भागेन च पुरः लिन्नतं [आसीत्] कृपाण°—Analyse कृपाणेन कृतः कृपाणकृतः तस्य तादृशस्य, 'Cut down by a sword.' दृढोरुपन्तितं—Analyse दृढो च तो अरू च दृढोरू ताभ्यां यंत्रितं दृढोरुपन्तितं 'Bound up (or fastened) by a firm grip of thighs'. पश्चिमार्थं—Analyse पश्चिमं च तद् अर्थं च पश्चिमार्थं 'The lower half ( of his body ).' सादिनः, Expl:—सीद्यवश्यमिति सादी तस्य तादृशस्य, 'Of a horseman'. 'Of a cavalier' Derived from सद् [ पद ] vi. 1. 6. P. (अनिट्) 'To lie down', 'to rest', 'to settle.' 'Uf'. Medi. " सादी तुरङ्गमातङ्गरथारोहेषु दृश्यते." स्वारं in Marathi. तुरङ्ग°—Analyse तुरङ्गस्य वल्गाभिः दृदं कृष्टा आकृष्टा दृष्टियस्य तुरङ्गवल्गाददकृष्टसृष्टिः तेन तादृशेन, 'Having his fists firmly 23

fixed to the reins of his horse'. If the reading तुरङ्गवनगहरत्वम्रम्भित्र be accepted the analysis of the compound would be तुरङ्गस्य वलाम हटं लग्न मिर्यस्य स तेन ताहशेन, going with परेण भागेन. कृपाणकृतस्य साहिनः हटोरुयन्तितं पश्चिमार्थं न निपपात—'The lower half (of the body), of a certain cavalier, cut off by the sword, did not drop down being bound up by a firm grip of his thighs.' तुरङ्गवनगहरङ्गद्यश्चिना परेण भागेन च पुरः लिन्नतं [आसीत्]—'And the upper part the fists of his hands wherein were made to grasp the reins of his horse, kept dangling in front (of his horse's head).'

St. 49. परेण—Construe परेण खड़े पातिते [ सित ] सरारिः उत्तानिवमुष्ट-विग्रहः [ सन् ] अनुपात । सत्त्रमानयोः व्यपाये सत्यपि द्विपे आह्वे पृषं न दित्सित्रवः सरारिः—Analyse सराणां आरिः सरारिः, 'An enemy of the gods'. 'A demon'. उत्तान°—Analyse उत्तानः विमुष्टः विग्रहो येन स उत्तानिवमुष्टविग्रहः, 'Who has thrown down or cast off his body with the face upwards.' सत्त्वमानयोः—Analyse सत्त्वं च मानश्च सत्त्वमानौ तयोः सत्त्वमानयोः, 'Of life and haughtiness'. आह्वे पृषं न दित्सित्रिव—'As if not turning tail in a battle'. 'As if not turning the back in a battle'. सत्त्वमानयोद्धिय—'To a hater or enemy of the superior strength and haughtiness'. परेण खड्डे पातिते [ सित ] सरारिः उत्तानिवमुष्टविग्रहः [ सन् ] अनुपात—'When the sword was made to fall by the foe, the enemy of the gods fell down throwing his body with the face upwards.' सत्त्वमानयोः ज्यपाये सत्यि द्विपे आहवे पृषं न दित्सित्रिव—'Though he lost his life and haughtiness, he was as if, unwilling to turn tail (or turn back) in a battle to the enemy.'

St. 50. निमय°—Construe जडरे निमयलङ्गे [ सात ] परिश्वरच्छोणितसिकमूर्तयः सरिद्धयः पुनः परस्परस्य प्रसभं सम्रद्धसत्प्रहारवातेन विशेषिताः निमय°—
Analyse निमयः लङ्गः यस्मिन् तत् निमयलङ्गं तस्मिन् तादुशे, 'Having a sword
plunged in.' 'Having the blade of a sword driven into.' सरिद्धयः—
Analyse सरान् द्विपन्तीति सरिद्धयः, 'The enemies of the gods.' परिसरत्°—Analyse परिश्वरद् यत् शोणितं तेन सिक्ताः मूर्तयो येपां ते तादुशाः,
Having their frames sprinkled over with streaming blood.' परस्परस्य—The reciprocal pronouns अन्योन्य, इतरेतर, परस्पर 'each other.'
'one another' appear commonly only in the Accusative or adverbial form, अन्योन्यम्, इतरेतरम्, परस्परम्, cr as first members of
compounds; as अन्योन्यसंयोगः इतरेतरयोगः, परस्परसंबन्यः, 'Mutual
union.' But other forms occur occasionally; as Sing. Instru.
अन्योन्येन; Gen. अन्योन्यस्य; Loc. अन्योन्यस्मन्; Abb. परस्परातः Gen.
परस्परस्य सन्धः—Analyse सम्रच्छुसन् प्रहारसंबन्धा यो वातः सम्रच्छुसरप्रहारवातः तेन ताहुशेन, 'By the wind that was comming out with the

respiration (or breath) in dealing blows. ' निम्म'—The enemies of the gods, having their frames sprinkled over with streaming blood, when the swords were driven into their stomachs, had again their bodies dried up by the wind that was comming out with their breaths in forcibly dealing blows to one another.'

St. 51. ततः—Construe ततः ततामृक्सवलेहिताम्बरः जयस्यां श्रियं उपयन्तुं उयतः राजन्यवरः द्विज्ञान् यथेष्मपानाधनतृष्यचेतसः चिरं चकारः तता°—Analyse ततं यत् अमृक् तस्य लवः तेन लेहितानि अम्बराणि यस्य स ततामृक्सवलेहिताम्बरः, 'Having his garments made red by the sprinkling of the blood that was being scattered (or spread).' जयस्यां—Analyse जये तिस्तीति जयस्या तां तादृशों, 'Presiding over victory.' द्विजान्, 'To the birds or vultures.' यथेष्य —Analyse यथेष्यं यत् पानं अश्वनं च यथेष्यपानाशने ताम्यां तृद्वानि चेतांसि येपां ते तान् तथोकान्, 'Having their minds satiated with devouring and drinking (of flesh and blood) at pleasure (or to their fill).' राजन्यवरः—Analyse राजन्यानां वरः राजन्यवरः, 'The best of the princes.' 'The best of the Kshatriyas. 'Translate:—'Then that best of the Kshatriyas, having his garments made red by the sprinkling of the blood that was being scattered, prepared to seize (or hold) the Goddess of Fortune, presiding over victory, and permitted the vultures to have their mind satiated with the devouring and drinking (of flesh and blood) at pleasure after a long time.'

St. 52. ततः - Construe ततो मरुत्पावकशस्त्रनिर्धुतप्रदग्धमारीचस्रवाहुविप्रहो वर्षीयान् स नायकः भिया अवर्षीकृतं ततं वर्षं दिगन्तं निनायः मस्त् —Analyse मस्त पावकश्च मस्त्पावकौ । आदौ निर्धुतः पश्चात् प्रदग्धः निर्धुतप्रदग्धः । मारीचश्च सुत्राहुश्च मारीचस्रवाहु । मस्त्यावकथाः सुत्रोहं निर्धुतप्रदग्धाः मारीचस्रवाहुः विद्वहौ येन स मरुत्पावकराजनिर्धेतप्रदग्धमारीचस्रवाहुविग्रहः, 'Having the bodies of Marîcha and Subahu shaken and burnt by the missiles of fire and wind respectively.' मारीच m.-This Rakshasa was the son of Tadaka. Accor ding to the Ramayana he interfered with a sacrifice which was being performed by Vis'vàmitra, but was encountered by Rama. who discharged a weapon at him, which drove him one hundred Yojanas out to sea. He was afterwards the minister of Râvana, and accompanied him to the hermitage where Rama and Sita were dwelling. There, to inveigle Rama, he assumed the shape of a golden deer, which Rama pursued and killed. On receiving his death-wound he resumed a Rákshasa form and spoke, and Ráma discovered whom he had killed. In the meanwhile Ravana had carried off Sita. Subahu was one of the leaders of the forces of demons which were brought by Maricha to fight against Rama and Lakshmana in order to avenge the death of his mother Tadaka. अवलीकृतं—Analyse न वरं अवलम्। अवलं वरं कृतं वर्णकृतम्। न वर्णकृतं अवलीकृतं, 'Rendered powerless.' दिगन्तं—Analyse दिशामन्तः दिगन्तः तं तादृशं, 'To the end of the quarters.' Translate:—'Then that mighty leader, who, by the missiles of fire and wind, had shaken and burnt the bodies of Máricha and Subâhu, made that vast army, rendered powerless through fear, to retreat to the end of the quarters.'

St. 53. र्णे—Construe रणे द्याऽहतं हृद्यं द्यानः स धनुर्धरः धनुरायस्य शिलीम्रखात पराङ्म्रखानां द्विपदृद्विपानां जघने सलीलं शनकेज्ञानः द्याहतं—Analyse द्यया आहतं द्याहतं, 'Moved with pity or compassion.' सलीलं—Analyse द्यया आहतं द्याहतं, 'Moved with pity or compassion.' सलीलं—Analyse चनुर्धरताति धनुर्धरः, 'A bowman'. 'Wielding a low.' प्राङ्मुखानां—Analyse प्राण्तानि मुखानि येपां ते तेपां ताहशानां, 'Of those which have their faces turned away.' शिलीमुखात—Analyse शिल्यः शल्यानि मुखेनु येपां ते शिलीमुखाः बाणाः तेभ्यः ताहश्रेभ्यः, 'From arrows.' द्विपदृद्विपानां—Analyse द्विपतां द्विपाः द्विपदृद्विपाः तेपां ताहशानां, 'Of the elephants of the enemies'. रणे—'Possessing a heart that moved with pity in a battle, that bowman, after having withheld his bow, gently hit, in a sportive manner, on the loins of the elephants of the enemies which had turned away their faces from the steel arrows.'

St. 54. भृशं—Construe बलीयसो द्विपो वर्ल युधि आग्रुगप्रतानग्रुष्काशनिपा-तभीषणं युगान्तितम्मयुतितेजसं भातृवलान्वितं रामं सूर्वं न सेहे. भूशं = अत्यन्तं, 'Excessively.' 'Exceedingly.' आग्रग°—Analyse आग्र गच्छतीति आधुगः शरः। Cf. Hemachandra "आधुगाऽक शरे वायी "। आधुगप्रतानेन शरसमूहेन गुष्कः योऽशनिपातः खङ्गपातः तेन भीषणस्तं तादुशं, 'Terrible by reason of his rendering powerless or sapless the strokes of swords of the enemies by the multitudes of his arrows, ' युगानत' Analyse— युगान्ते कल्पान्ते यः तिग्मश्चितः प्रचण्डसूर्यः तस्य तेजः इव तेजो यस्य स युगान्तित-मयुतितेजाः तं तादशं, 'Bearing the splendour like that of the scorching sun (lit. hot-rayed luminary) at the time of the destruction of the world. ' भातृवलान्वितं -- Analyse भातुर्वलं भातृवलं तेन अन्वितः युक्तः तं ताहशं, 'Utilizing the power of his brother.' अशं—'That army of the powerful enemy did not exceedingly bear Rama, utilizing the power of his brother, displaying the splendour like that of the scorching sun at the time of the universal destruction and terrible by reason of his rendering powerless (or drying up) the strokes of the swords (of the enemies ) by the multitudes of his arrows.

St. 55. स्थित्वा—Construe महति गुणे स्थित्वा तत्क्षणस्टयमोद्धाः सन्दिष्ट-युक्तिसफलाननसम्पदः अस्य ते विशिलाः शाक्ष्याः इव रिपुसैनिकेम्यः त्रिविष्टपसभाग-मनोपदेशं चृक्तः महति गुणे—' On the point of the long bowstring.' दीर्चज्याकोटी. When applied to the S'akyas, महति गुणे means, 'with respect to goodness and peace.' सरक्रान्त्यादी तत्क्षणङस्यमोक्षाः—Analyse तत्त्रणमेव छड्यो मोश्रो मोचनं यैस्ते तत्त्रण्डब्यमोश्राः, 'Having instant-ly got the discharge (or separation) from.' When applied to the S'akyas the compound may be analysed as, तत्क्षणमेव उच्यः प्राप्तः मोश्री निर्वाणं येस्ते, ' Having instantly secured the complete extinction of individual existence. ' सुन्दिष्ट —Analyse दुन्दिश चासी युक्तिश्र सुश्विष्टपुक्तिः वाणसंयोगो वाणप्रयोगो वा । तया सफ्छा आननानां शर्घाराणां शरायाणां वा संपद् येपां ते सुन्दिष्टयुक्तिसफलाननसंपदः, ' The excellence of the sharp points of which was yielding fruit by reason of the excellent contrivance, 'As appeied to the S'akyas the compound may be analysed as, सुन्द्रिष्टयुक्त्या प्रवरयोगाभ्यासेन सफ्हा आननसंपद् सुखश्रीर्थेपां त, 'The beauty of whose faces was blessed (or fruitful) on account of their deep study in Yoga. ' सुन्दिश्यकि may also mean, गुमकर्मप्रयोगः or a practice ( or use ) of good or virtuous acts, auspicious actions. विशिखाः, Expl:—विशिष्टाः शिखाः अग्राण्येपां, ' Having large points or tops.' 'Having sharp points.' 'Arrows.' Cf. Hemachandra " विशिखा खनित्रिकायां रथ्यायां त्रिशिखः शरे." When applied to the S'akyas विशिद्धाः means, विगता शिद्धा यपां ते, ' Devoid of the शिद्धा or tuft of hair left on the head after tonsure ( i. e. the Buddhist Bhikshus ).' शाक्याः, Expl:—शकाः अभिजनाः येपां ते । यहा । "शाक-विकार Differences ). शाक्याः, Expi:—शकाः आभजनाः यपा त । यहा । "शकि-द्वस्त्रतिच्छनं वासं यस्माच चिक्ररे । तस्मादिश्वाकुवंश्यास्ते श्याक्या इव ध्रुवि स्द्रताः" इत्यागमात् । शाके भवाः शाक्याः, 'The Buddhist ascetics.' रिपुसिनिकेभ्यः— Analyse रिपूणां सैनिकाः रिपुसिनिकाः तस्यः रिपुसैनिकेभ्यः, 'To the soldiers of the enemies.' 'When applied to the S'ákyas the compound may be analysed thus: रिपो: मारस्य सैनिकाः रिपुसैनिकाः तेम्यः ताह्येभ्यः 'To the legious of Mara.' Cf. Buddhacharita, XIII. 18. " सस्पार मार्थ ततः स्वसैन्यं विध्वंसनं शाक्यमुनेश्विकीर्पन् । नानाश्रयाश्वास्त्रचराः परीयः शर-इमप्रासगदासिहस्ताः. " See also verses from 19 to 27 of the same. त्रिविष्टप°—Analyse विश्वन्त्यस्मिन् सुकृतिनः इति विष्टपम् । तृतीयं विष्टपं त्रिविष्टपम् । त्रिविष्टपस्य सभा त्रिविष्टपसभा तां गमनस्य उपदेशः तं तादृशं, 'Instructions of शिवध्यस्य समा शिवध्यसमा ता गमनस्य उपदशः त तहिश, 'Instructions of going to the assembly of the world of Indra' (i. e. to go to heaven after their death). The metre of this verse is वसन्तित्वकं (also named वसन्तित्वका, सिंहोइता, सिंहोकता, उद्धिणी and इन्युवदना) which is thus defined:—" ज्ञेयं वसन्तित्वकं तमजा जगो गः." The Ganas are:— त म ज ज and two long syllables. Here the poet makes a reference to Buddhist ascetics. [Exert—'Taking their stand on the (middle) point of the long bowstring, having instantly got the discharge, possessed of excellence of the sharp points, which was yielding fruit by reason of the excellent contrivance, those iron arrows of his, like the followers of S'akya, gave instructions to the soldiers of the enemies to go to the assembly of the world of Indra, '(i.e. to Svarga).

St. 56. हुतमुजि—Construe नियनाख्ये हुतमुजि शत्रुहन्यानि हुत्वा सृवीरे जयश्रीवीरकन्यां परिणयति [ सति ] तत्र समरपटहथीपे वहलरुधिरपङ्कस्फारिसिन्दूर-हेपेः कवन्येः नृत्तं. Cf. R. VII. 51. "कश्चिदद्विपत्खद्गहतोत्तमाङ्गः सचा विमान-प्रभुताभ्रपेत्य । वामाङ्गसंसक्तभ्रराङ्गनः स्वं नृत्यत्कवन्यं समरे ददर्भं " ॥ हुतभ्राजि, Expl:—हुतानि भुंते इति हुतभुक्-ग् तस्मिन् तादशे, 'To the oblation-eater.' 'To the fire.' निधनारूये—Analyse निधनं आख्या यस्य स नियनाख्यः तस्मिन् तादशे, 'Going by the name of death.' शबुहव्यानि-Analyse शत्रवः एव इन्यानि शत्रुइन्यानि तानि सादशानि, 'Offerings made of enemies. ' जयश्रीवीरकन्यां—Analyse जयस्य श्रीः जयश्रीः। वीरस्य कन्या भीरकन्या । जयश्रीरेव वीरकन्या जयश्रीवीरकन्या तां तादशीं, 'The daughter of a hero in the form of the Goddess of Victory. ' न्वीर-Analyse नृणां वीरः नृवीरः तस्मिन् ताहशे, 'Man-hero.' 'A hero among men.' समरपटहचोपे—Analyse समरस्य पटहः समरपटहः तस्य घोषः तस्मिन् ताहशे, ' With the beating of the war-drum.' कवन्य:, Expl:-कानि शीपीण वध्यन्ते छियन्ते एभ्यः। यहा। केन वागुना वध्यन्ते. Cf. Hemachandra "कदन्यसुद्के रण्डे कवन्था राहरक्षसीः " इति. ' Headless trunks shaped like barrels, especially those retaining vitality. ' बहुल'—Analyse बहुलं च तद् रिधरं च वहल्डियरं तस्य पङ्कः वहल्डियरपङ्कः स एव स्फारी सिन्दृरस्य लेपो येपां ते तैः ताहबैः, ' Having the anointing of the spreading of vermilion colour made of the mud of thick blood. The metre of this verse is Málinî which is thus defined:—" ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः". The Ganas are, न न म य य हुट्युजि—' After having sacrificed the offerings of the enemies into the fire known as destruction, when that man-hero was marrying the daughter of a hero in the form of the Goddess of Victory, there were war-drums beating and the headless trunks were dancing, having the anointing of the spreading of vermilion colour made of the mud of thick blood, '

St. 57. मध्ये—Construe मध्येनिकृत्तरजनीचरपूर्वकायाः भ्रुवि निपत्य छेदैः स्थिता भर्य वितेतः। युद्धविद्यखेषु रक्षःस दैत्याः भूमीं विभिष्य पुनः समराय अधीतिथताः इवः मध्ये —Analyse कायानां पूर्वे पूर्वकायाः । मध्येनिकृत्ताः रजनीचराणां पूर्वकायाः मध्येनिकृताः रजनीचराणां पूर्वकायाः मध्येनिकृत्तरजनीचरपूर्वकायाः, ' The fore-parts of the bodies

of the night-roaming demons cut off in the middle part. ' युद्धिमुखेनु—Analyse युद्धाद् विम्रला: युद्धविम्रला: तेनु ताहशेषु, 'When they turned
away their faces from the battle. 'अघोत्थिता:—Analyse अर्थेन उत्थिता:
अघोत्थिता:, 'Rose up by the (fore) half of their bodies.' The
metre of this verse is वसन्तितिङकं. For the definition and its Gaṇas
see above. मध्येनिकृत्तर्जनीचरपूर्वकाया: मुनि निपत्य छेदैः स्थिता भयं वितेष्ठः—
'The fore-parts of the bodies of the night-roaming demons cut
off in the middle, lying on the ground in pieces, struck terror.'
युद्धविमुखेषु रुद्वः देखाः भूमी विभिद्य पुनः समराय अघोत्थिताः इव—'When the
demons turned away their faces from the battle, they as if rose up
by half (the portion of their bodies), by breaking asunder the
ground, for making battle again.'

St. 58. रामा°—Construe रामाग्रुपन्यथितराञ्चसरक्तथारास्पर्धन लोहितस्यः अम्बवाहाः गैरिपतिप्रणितसंश्रमलाभवन्ध्यां अकालघटितां सन्ध्यां गगने सुद्वितेतुः. Cf. Ku. I. 4. " अकालसंध्यामिव धातुमत्ताम्." रामा°—Analyse रामस्य आयुषेव्यथिताः ये राश्चसाः तेपां रक्तस्य धाराणां स्पर्धः रामाग्रुपन्यथितराञ्चसरकः धारास्पर्धः तेन तादृशेन, 'By the touch of the streams of blocd of the demons wounded by the weapons of Rama.' लोहित'—Analyse लोहिता रुग् येपां ते लोहितरुचः, 'Bearing red splendour.' 'Having a ruddy appearance.' अम्बु°—Analyse अम्बुनि वहन्तीति अम्बुन्धाः, 'Carrying water.' 'Clouds,' गौरी°—Analyse गौर्याः पतिः गौरीपतिः तस्मै याः प्रणतयः तास्च यः संश्रमः तस्य लाभः तेन वन्ध्या गौरीपतिप्रणति-संश्रमलाभवन्ध्या तां तादृश्चों, 'Void of the benefit of the confusion (at the time) of prostrating before the lord of Gauri' (i. e. S'iva). अकाल् —Analyse अकाले घटिता अकालघटिता तां ताद्शीं, 'Brought on at an improper time,' 'Untimely appearing.' The metre of this verse is वसन्तित्लकं. रामा°—'The water-bearing clouds, having a ruddy appearance on account of the contact of the streams of blood of the demons wounded by the weapons of Rama, ever and anon produced in the sky an untimely twilight which was void of the benefit of the confusion at the time of prostrating before the lord of Gaurî.'

St. 59. संक्रीड°—Construe संक्रीडद्रथतुरगद्विपाञ्चटन्द्रव्युत्कान्तो श्रीः विर-तप्रपत्कपातदृष्टि निश्चिंगस्फ्रारिततडिद्वियुक्तं गरदीव व्यक्ताकंग्रुति तत्रभः आप. सं-क्रीड°—Analyse संक्रीडन्तः रथाः संक्रीडद्रथाः संक्रीडद्रथाश्र तुरगाश्र द्विपाश्र संक्रीड-द्रथतुरगद्विपाः ते एव अश्रद्धन्दानि संक्रीडद्रथतुरगद्विपाञ्चरन्दानि तेषां व्युत्क्रान्तिः संक्री-डद्रथतुरगद्विपाञ्चटन्दव्युत्क्रान्तिः तस्यां तादृश्यां, 'At the dispersion of the clusters of clouds in the form of (war) elephants, (war) horses, and orcaking (war) cars,' विरत°—Analyse प्रयन्कानां पाताः प्रयन्कपाताः तेषां दृष्टिः पुषत्कपानदृष्टिः । विरता पुषत्कपानदृष्टिग्रेस्मात् तद् विरतपुष्टिकपानदृष्टिः, 'A shower of casting ( or shooting ) arrows in which has (totally) ceased.' निश्चिम'—Analyse निश्चिमानां खद्भानां स्क्रारितान्येव तिहतः ताभ्यः विषुक्तं निश्चिमस्क्रिरिततिहिद्भुक्तं, 'Free from the flashing lightnings of the swords.' व्यक्ताकंद्यति—Analyse अर्कस्य दृतिः अर्कदृतिः । व्यक्ता अर्कदृतिर्यं स्मिन् तत्, 'The heat of the sun in which was dazzling ( lit. was manifest ).' The metre of this stanza is प्रहृपिणी which is thus defined:—" व्यामाभिमनजरगाः प्रहृपिणीयम्." The Gaṇas are म न ज र and a long syllable. संक्रीडं —'When there was the dispersion of the clusters of clouds in the form of the ( war ) elephants, ( war ) horses and creaking ( war ) cars, beauty ( or clearness ) came to that sky as in antumn, the heat of the sun in which was dazzling, free from the flashing lightnings of the swords, and the showers of dartings ( or shootings ) of arrows in which had ( totally ) ceased.'

St. 60. रदो°—Construe रक्षोवसापिशितपूरितकुक्षिरन्धः काकुत्स्थवाणहत्-हस्तिम्रालाधिरूढः मृदुप्रणादा वायसगणः पर्यन्तलग्ररुधिराणि तुण्डानि रदने ममार्जन् रक्षो°—Analyse वसाश्च पिशितानि च वसापिशितानि । रक्षसां वसापिशितैः पृरितं कुक्षेः रन्ध्रं येन स रक्षोवसापिशितपूरितकुक्षिरन्ध्रः, ' Which has the cavity of his stomach filled with pieces of flesh and marrow of the demons.' काकुत्स्थ°-Analyse ककुदि तिष्ठतीति ककुत्स्थः। ककुत्स्थस्य अपत्यं पुमान् काकुत्स्थः। तस्य वाणैः हताः ये हस्तिनः तेषां मुखेषु अधिरूढः काकुत्स्थवाणहतहस्तिमुखाधिरूढः, Which has mounted on the faces of elephants killed by the arrows of the descendant of Kakutstha.' काइतस्य m.—The descendant of Kakutstha. In the Tretà age, a violent war broke out between the Gods and Asuras, in which the former were vanquished. They then went to Vishnu for assistance, and propitiated him. Vishnu told them to secure the aid of the king Puranjaya, who was then ruling at Ayodhyà. The Gods went to the prince and requested him to fight against the demons. The prince replied: 'let this your Indra consent to carry me upon his shoulders, and I will wage battle with your foes, as your ally.' Indra consented to this and assumed the shape of a bull, the prince mounted upon his shoulder and destroyed all the enemies of the Gods. He thence obtained the appellation of Kakutstha (seated on the hump or Kakud ). पर्यन्त°—Analyse पर्यन्ते छग्नं रुधिरं येषां तानि तादुशानि, 'Having their beaks besmeared with blood at the extreme points. ' सुदुप्रणाद:-Analyss सृदुः प्रणादो यस्य स सृदुप्रणादः, ! Having soft (or gentle) crowing, ' वायसगण:—Anslyse वायसानां

गणः वायसगणः, 'A multitude or cluster of crows.' The metre of this and the next is वसन्तित्वकं. रहीं —'A cluster of crows, having soft crowings, mounted on the faces of elephants killed by the arrows of the descendant of Kakutstha and filling the cavity of the stomachs by pieces of flesh and marrow of the demons, cleansed their beaks, besmeared with blood at their extremities, on the elephantine tusks.'

St. 61. राजातमजी—Construe मुनिसताश्वामः आहिताव्यौ मृगक्कैः प्रत्यु-द्रतो राजात्मजो उटजानि गत्वा गुरुपादमुळे सुत्राह्वीर्वाणत्रजेन गुरुणी शिरसी आवर्जित विद्यतुः राजात्मजी—Analyse राज्ञः आत्मजी राजात्मजी, 'The sons of the king (i. e. princes ).' मुनि°—Analyse मुनीनां सताः सुनिस्ताः तासां अ-श्रुणि आनंदाश्रुणि द्वनिद्यताश्राणि तैः ताहकैः, ' With the tears of joy ( streaming down from the eyes ) of the daughters of hermits.' ताच्यों—Analyse आहित अर्घ्ये ययोः तौ ताहश्री, ' To whom the Arghyas were made.' 'Who received the Arghyas.' मृत्रुले:—Analyse मृताणां कलानि सगकलानि तै: ताहशै:, 'By multitudes (or clusters) of antelopes.' स्रवाहोः—Analyse शोभनौ वाह यस्य स स्रवाहुर्मारीचः । स्रवाहुश्र स्रवाहुश्र स्रवाहु तयोः स्वाह्येः, 'Of Marîcha having graceful hands and of Subahu his ally.' बाणत्रजेन-Analyse बाणानां त्रजः बाणत्रजः तेन तादशेन, 'By the multitude ( or cluster ) of arrows.' गुरु —Analyse पाद्योर्मूर्ड पाद्मूलम् । गुरोः पादमूलं गुरुपादमूलं तस्मिन् तादशे, ' At the root of the feet of their venerable sage.' राजात्मजी—'Those princes, who were received by herds of antelopes and who were given Arghyas by the daughters of the sages with tears of joy ( streaming down from their eyes ), went to the huts and bent down their heads, conspicuous by reason of (receiving wounds on them made by ) the clusters of arrows darted by Maricha and Subahu, before the root of the feet of their venerable sage?

## CANTO VI.

St. 1. उच्चाल-Construe जगदंशस्य सष्टा गृहिणामग्रण्यं आहितऋतं मैथिलं अत्युद्धीतं ततः उचचारु. जगदंशस्य सष्टा—' The creator of the portion of the world' (i. e. the sage विश्वामित्र). गृहिणामग्रण्यं means, गृहिणां गृहमेथिनां अपूर्ण श्रेष्ट, 'The foremost ( or the best ) of the householders.' The king Janaka, the lord of the Mithilas, was the foremost of all householders. He was a king of Videha and father of Sîtá. He was the scion of the kings of the Solar race and was remarkable for his great knowledge and good works and sanctity. He is called सीरध्वज, 'he of the plough banner,' because his daughter Sita sprang up ready-formed from the furrow when he was ploughing the ground and preparing for a sacrifice to obtain offspring. The sage याजवस्क्य was his priest and adviser. The Brithmanas relate that he "refused to submit to the hierarchical pretentions of the Brahmauas, and asserted his right of performing sacrifices without the intervention of priests." He succeeded in his contention, for it is said that through his pure and righteous life he became a Brahmana and one of the Rajarshis. He and his priest याज्ञवहत्र्य are thought to have prepared the way for Buddha, Cf. Buddhacharita I. 50. "आचार्यकं योगवियौ हिजानामप्राप्तमन्येजनको जगाम। ख्यातानि कर्माणि च यानि शोरेः शरादयस्तेष्ववला वभृवुः " आहित — Analyse आहितः प्रारव्धः ऋतुर्यज्ञो येन स आहितऋतुः तं तादृशं, 'To him who has commenced to perform (or spread) a sacrifice. ' मैथिट, Expl:-मिथिछानां राजा मैथिछः तं तादशं, 'To the lord of the Mithilas.' Mithilas were the ancient name of people who were then living in the country of Videha or north Behar, which corresponds to the modern Tirhut and Puraniya, between the Gandakî and Kos'î rivers. It has given its name to one of the five northern nations of Brahmanas and to a school of law. It was the country of king Janaka, and the name of his capital, Janaka-pura, still survives in "Janakpoor," on the northern frontier. The metre of this canto is अनुष्टुप् (also called श्लोक ). Definition:—" श्लोके पर्छ ग्रह जेयं सर्वत्र उग्र पञ्चमम् । द्विचतःपादयोर्हस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः. " In this metre each verse must consist of eight syllables with the following restrictions:- That the fifth syllable of each verse be short; that the

sixth syllable of each verse be long; and that the seventh be alternately long and short. उन्हार-'The creator of the portion of the world (i. e. विनामित्र) went away from (the hermitage) to favour (or welcome) the lord of the Mithilas, the foremost of the householders, who had just commenced to perform a sacrifice.'

- St. 2. विश्वत्—Construe सन्ध्याविधिस्तानसंविधितरुचः शाल्यिकाप्रपिद्धलाः तपोवहिज्वांलाः इव जटाः विश्वत् [ स सत्रात्रिरगमृदित्युत्तरेणान्वयः ]. सन्ध्या°— Analyse सन्ध्याविधिपु यानि नित्यं स्तात्रान्ति तैः संविधिताः रुचो यासां ताः सन्ध्याविधिस्तानसंविधितरुचः, 'Having the brightness highly developed in consequence of the (every-day) ablutions necessary for the Sandhyà-adorations.' तपोवहिः—Analyse तपः एव विद्यः तपोवहिः तस्य ताद्वास्य, 'Of the fire of religious austerities.' शालिः—Analyse शालीनां शक्तायाणि तानीव पिद्धलाः शालिशकायपिद्धलाः, 'Tawny like the fore-points of the awn of the rice.' The verses from 2 to 5 come under the कलापक. For the definition see notes on II. 2. विश्वत्—'Wearing on his head the matted hair, having the brightness highly developed in consequence of the (every-day) ablutions necessary for the Sandhyá-adorations, tawny like the fore-points of the awn of the rice, like the flames of the fire of asceticism,—'
- St. 3. तपस:—Construe तपसस्तेजसा दीप्तः करुणागुणात् जिग्ध्थ समें संदर्शितादित्यचन्द्रोदयः अर्णवः इव [स सन्नानिरगमदित्युत्तरेणान्वयः]. करुणागुणात्—Analyse करुणायाः गुणः करुणागुणः तस्मात् तादशात्, 'From the quality of tenderness (or philanthropy).' संदर्शितादित्य"—Analyse आदित्यश्च चन्द्रश्च आदित्यचन्द्रोत्याः वदयः आदित्यचन्द्रोदयः । संदर्शितः आदित्यचन्द्रोदयो यन स संदर्शितादित्यचन्द्रोदयः, 'By whom the rise of the sun and the moon were displayed to view.' अर्णवः, Expl:—अर्णासि उदकानि यन सन्तीति अर्णवः, 'An ocean.' Cf. Pani. V. 2. 109. and the Vartika thereto "अर्णसो छोपश्च." 'The final of अर्णम् is elided before व, as अर्णवः.' तपसः—'Blazing with the lustre of his asceticism and cooling (or loving) by reason of his quality of tenderness, he looked like the ocean having the rise of the sun and the moon simultaneously displayed to view,—'
- St. 4. शिरः Construe शिरः प्रदेशकिन्या स्ट्राक्षमालया तीर्थांन्यः सेक-पुष्टवा जटालताः फलिताः इव कुर्वन् शिरः — Analyse शिरसः प्रदेशः शिरः प्रदेशः तस्माल् लिन्नि शिरः प्रदेशकिन्नि तया तादृह्या, ' Dangling down from the region of the head.' स्ट्राक्ष — Analyse स्ट्राक्षाणां माला स्ट्राक्षमाला तया ताद्र्या, ' By the rosary of Akshas.' तीर्थान्मः — Analyse तीर्थानां अन्मांसि तीर्थांन्मांसि तेषां सेकात् पृष्टिः तया ताद्रया, ' By the nourishment of

sprinkling of holy water.' जिटालता:—Analyse जटाः एव टताः जटालताः, 'Creepers of matted-hair.' बिरः '—' Making the creepers of his matted-hair as if putting forth fruits by the rosary of the Akshas, hanging down from the region of his head, from receiving the nourishment consequent on the sprinklings of the holy water,—'

- St. 5. अर्ण्य°—Construe अर्ण्यदेवताभिः प्रयुक्तविसङ्गलः स वर्ता मेघाद् उटलन् व्रमः इव सवाविरगमत्. अर्ण्य°—Analyse अर्ण्यानां देवताः अर्ण्यदेवताः साभिः ताहशीभिः, 'By the sylvan deities (or dryads).' प्रयुक्त°—Analyse बळीनां पूजानां मङ्गलं बळिमङ्गलम् । प्रयुक्तं बळिमङ्गलं यस्मे स प्रयुक्तविलमङ्गलः, 'To whom the auspiciousness of the religious offerings (or adorations) was made.' व्रथः, Expl:—तिमिरं व्यातीति व्रध्नः, 'One that disperses the darkness.' 'The sun.' Derived from वन्य् vt. 9. P. (अनिद्). Cf. Uṇádisûtra 292 "वन्धेत्रियन्त्रथी च." As, व्रथः, व्रथः अर्ण्य°— 'That ascetic, to whom the auspiciousness of religious offerings was made by the sylvan deities, departed from the sacrificial session like the blazing sun from a cloud.'
- St. 6. निनाय—Construe स्वयं यजेन वर्षितं सह प्रस्थितं [च] हारेणत्रातं [मृगद्दान्द] संरुध्य [प्रतिपिध्य] वाष्पाप्रितलोचनो [मेदिनीयसतो रामल्क्ष्मणो स स्रानः] निनाय. हारेणत्रातं—Analyse हारेणानां त्रातः हारेणत्रातः तं ताहर्यः, 'A herd of antelopes.' वाष्पा°—Analyse वाष्पेः आपूरितं लोचने ययोः तो ताहर्यो, 'Having their eyes filled with tears.' In order to keep up the propriety of the sense of the compound वाष्पाप्रितलोचनो, the word यजेन may as well be construed with संस्थ्य. निनाय—'After having completely stopped the herd of antelopes which set out with him and was personally reared with (great) care, the sage took the princes with him with their eyes filled with tears (of joy).'
- St. 7. गमन°—Construe गमनव्याहतारमभप्रणामेषु महाँपिमिः शिरसि ह्व्यधूमसुगन्धिभः पाणिभिः स्पृष्टो. गमन°—Analyse गमने व्याहतानि गमनव्याहतानि
  तेषां आरंभः तत्र प्रणामाः तेषु, 'In the act of saluting (immediately
  after) the beginning of the talk of departure.' महाँपिभः—Analyse
  महान्तः ऋषयः महर्षयः ते ताहशेः, 'By great sages.' इव्य°—Analyse ह्व्यानां
  भूमैः सगन्धो येषां ते ह्व्यथूमसुगन्धिनः तैः ताहशेः, 'Fragrant by the smoke
  of the offerings.' गमन°—'In the act of saluting (iunmediately
  after) the beginning of the talk of departure, the great sages
  touched them on their heads with their hands, made fragrant by
  the smoke of the offerings,'

St. 8. वैखानस°—Construe वैखानसवपूहस्तलम्भितार्थकृताशियौ मेदिन्याः हुं भरस्य तौ सतौ [ शिवस्य ] घतुः द्रष्टुकामौः वैस्नानसं —Analyse वैस्नानसानां वध्वः इ.चरस्य ता छता । क्यार्य । यदः रहजानाः अस्तातः । वैखानसवध्यः तासां इस्तैः छम्भितानि प्राप्तानि अर्घ्याणि तस्मात् कृताः आश्चिपः याध्यां तो ताहुता, 'Those who have pronounced benedictions after receiving the Arghya proffered by the hands of the daughters of hermits.' इंडुकामों ' Eagerly intent on seeing.' Cf. Pa'ni. VI. 3. 109. and the कारिका thereto, " लुम्पेदवश्यमः कृत्ये तुं काममनसोरपि । समो वा हितततयोमाँसस्य पचि युद्धश्रोः" ' There is an elision of म् of अवश्यम् before the suffixes forming Poten. past. pass. parti. (कृत्य); as, अवस्पगन्तव्यः, अवस्यसेव्यः. So also of the म of the Infinitive of purpose before काम and मनम्; as, गन्तुकामः, गन्तुमनाः. The म् of the preposition सम् is optionally elided before हित and ततः as, संहितः or सहितः, संततः or सततः. The final अ of मांस is elided before the derivatives of the root पच formed by the terminations युद् and व्या, as, मांस्पचनी, मांस्पाकः. Verses 6, 7 and 8 form a विशेषकः For def.see notes on II. 2. वैद्यानस°—' Those two sons of the lord of the earth, who had pronounced benedictions on the daughters of hermits after receiving the Arghya proffered to them by their hands, were eagerly intent to see that mighty bow of S'iva. '

St. 9. ततः—Construe ततो वशी विश्वशुर्धाम्नः तमोन्नदो गौतमस्य चिरपरित्यक्तं धाम वर्त्मवशाद् विवेश. चिर°—Analyse चिराय परित्यक्तं चिरपरित्यक्तं, 'Long abandoned.' 'Forsaken for a long time.' गौतम m.—'A name of the sage शरद्भत, as son of गौतम. He was husband of Ahalyá who was seduced by इन्द्र. This seduction has been explained mythologically as signifying the carrying away of night by the morning sun, इन्द्र being the sun, and Ahalya being explained as meaning night. तमोन्नदः—Analyse तमो उदतीति तमोन्नद् तस्य तादृशस्य, 'Of the dispeller of darkness.' विश्वशुर्धाम्नः—Analyse विश्वं शुनकीति विश्वशुक्-ग्। विश्वशु धाम यस्य स विश्वशुष्धाम तस्य तादृशस्य, 'Of one who had all-pervading lustre.' Or the compound may also be analysed as, विश्वशुग् विहः तस्य धामेव धाम यस्य स तस्य तादृशस्य, 'Of him who possessed the lustre like that of the fire.' ततः—'Then the self-subdued sage entered the long-abandoned home lying along his road, of the sage Gautama the dispeller of darkness and possessor of the lustre like that of the fire.'

St. 10. स्थपुटास-Construe कुटीरस्य स्थपुटास निकटाङ्गमभूमिषु प्रस्टदर्भ-सन्दर्भपासग्रासोयतिहुपं [गौतमस्य थाम निवेशित पूर्वणान्वयः]. निकट'---Analyse

अङ्गानां भूमयः अङ्गनभूमयः । निकटाः अङ्गनभूमयः निकटाङ्गनभूमयः तास निकटाङ्गनभूमयः । तास प्रकट् — Analyse प्रस्टाश्च ये दर्भाश्च प्रस्टदर्भाः तेषां सन्दर्भाः एव यासाः तेषां यासेषु दयताः हिपाः यस्मिन् तत्, 'The elephants in which were about (or prepared) to make mouthfuls of the food collected together (or spread out) in the form of full-grown. Darbha grass.' From this down to the next three verses form a सुख्यः For the definition see notes on II. 2. स्थपुटास् — 'The elephants in which were about to make mouthfuls of the food that was spread out in the form of Darbha grass full grown in the uneven grounds of the yards near the cottage, —'

- St. 11. क्वित्—Construe कचिदुद्देहिकाछीढजीणंवलक अन्यतः आरण्यत्तुहुमच्छित्रज्ञीणंक्ष्णमृगाजिनं [गोतमस्य याम विवेगेति पूर्वेणान्वयः]. उद्देहिका Analyse उद्गताः देहाः यासां ताः उद्देहिकाः नाम कीटविगेषाः । ताभिः आछीडानि जीर्णानि वल्क्ष्णानि यस्मिन् तत् तादृशं, 'The old bark garments in which were ravaged by white ants.' आरण्यः—Analyse अरण्ये भवाः आरण्याः । आरण्याश्च ते तुदुमाश्च आरण्यतुदुमाः तैः छित्रानि अत एव शीर्णानि कृष्णमृगाजिनानि यस्मिन् तत् तादशं, 'The hides of black—antelopes in which had been torn asunder by wild rats and so had become withered.' क्वित्— 'In some parts of the sylvan home were seen the old bark—garments ravaged by white-ants and in others the withered hides of black—antelopes torn asunder by wild rats,—'
- St. 12. तल°—Construe कचित् तलस्थितजरत्ज्ञुम्भञ्चलाद् निर्गच्छता अहिना आवर्जितप्यस्तिम्यदृष्टक्षमूलमिय [गौतमस्य धाम विवेशित पूर्वणान्वयः]. तल°—Analyse जरत् चासी कुम्भश्च जरन्जुम्भः तले स्थितो यो जरन्जुम्भः तस्य ञ्चलं तलस्यत्जारकुम्भञ्चलं तस्मात् ताद्यात्, 'From the mouth of an old pitcher laid on the ground.' आवर्जित"—Analyse आवर्जितानि प्यांसि आवर्जितप्यांसि तैः तिम्बिन्त दक्षाणां मूलानि यस्मिन् तत् ताद्यां, 'The roots of trees in which were wet by the water that was poured down.' तल°—'In some parts ( of the home ) the roots of trees were, as it were, wet by the water which was poured down by a snake coming out of the mouth of an old pitcher that was laid on the ground ( close by the roots of the tree ),—'
- St. 13. कचिद्—Construe कचिद् विष्णुप्रतिच्छन्दःकुक्षिस्थविवराननाद् नकुछैः अन्त्रवत्कृष्टवेष्टमानसरीलृपं [ मौतमस्य धाम विवेशित पूर्वेण संबन्धः ]. विष्णु Analyse कुक्षो तिष्ठतीति कुक्षिस्थम् । विष्णोः प्रतिच्छन्दसः कुक्षिस्थं यद्विवरं तदेव आननं तस्मात् तादृशात्, ' From the opening of the aperture (or cavity) on the abdomen of an image of Vishpu.' प्रतिच्छन्दस् कुन् ' A statue,'

· An image. ' ' A picture. ' कृष्ट°—Analyse कृषाः आकृषाः वेष्टमानाः सरीमृपाः यस्मिन् तत्, ' The girdled snakes in which had been drawn out. ' कचिद्—'In some places the girdled snakes were drawn out like entrails from the opening of the cavity on the abdomen of the statue of Vishuu by the mungooses,—'

- St. 14. तस्मिन्—Construe रामः तस्मिन् निजपदस्पर्शत्याजितयाविवयहं स्त्रीमयं तेजः शापस्य सम्भवं पप्रच्छः निज॰—Analyse निजशासी पदश्र निजपदः । धान्णो विग्रहो ग्राविग्रहः । निजपदस्य स्पर्शेन त्याजितो ग्राविग्रहो यस्य तत् तादृशं, 'Which was made to abandon the body of stone by the touch of his own foot.' स्त्रीमयं, Expl:—श्रीरूपं स्त्रीमयं, 'Consisting (or made) of a woman.' तस्मिन्—'In that hermitage Rama inquired of that lustre made of a woman, which was made to abandon its body of stone by the touch of his foot, the source of the curse.'
- St. 15. निगय—Construe पुरा सुनासीर निगय श्रीडानम्बिज्ञतानना असी अदुक्त्वेव योवनाविनयं न्यवीविदत् सुनासीरः, Expl:—सुष्टु नासीरं सेनाझसम्। नासीरा अग्रेसरा वा यस्य इति सुनासीरः । ग्रु इत्यव्ययस्य पूजाथंकत्वात् ग्रुनासीरः ताल्व्यादिरिप । " ग्रुनाशीरशीतशिवशंखाः " इति ताल्व्यादावृप्मविवेकः । ग्रुनो वायुः शीरं सुर्यः तावस्य स्तः इति । " अर्गआयाचि " ( ५-२-१२७ ) " अन्येपामिष—" ( ६-३-१३७ ) इति दीर्घः इति ब्युत्पत्त्या ग्रुनाभीरः द्विताल्व्योऽपि । ' An epithet of Indra.' त्रीहा —Analyse त्रीहया आनम्रीकृतं आननं यया सा त्रीहानम्बिकृतानना, 'Who had hung down her face with shame.' अनुकृत्वेय—'Without exchanging even a syllable.' ' Without speaking even a word.' योवना —Analyse यूनो भावः योवनं तस्य अविनयः योवनाविनयः तं तादृशं, 'Indecorum resulting from (or consequent on) her youth.' निगय— " Formerly Indra," speaking these words she, who bad hung down her face with shame, told about her indecorum consequent on her youth without exchanging even a syllable.'
- St. 16. यथी—Construe अथ रामः तं देशं यथी यत्र पुरुद्धतहतस्णच्छेदेश्यो वेगिनां मरुतां सम्भवः आस. पुरुद्धतः इन्द्रः तेन इतः यो सूणः तस्य छेदाः तेभ्यः पुरुष्णि हृतानि नामान्यस्येति वा पुरुद्धतः इन्द्रः तेन इतः यो सूणः तस्य छेदाः तेभ्यः तादृशेभ्यः, 'From the pieces of the embryo which had been sundered by Indra.' The Ràmayana cites the following legend about the birth of Maruts. "When the embryo had been sundered in seven, Diti exceedingly aggrieved humbly spoke unto to the irrepressible thousand—eyed deity, saying,—'By my fault it is that the embryo has been sundered in seven. O chief of the celestials, herein thou art guilty of no transgression, O destroyer of Bala. And since calamity has befallen the embryo, I wish to do

thee a good turn. Let the seven parts become the guardians of the seven Maruts. And, O son, let my sons having noble forms, becoming famous as Maruts range the Vátaskandha regions in heaven. And let one range Brahma's regions, and another Indra's, and the highly illustrious third also range around, being known as दिन्दाय. And, O best of celestials, by thy command, let the four remaining sons of mine known by the name which thou hast mentioned, range about in appointed periods.' Hearing her words, that destroyer of Bala, thousand-eyed Purandara, with clasped palms said,—'All this that thou hast said must come to pass; there is no doubt about it. Good betide thee, thy sons endowed with celestial forms, shall range about.' यूरो—'Then Rama went to that region where was the birth of the impetuous Maruts from the pieces of the embryo which had been sundered by Indra.'

St. 17. प्रतीत्या—Construe छङ्गिताध्वानस्ते प्रतीत्या तोरणमणित्विषा रामं इति चेतोइस गिरः अभिव्यातीनरे प्रतीत्या f.—'From clear notion.' 'From distinct conception.' 'From a definite perception.' 'From experience or knowledge.' छङ्गिताध्वानः—Analyse छङ्गितः अध्वा येस्त छङ्गिताध्वानः, 'Those that have passed the road.' 'Those that have traversed the path.' तोरण'—Analyse तोरणानां मणयः तोरणमणयः तेषां त्यिद् तया ताहुस्या, 'By the splendour of the jewels hanging on the triumphal arches.' चेतोइसः—Analyse चेतांसि इस्त्तीति चेतोइसः मनोइसः, 'Heart-stealing.' 'Heart-ravishing.' 'Heart-enrapturing.' प्रतीत्या—'Those sages (Visvamitra and others), after having traversed the road from their experience and by means of the splendour that shot forth from the jewels hanging on the triumphal arches, began to address Rama in the following manner with words which captivated his heart.'

St. 18. मत'—Construe मत्तमातङ्कसंदानदामनिदेखितत्वचः पर्यन्तभूरहः यस्य अजय्यत्वं वदन्तीयः मत्त'—Analyse मत्तायः ते मातङ्गाथ मत्तमातङ्गाः तेषां संदानानं दामानि तैः निदेखिताः त्वचो येषां ते मत्तमातङ्गसन्दानदामनिदेखितत्वचः, 'The barks of which were peeled off by the ropes of the halters of maddened-elephants.' सन्दान n.—'A halter.' 'A stock.' खोडा in Marathi. पर्यन्त'—Analyse भ्रवि रोहन्तीति भूरहः। पर्यन्तेषु भूरहः पर्यन्तभूरहः, 'Neighbouring trees.' 'Trees growing on the skirts contiguous to the city of Mithilà.' मत्त'—'The trees growing on the skirts, the barks whereof have been peeled off by the ropes of the stocks of

maddened elephants declare, as it were, its ( of the city) invincibility.

St. 19. तारा°—Construe यत्र नभोमध्यस्थमण्डली निशाकरः तारात्रजस्प्रशः प्राकारचकस्य पिथानत्वं याति तारा°—Analyse ताराणां त्रजाः तारात्रजाः तान् स्पृश्चतीति तारात्रजस्पृक् ग् तस्य, 'Of one coming in contact with cluster of stars,' निशाकरः—Analyse निशां करोतीति निशाकरः, 'The night—maker.' 'The moon.' प्राकार°—Analyse प्राकारस्य चक्रं प्राकारच्वं तस्य प्राकारचकस्य, 'Of the circle of the rampart.' नभो°—Analyse मध्ये तिष्ठतीति मध्यस्थम् । नभिस मध्यस्थं मण्डलं यस्य स नभोमध्यस्थमण्डलः, 'Having his orb in the middle of the sky.' तारा°—'Where the night-making moon, with his orb in the middle of the sky, becomes a cover to the circle of its rampart that touches the multitude of constellations.'

St. 20. मध्ये—Construe यत्लातः कुवलयाक्रान्तमहापद्मविभूषणः अवतीर्ण-घनालिश्रीः मध्ये सागरायते. कुवल्य°—Analyse कुवल्यैः आक्रान्तानि यानि महा-पद्मानि तान्येव विभूषणानि यस्य स कुत्रलयाकान्तमहापद्मविभूषणः, 'Wearing ornaments of white lotuses interspersed with blue-lotuses.' As applied to the ocean the compound may be analysed in the following way:-कु: पृथ्वी तस्याः वल्येन चक्रेण आक्रान्तानि महापद्मानि नाग-निथयः तान्येव विभूपणानि यस्य स कुवलयाकान्तमहापद्मविभूपणः, 'Having ornaments in the form of Nâga treasures possessed by the circle of the earth. ' अवतीर्ण'—Analyse अवतीर्णाः घनाः निविडाः अछिनी भमराः एव श्रीर्यस्य स अत्रतीर्णघनालिश्रीः, 'Possessing the beauty of thick clusters of bees alighted on it. ' As applied to the ocean the compound may be analysed as, अवतीर्णा ये चनाः मेघाः तेषां अलिः पंक्तिः सैव श्रीर्यस्य स अवतीर्ण-घनालिश्री:, 'Having the beauty of the lines of clouds impending on it.' यत्वातः—Analyse यस्य खातः यत्वातः, 'The moat outside the city.' सागरायते, Expl:—सागरामेवाचरति, 'To act the part of the ocean.' मध्ये—'The moat of the city, wearing ornaments of white-lotuses interspersed with blue ones and displaying the beauty of thick clusters of black bees alighted on the centre, acts exactly the part of the ocean."

St. 21. वप्र°—Construe घनी यद्गृहसंचयी वप्राजगरभोगेन समन्ततो वेष्टय-मानः [सन् ] त्रासात् पिण्डीभृतः इव [आस्ते ]. वप्र°—Analyse अजगरस्य भोगः आभोगः अजगरभोगः। वप्रः एव अजगरभोगः वप्राजगरभोगः तेन ताहुशेन, 'By the circumference (or expanse) of a serpent-like rampart.' यद्गृह°—Analyse यस्य गृहाणां सञ्चयः यद्गृहसञ्चयः, 'A multitude of houses in which.' वप्र°—'The thick collection of houses in which being encompassed all around by the circumference of a serpentlike rampart, looks, as if, it was huddled together from apprehension (or terror). The poet means to say that the houses were very thickly pressed together in the city of Mithila when king Janaka was ruling our the Videhas, because people from various parts of the country flocked to it from its great prosperity.

St. 22. यद्°—Construe स्यदश्रान्ताः श्रीतदीधितिवाजिनो यद्गेषुरिवटङ्काय-चन्द्रकान्तमणिस्रवं रसयिन्तः यद्गोषुर°—Analyse विटङ्कानां अग्राणि विटङ्काग्राणि। यस्य गोषुराणां विटङ्काग्राणि यद्गोषुरिवटङ्काग्राणि। तेषु ये चन्द्रकान्तमणयः तेषां स्रवः तं साहने 'The flow of the moon-stones hanging on the extreme points of the dove-cots on the gates of that city,' स्यदश्रान्ता:-Analyse स्पदेन जवेन आन्ताः परिकान्ताः स्यदश्रान्ताः, 'Fatigued by their dashing speed.' स्यद m., Expl:—स्यन्दतेऽनेनेति स्यदः, 'Rapid motion.' 'Speed.' ' Velocity. ' ' Rush. ' Cf. Pani. VI. 4. 28. " स्यदो जवे " ' The word ह्यद is formed by वृज् in the sense of 'speed.' This word is derived from स्पन्द, the nasal is elided, and the हाई prohibited irregularly. Though the आर्थपात्क affix व्य causes here the elision of a portion of the root, viz. of q of eyes, yet rule I. 1. 4. does not apply here. That rule prohibits गुण and बृद्धि, only in case of इक vowels, here the giz is prevented with regard to st. The prevention of this हि is irregular and not governed by I. 1. 4. Thus गोस्यदः, अश्वस्यदः meaning "cow-speed," "horse-speed," But तेल-स्यन्दः, and चतस्यन्दः meaning "dripping of oil or ghee. " शीत"--Analyse शीताः दीधितयो मयुखाः यस्य स शीतदीधिनिः चन्द्रः तस्य वाजिनोऽभाः शीतदीपितिवाजिनः, ' The horses of the moon. ' यहोपुर°—' The horses of the moon, fatigued by their dashing speed, quall the watery flow of the moon-stones hanging on the extreme points of the dovecots on the gates of that city.

St. 23. विटङ्क —Construe यदावाससन्तानो विटङ्क अनसंप्राप्तसहस्र तप्नातिना विग्रहेण भागवायते विटङ्क —Analyse विटङ्का एव अनाः तैः संप्राप्ता सहस्र तप्नातिः यस्मिन् तेन ताहसेन, 'Having had the likeness of the thousand-rayed sun by means of the arms formed of dove-cots.' Or it may be analysed as, विटङ्क स्पेः अनैः संप्राप्ता संस्पृष्टा सहस्र तप्मातियन स तेन ताहसेन, 'That by which had been touched the image of the sun by the arms in the form of dove-cots.' यदावाससन्तानः—Analyse यस्य आवासानां ग्रहाणां सन्तानः वर्गः यदावाससन्तानः, 'The multitude of the houses of which.' भागवायते, Expl:—भागवं ग्रहम्। यद्वा। भागवं परग्रदामं अञ्चलके भागवायते, 'Imitates the star of ग्रह्म,' or 'acts the part of परग्रदाम.' 'Resembles Paras'urama.' The gist of the verse is, विटङ्काः क्योतपालिकाः। ते एव भुजास्तैः संप्राप्ता सहस्र तप्त्रातिः स्प्रेसाहस्य यहिमन्

तेन तथाभूतेन विग्रहेण शरीरेण यदावाससन्ताना यद्वृह्वगां भागवायते शुक्रः इव प्रकाशते । यद्वा । विटङ्कारूपेभुँजैः संप्राप्ता संस्पृष्टा सहस्रकरमूर्तिभाँउमूर्तिथैन सूर्यविम्ब-पर्यन्तिकतेन विग्रहेण शरीरेणोपलक्षितो यदावाससन्तानो यद्वृह्प्रतानो भागवायते प्रशु-रामः इवाभाति । तथा हि । परश्ररामोऽपि विटङ्केन टङ्काविशिष्टेन परश्रप्रकेन भुजेन संप्राप्ता रूच्या जिता सहस्रबाहुराजस्य तद्वर्यस्मिन् तेन तथाभूतेन विग्रहेण समरेणोपलक्षितः भूयते इति भावार्थः ॥ विटङ्किल्पिति multitude of the houses in which shines brightly like the planet Venus with its body, having the likeness of the thousand-rayed sun by means of the arms formed of dove-cots.

St. 24. यद् —Construe यहेवगृहश्द्रस्थपद्मरागप्रभाहतं रवेविकां व्योममध्यं प्रप्यापि वालायते. यहेव —Analyse देवानां गृहाणि देवगृहाणि । यस्य देवगृहाणि यहेवगृहाणि । रुद्धेपु तिष्ठन्तीति श्द्रुस्थाः । यहेवगृहाणां ये श्द्रुस्थाः पद्मरागाः तेषां प्रभाभिहेतं यहेवगृहश्द्रुस्थपद्मरागप्रभाहतं, 'Being put in shadow by the dazzling splendour of the lotus-hued rubies hanging on the summits of the temples of that city.' व्योममध्यं—Analyse व्योन्नो मध्यं व्योममध्यं, 'To the middle of the sky.' 'To the meridian of the sky.' वालायते, Expl:—वालमजुक्ते वालायते, 'Imitates the grace of a child.' So high were the summits of the temples at Mithila, यद् "'Though come up to the meridian of the sky (lit. to the middle of the sky), the orb of the sun, being put in shadow by the dazzling splendour of the lotus—hued rubies hanging on the summits of the temples, looks like that of the young sun' (i. e. of the morning sun).

St. 25. हम्यं — Construe यत्र हम्यं शुक्रेषु निर्धृतध्वान्ताः मणित्वियो जने पक्षयोः ज्योत्स्नः कृष्णः इति ज्ञानं रून्धन्ति. हम्यं — Analyse हम्यं णां शृङ्गणि हम्यं शृङ्गणि तेषु हम्यं शृङ्गणित्वपः, 'Which had dispelled the darkness.' मणित्वियः—Analyse मणीनां त्वियः मणित्वियः, 'The splendour of the jewels.' ज्योत्स्नः, Expl:—ज्योत्स्नायां भवः ज्योत्स्नः, 'Sprung from the moon-light.' हम्यं "—'Where, on the summits of mansions, the splendours of jewels obscure (or bewilder) the notion of the people about fortnights, being bright or dark.'

St. 26. यत्र—Construe यत्र वातायनासत्रवारम्ख्यास्रुवेन्द्वः रथ्यासंचारिणो यूनः पदे पदे स्वलयन्तिः वातायनं —Analyse वातायनेषु आसन्नाः याः वारम्ख्याः तासां स्रुवान्येत इन्दवः वातायनासन्नवारम्ख्यास्रुवेन्द्वः, 'The face—moons of the royal courtezans standing in the windows.' वारमुख्याः—Analyse वारे वेदयारन्दे स्रुव्याः वारमुख्याः, 'The chief of a number of harlots,' 'The royal courtezans,' रथ्यासंचारिणः—Analyse रथ्यास सञ्चारिणः

रध्यासञ्चारिणः तान् ताह्यान्, 'Wandering about the streets,' यूत्र-'Where the face-moons of the royal courtezans standing in the windows cause young men sauntering about the royal roads to stumble at every step.'

St. 27. श्रुत्वा—Construe यत्सोधपृष्टेषु विमानशिक्षिनिस्वनं श्रुत्वा उद्यांगुहयभोगीन्द्रवन्धनं शैथिल्यं यातिः यत्सोधपृष्टेषु—Analyse यस्य सोधानां पृष्ठानि
यत्सोधपृष्ठानि तेषु ताहशेषु, 'On the upper surfaces of the palaces of
which.' विमान°—Analyse विमाने सार्वभोमगृहे ये शिक्षिनो मगुराः तेषां निस्वनः
विमानशिक्षिनिस्वनः तं ताहशं, 'The cry of peacocks in the palace.'
उद्यांगु°—Analyse भोगिनां इन्द्रः भोगीन्द्रः शेषः तस्य वन्धनं भोगीन्द्रवन्धनम् । उद्याः
अश्ववः किरणाः यस्य स उद्यांगुः सर्यः तस्य हयाः उद्यांगुह्याः तेषां भोगीन्द्रवन्धनं
उप्यांग्रह्यभोगीन्द्रवन्धनं, 'A halter made of the lord of serpents for
binding the horses of the sun.' श्रुत्वा—'Hearing the cry of the
royal peacocks moving on the upper surfaces of the palaces,
the halter made of the lord of serpents for binding the horses
of the sun becomes loose.

St. 28. सोपान°—Construe यत्र सोपानरलानिभिन्नतमच्छेदेन दार्शताः सरश्च-क्रवाकाः निशास्त्रपि न ग्लायन्तिः सोपान°—Analyse सोपानानां रत्नैः निर्मित्रं यत्तमः तस्य छेदः सोपानरजनिभित्रतमश्र्छेदः तेन ताहशेन, 'By a portion of darkness dispersed (or scattered) by the light of diamonds inlaid on stair-cases.' सोपान n. Expl:-सह विद्यमानः उप उपरि आनो गमनमनेनेति सोपानं, ' A stair-case. ' सर्थकवाका:—Analyse सरस्य चक्रवाकाः सर्थकवाकाः, 'The ruddy gees or चक्रवाक birds living in the lakes. ' The pair of Chakravaka is supposed to be the type of constancy and cannubial affection by poets. They are doomed for ever to nocturnal separation for having offended a saint. Cf. Megh. I. 22. "द्रीभूते मि सहचरे इक्र गकीमिवेकाम्". Also Vi. IV. 18 and 20. "रथाङ्गनामन् वियुत्तो रथाङ्गश्रोणिविम्वया। अयं त्वां पृच्छति रथी मनोरथशतैर्द्धतः॥'' " सरिस निलनी-पत्त्रेणापि त्वमाष्टतविग्रहां नतु सहचरीं दूरे मत्वा विरोषि सम्रत्सकः। इति च भवता जायाजेहात् पृथिकस्थितिभीरुता मिय च विधुरे भावः कान्ताप्रद्यतिपराङ्मुखः॥" सोपान°—' Where the Chakravaka birds of the lake, displayed to view by a portion of darkness dispersed by the light of diamonds inlaid on stair cases, do not despond even at nights.

St. 29. यस्य—Construe यस्य इम्यंसमासन्नतिग्मदीधितिवाजिनः संगीतवीणा-वर्जितचेतसः [ सन्तः ] मन्दं वजन्ति इम्पं°—Analyse इम्पंणि समासन्नाः इम्पं-समासन्नाः । तिग्मा प्रखराः दीधितयो मयुखाः यस्य स तिग्मदीधितिः सूर्यः । इम्यंसमा-सन्नाः ये तिग्मदीधितेवाजिनोऽषाः इम्यंसमासन्नतिग्मदीधितिवाजिनः, 'The horses of the sun that have approached the mansions.' संङ्गीत°—Analyse सङ्गीतस्य वीणाः सङ्गीतवीणाः ताभिः आवर्जितानि आकृष्टानि चेतांति येणां ते सङ्गीत-वीणावर्जितचेतसः, 'Having their minds inclined to (or attracted by) the notes of the वीणा of the music.' If the reading सङ्गीतवायावर्जित-चेतसः be adopted the compound may be analysed as, सङ्गीताय वायानि सङ्गीतवायानि तेः आवर्जितानि चेतांसि येणां ते ताह्यः, 'Having their minds attracted by the notes of the musical instruments in a concert.' We prefer this readig of the Mss. B. C. in asmuch as it gives a sensible meaning. The Vînà is included in the class of Vádyas; but without Vádyas वीणा becomes useless to the musical accordance or harmony of the concert. The Sangîta in general requires the aid of Vádyas including the वीणा. यह्य—'The horses of the sun that approach the mansions of the city begin to move gently (or slowly), having their minds attracted by the notes of the Vînà of the concert.'

St. 30. पोर°—Construe इदं मैथिटस्य थाम परं पुरं पोरसन्दोहभोगस्य श्रिया वज्रभृतः पुरीं अथो विधत्ते. पोर°—Analyse पोराणां सन्दोहः पोरसन्दोहः तस्य भोगः पोरसन्दोहभोगः तस्य ताहशस्य, 'Of the (modes of) enjoyment of the multitude of people.' वज्रभृतः—Analyse वज्रं विभर्तीति वज्रभृत तस्य ताहशस्य, 'Of the wielder of thunderbolt' (i. e. of Indra). अथो विधा or अथःकृ—'To put down.' To cast down.' पोर°—'This excellent city, the home of the lord of the Mithilàs, puts down the city of Indra (the wielder of the thunderbolt) by reason of the excess (or plenty) of the enjoyment of the multitude of its people.'

St. 31. इति—Construe अथ इति ब्याहरता एव तेन नेतुः आत्मजो महीयसः कतुपतेः परं ऋढं स्थानं निन्यातेः ऋतुपतेः—Analyse ऋतुनां पतिः ऋतुपतिः तस्य ताहशस्य, 'Lord of sacrifices.' 'The performer of sacrifices.' आत्मजो—Analyse आत्मनः जातो आत्मजो, 'Born from one's own body (i. e. sons). इति—' While thus describing the outer scenery he brought the sons of the leader (of monarchs) to that highly prosperous city (lit. place) of that mighty performer of sacrifices.'

St. 32. कृत°—Construe धुवो भर्तः कृतपायः स वृती सिंहचमीतरच्छदं विद्दं प्रमदाश्चिमः परिजयाहः कृतपायः—Analyse कृतं पायं यस्य स कृतपायः, 'To whom water for washing the feet was proffered.' प्रमदाश्चिमः—Analyse प्रमदाद् आनंदाद् अश्चणि प्रमदाश्चणि तः प्रमदाश्चिमः, 'With tears of joy.' सिंहचमीतरच्छदं—Analyse उत्तरशासी छदश उत्तरच्छदः। सिंहस्य चमैणः उत्तरच्छदः यस्य स सिंहचमीतरच्छदः तं ताहरां, 'The upper covering of which was made of the skin (or hide) of a lion.' कृत°—'That sage, practising religious observances, after having received water

for his feet from the lord of the earth, took, with tears of joy, the seat, the upper covering of which was made of the hide of a lion.

St 33. स्तुत्या—Construe सत्रे आसतीवर्छ स्तुत्या उत्साह्यन्मिनजँगाद । निःस्पृहेण कृतापि त्रतिः प्रभारये भाजत एवं आसतीवर्छ=यज्ञकतीरं, 'A sacrificer at the full and change of the moon.' Cf. Páui. V. 2. 112. "रजः-कृष्यासित्पिर्पदो वट्टच्", 'The affix वट्टच् (वट्ट) comes, in the sense of मतुष् after रज्ञस्, कृषि, आसति and परिषद्.' The lengthening of the vowel in कृषि and आसति takes place by VI. 3. 118. निःस्पृहेण—Analyse निर्णता स्पृहा यस्मात् स निःस्पृहः तेन ताहशेन, 'By one who is free from desire.' 'By one who is indifferent to greed or covetousness.' सत्रे आसतीवर्छ स्तुत्या उत्साह्यन्मिनजगाद—'Encouraging the sacrificer, by eulogistic words, in the long sacrifical session, the sage spoke the following words.' निःस्पृहेण कृतापि त्रतिः प्रभोरये भाजत एव—'The enlogy pronounced by a person indifferent to greed is but meet before a king.'

St. 34. य:-Construe सगरादिभिः [त्वत्पूर्वजैः] सप्ततन्तुभिः [ यज्ञैः] धर्मस्य यस्तन्तुर्धृतः स एव त्वया सम्राजा सम्यगालम्बितः Cf. R. XIII. 3. "गुरोपियक्षोः कपिलेन मध्ये रसातलं संक्रमिते तुरङ्गे । तदर्थमुर्वीमवदारयद्भिः पूर्वैः किलायं परिवर्धितो नः॥" सप्ततन्तुभिः, Expl:-सप्तभिक्छन्दोभिरग्रिजिह्वा-भिवां तन्यते । यहा । तानि सप्त तन्यन्तेऽत्र. 'A sacrifice.' Cf. Unadi-Sûtra " सितनिगमिमसिसच्यविधाभ्काशिभ्यस्तुन् ". As, तन्तुः, गन्तुः &c. The sense of the Instrumental is करण. सगर m.-A king of the Solar race, an ancestor of Rama. When he commenced to perform the horse-sacrifice for the hundredth time, Indra, in fear, stole away his sacrificial steed and carried it off to Pátála. Sagara's sixty-thousand sons who were appointed to guard the animal indiscreetly accused the sage Kapila of having stolen it and were instantly reduced to ashes by that sage. In their attempt to find out the horse the sons of Sagara had to dig their way to Patala and the boundaries of the ocean were thus increased; hence called सागर. For genealogical table see our third edition of Raghu at the beginning of notes. सन्नाट् m., Expl:—सम्यग् राजतीति सम्राट्, 'A sovereign lord.' 'Paramount sovereign.' 'One who rules over other princes and has performed the राजस्य sacrifice.' य:—'The line (or thread) of customary observances (of religion), which had been maintained (or continued ) by your ancestors, Sagara and others, by continual performance of sacrifices, has been, so to say, appropriately upheld by thee, sovereign lord,

St. 35. अपि—Construe तव विस्तायां सत्यामि सत्रसंभारसंपदः विक्रमस्य [ते ] श्रियं अविस्ततां वदन्तीवः विस्तायां, Expl:—विस्तर्यतेऽनया इति विस्ता जरा तस्यां विस्तायां, 'With respect to the old age.' अविस्ततां—Analyse न विस्तता अविस्तता तां अविस्ततां, 'Not decaying.' 'Ever increasing.' 'Not fallen down.' सत्र°—Analyse सत्राणां संभाराः सत्रसंभारः तेषां संपदः सत्रसंभारसंपदः, 'Ever increasing prosperity of the preparations of sacrificial sessions.' अपि—'Though you have, in truth, become old, the ever increasing prosperity of the preparations of sacrificial sessions, declares (or proclaims), as it were, the fortune of your valour, to be ever strong.'

St. 36. कृत°—Construe कृतवेलाव्यतिकान्तिः त्वरासंकोचितास्वरा ते कीर्तिः साभिसारा इव आशया द्रमाकामत्. कृत°—Analyse कृता वेलायाः व्यतिक्रान्तिर्यया सा कृतवेलाव्यतिक्रान्तिः कृतोद्धितटोह्रङ्गना, 'Which has gone beyond (or transgressed) the strand of the ocean.' 'Which has effected the crossing of the sea-shore.' As applied to अभिसारा or अभिसारिका the compound may be analysed as, कृता वेटायाः समयस्य व्यतिकान्तिः उद्धंघनं यया सा, 'Who has violated the time of her assignment (or appointment).' त्वरा°—Analyse त्वरया सङ्कोचितं न्यूनितं अम्बरं आकाशं यया सा त्वरासंकोचिताम्बरा, 'Which has made smaller (or which has shortened ) the space of the heavenly vault by its speed (or strides )' i. e. which remained occupying the entire surface of heavenly vault. आकाशाद्रव्यधिकं व्यापिका. As applied to अभिसारा or अभिसारिका the compound may be analysed in the following way. त्वरया सङ्कोचितं संद्रतं अम्बरं वस्त्रं यया सा, 'Who has held up her gar-ment in her haste ( or speed ) of going. 'आज्ञा—'Quarter.' 'Region.' When applied to अभिसारा or अभिसारिका it means, 'desire, ' love,' And आज्ञया is then equivalent to कामेन. कृत - Your fame, which has gone beyond the oceanic strand, which has shortened the space of the heavenly vault by its speed, has, like an Abhisarika. made gigantic strides beyond quarters.

St. 37. किनत्—Construe अयं स्वर्गः कतुः तव स्वार्थे किनत । यदान्यता [ते ] निःस्वं प्रति फलस्पृहां विनेव प्रथते किनतः स्वार्थे—Analyse स्वस्य अर्थः स्वार्थः तिसमन् स्वार्थः, 'For one's own object.' 'For one's own advantage or interest.' स्वर्गः, Expl;—स्वर्गाय हितं स्वर्गः, 'Leading to heaven.' 'Heavenly.' 'Celestial.' फलस्पृहां—Analyse फलस्य स्पृहा फलस्पृहा तां ताहशीं, 'A longing for desired fruit or result.' निःस्व—See notes on stanza 2 canto III. वदान्यता, Expl:—'मां याचस्व' इति वदिति स वदान्यः तस्य भावः वदान्यता, 'Liberality.' 'Munificence.' 'Generosity,' 'Cf. Unádi—Sûtra "वदेरान्यः." किनन्—'I hope this

sacrifice which takes ( lit. leading ) you to the Svarga is intended for your own object or I think this liberality is simply meant for the poor without looking towards any desired fruit ( or end ). '

- St. 38. आदाय—Construe आब्येभ्यः करमादाय घनाघनः सिन्धुभ्यो वारि प्रपीय स्थलेषु इव कीकटेषु वर्षसि अपि [ किनत् ]. आब्येभ्यः Expl:—आध्यायंतीति आब्याः तेभ्यः आब्येभ्यः, 'From rich men.' Cf. Pani. III. 1. 136. and VI. 3. 109. कीकट adj.—'Poor.' 'Needy.' Cf. Mediní "कीकटः कृपणे निःम्वे त्रिषु गुंभूनि नीहाति." Also Hemachandra "कीकटः कृपणे निःम्वे त्रिषु गुंभूनि नीहाति." Also Hemachandra "कीकटः कृपणे निःम्वे देशभेदे त्राह्मे." And Vis'va "कीकटस्तुरगे निःस्वे देशभेदे मितम्पचे." घनाघनः—'A thick or rainy cloud.' Derived from हन् vt. 2. P. (अनिद्). 'To kill.' 'To strike.' 'To overthrow.' 'To destroy.' Cf. Pani. VI. 1. 12. and the Vartika thereto "इन्तेष्ट्यं च." The root हन् is reduplicated before the affix अच्, and the augment आक् comes after the अभ्यास, and घ is the substitute of ह of the अभ्यास. Thus हन् +अच्=घन्+आक्+हन् +अच्=घनाघनः (The second ह is changed into घ by VII. 3. 55.), as in the phrase "चनाघनः शोभनअपणीनाम्." Cf. Dharanî "अन्योन्यघट्टने चैत्र घातुके च घनाघनः" अपि in the stanza is eqivalent to कचित. आदाय—'After collecting taxes from rich people, I hope you shower them down on the needy, just as a rainy cloud, drinking up water from streams, showers down on every piece of land.'
- St. 39. नवे—Construe राज्यार्थं नवे वयसि प्रविधाय जरां गतान् ते सृत्यान् अक्षमे समये पुष्णासि कचित्. राज्यार्थं—Analyse राज्यमेव अर्थः राज्यार्थः तं ताह्यं, 'For the stability of kingdom.' मृत्यः, Expl:—श्रियते इति सृत्यः, 'A servant.' सादरं adv.—Analyse आदरेण सह यथा स्थात् तथा सादरं, 'Respectfully.' अक्षमे समये—'At the time when they were disabled.' प्रविधाय ger.—' Having placed in front.' 'Having paid attention to.' नवे—'I hope you respectfully look after your servents, at the time, when they are disabled on account of their old age, after having taken a lead (lit. having placed themselves in front) in the preservation of your empire in the prime of their youth.'
- St. 40. त्वत् —Construe त्वद्विक्रमेण वैयव्यं प्रापिताः वालप्राणार्थिनीः रिप्रयोपितो वन्ध्रवत् मम्यप्रश्वसि कचित् त्वद्विक्रमेण—Analyse तव विक्रमः त्वद्वि-क्रमः तेन तादशेन, 'By thy heroic actions.' वैथव्यं, Expl:—विधवायाः गतंभर्तृकायाः भावो वैथव्यं तत् तादशं, 'To widowhood.' रिप्रयोपितः—Analyse रिप्णां योपितः रिप्रयोपितः ताः तादशीः, 'Ladies of the enemies.' बाल'—Analyse प्राणाः एव अर्थो यासां ताः प्राणार्थिन्यः । बालानां प्राणार्थिन्यः वालप्राणा-धिन्यः ताः तादशीः, 'Seeking the safety of their childrens' lives.

বৈব<sup>°</sup>—' I hope you protect, in a proper way, like your kindred, the ladies of the enemies who seek the safety of their children's lives and who have been brought to windowhood by your heroic actions.'

St. 41. द्वियन—Construe आहो तिनर्गस्य द्वियन चिरं साम्यं गर्तः धर्मः अय तन वयसो द्वव्या सह संवर्धते कचितः तिनर्गस्य—Analyse त्रयाणां धर्मार्थकामाना वर्गः तिनर्गः तस्य तादशस्य, 'Of the three objects or pursuits of life, viz. religion or virtue (धर्म), wealth (अर्थ), and pleasure (काम).' व्या—'By the growth.' Derived from द्व्यू vi. I. A. (सेद्)'To grow.''To increase.' द्व्यून—'In the beginning religion (or virtue), one of the three objects or persuits of thy life which, for a long time, was in harmony with the other two (viz. अर्थ and काम), is, 1 hope, now—a—days, growing to perfection along with the development of thy years' (i. e. now—a—days you disregard अर्थ and काम and make धर्मे the sole pursuit of your life).

St. 42. इति—Construe इति छने: प्रशावकाशस्य विराम वैदेही निजं थनु: इष्टु-कामा रामल्ह्मणी विवेद. प्रशावकाशस्य—Analyse प्रशानां अवकाशः प्रशावकाशः तस्य तादशस्य, 'Of the interval of questions or intermediate time of questions.' वैदेहः, Expl:—विदेहानां राजा वैदेहः, 'The lord of the Videhas.' See our note on Mithila the capital of the Videha country stanza 1 canto VI. इति—'Thus after the cessation of the interval between queries of the sage, the lord of the Videhas guessed that Rama and Lakshmana were eagerly wishing to see his bow.'

St. 43. एकं—Construe तस्य क्षमापतेः क्षणमुद्रेचितं एकं भूचापं अनुजी-विभिः चापस्यानयने हेतुः आसः उद्रेचितं adj.—Caus. past parti. of उद्रिच् 'Caused to rise. 'Raised.' भूचाप n.—Analyse भूरेव चापं स्चापं, 'A bow made of eyebrows.' 'An eyebrow-bow.' अनुजीविगिः, Expl:—अनुजीवितुं शीढं येपां ते अनुजीविनः तैः ताहशैः, 'By those who live by or upon.' 'By dependants.' 'By followers.' अमापतेः [ or क्ष्मापतेः ]—Analyse क्षमायाः घरित्र्याः पतिः नायः क्षमापतिः तस्य ताहशस्य, 'Of the lord of the earth.' एकं—'One of the eyebrow-bows of that lord of the earth, when raised up for a moment, became the cause of the fetching of that bow ( to the court ) by the retinue.'

St. 44. वर°—Construe वरवक्त्रेन्दुविम्बित्द्यासगृध्वं परं यहं सीताविवाह-संयोगस्वरोधार्गछान्तरं [तद्वहदाशरिथः चक्रीचकारत्युत्तरेणान्वयः]. वर°—Analyse वक्त्रमेव इन्दुः वक्त्रेन्दुः तस्य विम्बं वक्त्रेन्दुविम्बम्। वरस्य यद् वक्त्रेन्दुविम्बं वरवक्त्रेन्दुः विम्बं तस्य त्विद् तस्याः यासस्य गृध्वं वरवक्त्रेन्दुविम्बत्तिद्यासगृध्वं, 'Greedy of makipg a mouthful of the splendour of the orb of the face-moon of the bride-groom.' सीता°—Analyse अन्या आगँछ। आगँछ।न्तरम्। सीतायाः विवाहः सीताविवाहः तस्य संयोगः तस्माद् यत् सखं तस्य रोयस्य आगँछ।न्तरं सीता-विवाहसयोगस्वरोघागछ।न्तरं, 'A second bolt (or bar) arresting the happiness of the marriage union of Sítà. 'Verses 44, 45, 46 and 47 form a कछ।पक. For definition see notes on the stanza 2 canto II. वर°—'The son of Das'aratha bent that bovy, which was the formidable planet that was eager to make a mouthful of the splendour of the orb of the face-moon of the bridegroom and was a second bolt arresting the happiness of the marriage-union with Sítà.'

St. 45. अहिर्बुध्नय°-Construe अहिर्बुध्नयपरित्यागतीत्रशोकभराद् लोहसम्रद्भस्य मध्ये निःशब्दं चिरं शयितमिव [ तद्भन्नः चक्रीचकारित्यत्तरेण संबन्धः ]. अहिर्बुध्नय°— Analyse अहिर्बुध्नयस्य शंकरस्य परित्यागात् तीत्रो यः शोकस्य भरः तस्मात्, 'From the weight (or vehemence) of violent grief consequent on the desertion (cr discarding) by the god S'iva.' लोह°—Analyse लोहस्य अयसः सम्रद्गः संपुटकः लोहसम्रद्गः तस्य लोहसम्रद्भस्य, 'Of the iron box.' निःशब्दं adv.—Analyse निर्गतः शब्दो यस्मात् स यथा स्यात्तथा, 'Without noise.' 'Noiselessly.' अहिर्बुधन्य°—'Overcome by the vehemence of violent grief consequent on its desertion by the god S'iva, it has noiselessly slept, as it were, for a long time in an iron case.'

St. 46. अमार्दवं—Construe अमार्दवं अतिस्तब्धं ग्रुणेनापि न नामितं ईशेन दर्शितस्नेहं अग्रहं नीचं जनमिव [ तद्वज्ञरादाय चक्रीचकारेत्युत्तरेणान्वयः ]. अमार्दवं-Analyse अवियमानं मादेवं यस्य तदमादेवं कठिनं, 'Hard.' 'Stiff.' 'Inflexible.' When applied to नीचं जनं. अमादेवं is equivalent to अविनीतं, 'Badly trained.' 'Badly brought up.' 'Ill-mannered.' अतिस्तब्धं-Analyse अतिशयितं स्तब्धं अतिस्तब्धं इदं 'Excessively firm.' - ' Very strong.' As applied to नीचं जनं, अतिस्तब्धं is equivalent to अति-धृष्टं, 'Very impudent.' 'Excessively rude.' गुणेनापिन नामितं means, ज्याद्वारापि नमयितुमशक्यं, ' Difficult to bend down even for stringing.' दर्शितकंह-Analyse दर्शितः सेहः यस्मिन् तत् दर्शितकेहं कृतप्रीतिं, 'To which favour was shown. ' ईशेन दक्षितकोई means, ' Highly favoured by S'iva.' As applied to नीचं जनं, इंशेन दिशतकोई means, ' Highly esteemed by a king. ' अपहे, Expl:—पहीतुमयोग्यं अपहे, 'Incapable of holding.' As applied to नीचं जनं, अपहं means, विवायुत्कपीपदेशादिनापि सन्मागे ज्यापारियतमञ्ज्यं, 'Incapable of being brought to a right path by sound instructions replete with learning. ' अमृद्द- He bent that bow which was hard, very strong, difficult to bend down

even for stringing, highly favoured by S'iva, and incapable of being handled like a man of low birth.

- St. 47. चक्रीचकार—Construe कर्णान्तावतंसितनखग्रुतिदांशरिथः सीताक यथनं तद्वग्रदाय चक्रीचकार कर्णान्ता°—Analyse कर्णस्य श्रोत्रस्य अन्तः कर्णान्तः तिस्मन् कर्णान्ते अवतंसिता कर्णाभरणीकृता नखानां युतिः कान्तियंन स कर्णान्तावतंसि तनखग्रितः, 'Who had turned the splendour of his nails into an ornament to his ear. ' दाशरिथः, Expl:—दशरथस्य गोत्रापत्यं पुमान् दाशरिथः, 'Son of Das'aratha.' सीता°—Analyse सीतायाः कयः सीताकयः तस्य धनं सीताक्षयः , 'Money for the purchase of Sità.' चक्रीचकार—' The son of Das'aratha, who had turned the splendour of his nails into an ornament for his ear, took up and bent that bow, which was the price for the purchase of Sità.'
- St. 48. ततः—Construe ततो रामस्य यशोयोपणहिण्डिमः चापभङ्गसम्प्रद्भवः नासकरो नादः दिशः ससर्प. नासकरः—Analyse नासं करोतीति नासकरः, 'Inspiring terror.' चाप°—Analyse चापस्य भङ्गः चापभङ्गः तस्मात् सम्रद्भवो यस्य स चापभङ्गसम्प्रद्भवः, 'Having its source in the breaking of the bow.' 'Sprung from the breaking of the bow.' यशोघोषण°—Analyse यशसो घोषणं यशोघोषणं तस्य डिण्डिमः यशोघोषणडिण्डिमः, 'A drum that proclaims his glory.' ततः—'Then a terrior-inspiring sound, sprung from the breaking of the bow and which was a drum that prolaimed the glory of Ráma, pervaded (or filled) the quarters.'
- St. 49. श्रेत्र°—Construe गुणस्य श्रेत्रभूमिः अखिला असौ सीतया सहिता वप्रैर्षता सबः फलवती पुरी प्रचकम्पे. क्षेत्रसूमिः - Analyse क्षेत्राणां भूमिः क्षेत्रसूमिः, 'An expanse of land fit to be cultivated.' गुणस्य क्षेत्रभूमि: means, 'The land that gives birth to virtues (or merits).'सीतया सहिता वप्रैर्हता means, सीतया जानक्या सहिता वप्रैः नगरप्राचीरहेता, 'Encircled (or surrounded) by the city-rampart including the daughter of Janaka. ' When applied to क्षेत्रसमि: the expression means, सीतया लाङ्ग्लपद्धत्या सहिता वप्रै: केदारहतिभिर्दता, ' The field-land, being furrowed, was environed by the basins for water.' फलावती means, सुलायुपलियमती, 'Procuring .happiness, and articles of enjoyments. ' As applied to क्षेत्रभूमिः, फलवती means, बस्यसमृद्धिमती, ' Possessing richness of corn (i e. rich in corn ). ' अखिला-When applied to क्षेत्रभूमिः means, अप्रहता, 'Untilled.' 'Uncultivated.' 'Waste.' अब - 'The whole of this city, the site that gives birth to merits, which was environed by its ramparts including Sita and was immediately procuring happiness and articles of enjoyments, began to quake.

St. 50. रोम°—Construe रोमोद्धेदापदेशेन हदि अङ्कृरितं हर्षं अश्वस्त्रेण सिञ्चन् महीपतिः स्रुनिमाह स्म. रोम°—Analyse रोमणां उद्धेदः स एव अपदेशः रोमोद्धेदापदेशः तेन ताहशेन, 'Under the plea of displaying (lit. breaking out of) the bristling of the hair of the body.' अङ्कृरितं adj.—'Sprouted.' अश्वस्त्रेण—Analyse अश्रूणां स्त्रः अश्वस्त्रः तेन ताहशेन, 'By streaming down of tears.' महीपतिः—Analyse मह्याः पतिः महीपतिः, 'Lord of the earth.' आह स्म—Is equivalent to उनाच or बभाषे. रोम°—'Shedding by the flow of tears the joy sprouted in his mind under the plea of displaying the bristling of the bodily-hair, the lord of the earth began to address the sage.'

St. 51. प्रीहे-Construe यचापभद्भदेवं सीमन्तिनीधनं मे प्रार्ण प्रीहेऽपि वयसि प्रायः तपिस स्पृहां रुणिहः चाप°—Analyse चापस्य भङ्गः चापभङ्गः तन देयं चाप-अदुरं, 'Fit to be given ( or bestowed on ) by the breaking of the bow. ' प्राण n.—' The principal or chief debt.' Cf. Pani. VI. 1. 89. and the Vartika thereto "प्रवत्सत्तरकम्बलवसनार्णद्वानामृणे," 'The दृद्धि is the single substitute when the word ऋण following प्र, वत्सतर, कम्बल, वसन, ऋण and दश.' As प्राण 'principal debt,' वत्सतराणम् 'the debt of a steer, ' कम्बलार्णम् 'debt of a blanket, ' वसनार्णम् 'debt of a cloth, ' &c. सीमन्तिनीधनं—Analyse सीम्नोऽन्तः सीमन्तः सोऽस्त्यस्याः सीमन्तिनी। सीमन्तिनीरूपं धनं सीमन्तिनीधनं, 'Money in the form of a female.' Cf. Paṇi. VI. 1. 94. and the Vartika thereto " शकन्ध्वादिपु पररूपं वाच्यं." The प्रकृप subtitution takes place in the case of शकन्धु: &c. As शक + अन्युः = शकन्युः, कुछ + अटा = कुछटा, सीम + अन्तः = सीमन्तः hair; ' when not referring to 'hair', the form is सीमान्तः प्रीदे-'That principal debt of mine, the wealth in the form of a female, which ought to be paid after the breaking of the bow, thwarts, as a rule, the intention of practising the religious austerities even in old age.

St. 52. तत्—Construe विक्रमक्रयलिमतं तत् [प्राणं] रामस्य दास्यं गतम्। अस्य इस्विद्धितीये अभिलामिष में [ मया ] न्यस्तां विद्धिः विक्रम°—Analyse विक्रमस्य क्रयः विक्रमक्रयः तेन लिमतं विक्रमक्रयलिमतं, 'Secured (or obtained) by the price of heroism.' इस्वाद्धतीय—Analyse इस्वेषु द्वितीयः इस्विद्धतीयः तिस्मन् तार्शे, 'On the second of his younger brothers.' अभिला f.—Was the daughter of Janaka, sister of Sitá, wife of Lakshmana and mother of Gandharvi Somadá. तत्—'The chief debt which has been purchased at the price of heroism has now assumed (lit. gone to) the servitude of Rama.' 'Know, O sage, that I have bestowed even my Urmilá on the second (i. e. Lakshmana) of his younger brothers.'

St. 53. शोकाख्यं—Construe अस्य [ जनकस्य ] वैदेशाः [ संबन्धि ] विवाहपरिलम्बजं शोकाख्यं हच्छल्यं स तपस्यन् अस्तुकारेण निचकर्पः शोकाख्यं-Analyse शोक एव आख्या यस्य तत् शोकाख्यं, ' Bearing the name of grief. ' वैदेखा:, Expl:-विदेहस्य गोत्रापत्यं स्त्री वैदेही तस्याः वैदेखाः, ' Relating to (or pertaining to) Vaidehí.' 'About Vaidehí.' विवाह'-Analyse विवाहस्य परिलंबाज्जातं विवाहपरिलम्बजं, 'Consequent on the delay of marrige. 'Sprung from the putting off of her marrige.' हुच्छल्यं-Analyse हुदः शल्यं हुच्छल्यं, 'A dart of the mind.' 'Mentalarrow. ' अस्तुकारेण, Expl:-अस्तु इति शब्दः अस्तुकारः तेन अस्तुकारेण, 'By saying 'so be it.' According to some अस्तं करोतीति अस्तकारः तेन अस्त-कारेण, ' By an efficacious medicament. ' ' By the talismanic power.' अस्ते is here the acc. of अस्त ' Producing that which the physician promises shall be . ' श्रोकाल्यं—' That sage, who was practising the religious austerities, extracted the dart of his heart, going by the name of grief consequent on the delay of the marriage of Vaidehi, by an efficacious medicament (or by a talismanic elixir ).

St. 54. अथ—Construe अथ राजद्वयमनोरथः अन्यराजन्यप्रीतिप्रशमनो दृता-स्थितो रथः अयोध्यां प्रायात्. दृतास्थितः—Analyse दृतेः आस्थितः दृतास्थितः, 'Occupied by the messengers. ' राज°—Analyse राजोः द्वयं राजद्वयं तस्य मनोरथः राजद्वयमनोरथः, 'A vehicle of the mind of both the kings.' अन्य°—Analyse अन्ये ये राजन्याः तेषां प्रीतिं प्रशमयतीति अन्यराजन्यप्रीतिप्रशमनः, 'Pacifying (or tranquilizing) the fondness (for Sîtâ) of other princes.' अथ—'Then a car, the vehicle of the mind of both the kings, occupied by the messengers and pacifying the fondness (for Sîtâ) of other princes, was sent to Ayodhyâ.'

St. 55. यत्—Construe रघुपतिरूपिनिर्जितः [ रामरूपेण निर्जितोऽपि ] असी [ मदनः ] वैट्रियक्षतकृतसंमदावसादः [ टजाघातकृतहर्षनाशो ] यनासीत् [ यनासृत] तद्भूतभर्ता [ शङ्करेण ] टाटाट्यउवटनरयेण [ स्वीयभाटस्थविह्नदिहेन । करणेन ] हृत्यभुवः [ मनोभुवः ] नैरात्म्यं [ अनक्ष्रत्वं ] शिवाय [ कल्याणाय ] मृष्टं [ कृतं ]. रघुपति॰—Analyse रघुणां पितः रघुपतिः तस्य रूपेण सौन्दर्येण निर्जितः रघुपिति॰ स्पिनिर्जितः, ' Put to shame by the extraordinary beauty of the lord of the Raghus.' वैट्यक्य॰—Analyse वैट्यस्यस्य श्रतं तेन कृतः संमदस्य अवसादः यस्य स वैट्यक्यक्षतकृतसंमदावसादः, 'Having want of energy (or joy) consequent on the sore of disgrace (or unnaturalness).' लालाख॰—Analyse टलाटे भवः टाटाट्यः । टाटाट्यः यः जवटनः विहः तस्य रयः दाहः तेन टाटाट्यउवटनरयेण, ' By the flame of the fire of forehead.' भूतभर्ता—Analyse भूतानां भर्ता भृतभर्तां तेन भूतभर्ता, ' By the lord of the evil—

beings.' 'By S'iva.' नेरात्म्यं—Analyse निर्गतः आत्मा यस्य स निरात्मा तस्य भावः नेरात्म्यं, 'Bodilessness.' 'Non-existence.' (निरात्मा means, 'having no separate soul or no individual existence'). हृद्यभुवः—Analyse हृद्ये भृः उत्पत्तिर्यस्य स हृद्यभूः तस्य हृद्यभुवः मनोभुवः, 'Of the mind-born.' 'Of the fancy-born.' The metre of this and the next two verses is प्रहृषिणी, which is thus defined:—" इयाग्राभिमेन-जर्गाः प्रहृषिणीयम्." The Ganas are, म न ज र and a long syllable, Translate:—'That there was no want of joy (or energy) consequent on the sore of disgrace in Madana though he was put to shame by the extraordinary beauty of the lord of the Raghus, was due to the boon of non-existence conferred on the mind-born god by the lord of evil-beings when he burnt him by the flame of the fire of his forehead.'

St. 56. पीन°—Construe पीनांसः विशालः उरस्तटः क्षामं मध्यमं तच्छरीरं नियतं व्यथयति इति पात्रा स्वयमञ्चिन्त्य अस्य देहः तम्बाहुस्तम्भाम्यां दृदं यन्त्रितः इतः पीनांसः—Analyse पीनौ असौ यस्य स पीनांसः, 'Having fleshy shoulders.' 'Having fat shoulders.' उरस्तटः—Analyse उरसः तटः उरस्तटः, 'Possessing sloping globes of breast.' तम्बाहु॰—Analyse तम्बी च तो बाहु च तम्बाहु तावेव स्तम्भी तम्बाहुस्तम्भी ताम्यां तम्बाहुस्तम्भाम्यां, 'By means of pillars of long arms.' पीन॰—'The broad slopes of the breast associated with the fleshy shoulders may (perhaps) decidedly inflict pain on the thin middle part of that body: with this thought in his mind the Creator, as it were, firmly bound up his body by means of the pillars (or props) of long arms.'

St. 57. नेत्र°-Construe उष्णगुतिकरजुंकुमानुलिप्तः व्याक्षाशारणवनजप्रभाविशेषः तेन नेत्रान्ताथरकरपह्नवप्रमाभिः निजित्य पादयोः अयस्ताद् आहितः इव. नेत्र°-Analyse नेत्रयोः अन्ता नेत्रान्ता । नेत्रान्ता च अथरश्र करपह्नवश्र नेत्रान्ताथरकरपह्नवाः तेषां प्रभाः नेत्रान्ताथरकरपह्मवप्रभाः ताभिः तादशीभिः, ' By the splendour of sprout-like hands, lower lip, and the extremities of eyes. ' उष्ण॰-Analyse उष्णगुतेः रवेः कराः रदमयः ते एव कुङ्कुमं तेन अनुहिद्तः उष्णगुतिकरकुङ्कुमानु- हिप्तः, ' Besmeared with the saffron-paste consisting of the rays of the sun. ' व्याक्षाश् -Analyse वने जले जातानि वनजानि कमलाने । अरुण्यानि रक्षानि तानि वजनानि अरुण्यनजानि । व्याक्षाशानि विकसितानि यानि अरुण्यनजानि त्याक्षाशारणवनजानि तेषां प्रभायाः विशेषः व्याक्षाशारणवनजप्रभाविशेषः, ' Excellent splendour of the full-blown red lotuses. ' नेत्र॰-'After having eclipsed the excellent splendour of the full-blown red lotuses enveloped in the saffron-powder of the rays of the sun, by means of the splendour of sprout-like hands, netherlip and

the extremities of his eyes, he, as it were, put it under the soles of his feet.

St. 58. ज्ञानं—Construe विलोचनं ज्ञानं चेति विमलदृत्तिग्रुणस्वभावे तद्यि प्रथिते उभे नेत्रे [स्तः]। तथोरेकं श्रुतिपथस्य समीपमात्रं यातम् । अन्यत् [ च ] अखिलश्रुतिपारं प्रपन्नं, विमल°—Analyse दृतिश्र गुणश्र स्वभावश्र दृतिगुणस्वभावाः। विमलाः द्वतिग्रणस्वभावाः ययोः ते विमलद्वतिग्रणस्वभावे, 'Possessing clean (or spotless) movement, quality and nature. ' প্রনি'—Analyse अत्योः पन्थाः श्वतिपथः तस्य श्वतिपथस्य, ' Of the range of the ear.' समी-पमात्रं-Analyse सङ्गताः आपः यश्मिन् तत् समीपम् । समीपमेव समीपमात्रं, 'Very close. ' 'Very near. ' अखिलश्रुतिपारं—Analyse अखिलाश्र ताः श्रुतयश्र अखिलश्चतयः तासां पारं अखिलश्चितिपारं, 'To the other end of all Vedas.' The metre of this and the next verse is aut-afaces. For the definition and its Ganas see notes on V. 61. विलोचनं ज्ञानं चेति विमल-वृत्तिग्रणस्वभावे तदीये पथिते उमे नेत्रे स्त:- 'Knowledge and the विलोचन (i. e. the eye) both these are his celebrated eyes, having clean (or spotless) movement, quality and nature. ' तयोरेक अति-पथस्य समीपमात्रं यातं—' One of these two (i. e. the physical eye ) has gone to the nearest range of his ear (i. e. he had long eyes).' Cf. R. IV. 13. " कामं कर्णान्तविश्वान्ते विशाले तस्य छोचने । चक्रप्यता त शासेण सङ्गकार्यार्थद्शिनाः " अन्यत [ च ] अखिलश्वतिपारं प्रपन्नं— And the other has reached the other end of all the Vedas (i. e, the mental eve).

St. 59. इत्यं—Construe इत्यं वराश्रयकथेषु जनेषु [ सत्छ ] घर्मसिळ्ळास्पद-गण्डलेखा सीता शशिनिर्मलदन्तकान्तिज्योत्स्नानिपिक्तदशनच्छदपह्नवेन नम्रेण सुखेन तस्थीः वराश्रयकथेप-Analyse वरमाश्रयतीति वराश्रयाः । वराश्रयाः कथाः येषां ते वराश्रयकथाः तेषु तादशेषु, ' Narrating of the stories relating to ( or referring to ) the bridegroom,' वर्मं -Analyse वर्मात् सलिलं वर्मसलिलम वर्मसिलेलं आस्पदं वर्मसिलिलास्पदं तदेव गण्डयोः छेला यस्याः सा वर्मसिलिलास्पद-गण्डलेखा, 'Having (or bearing ) the line on her cheek the site of the perspiration from heat. ' शशि - Analyse शशिनः इव निर्मेखा दन्तानां कान्तिरेव ज्योत्स्ना तया निपिक्तः दशनच्छदः एव पह्नत्रो यस्य तत् शशिनिर्मेखदन्तकान्ति-ज्योत्स्नानिषिक्तदशनच्छदप्रख्वं तेन तादशेन, 'Possessing sprout-like lips sprinkled over with the moon-light splendour of white teeth resembling the moon. ' इत्यं-' While the people were thus narrating the stories relating to the bridegroom, Sitá, bearing the line on her cheek which was the site of the perspiration from heat, stood with her face hung down, displaying the sprout-like lips sprinkled over with the moon-light splendour of white teeth resembling the bright moon.

## CANTO VII.

St. 1. तत:--Construe ततः सा धरित्रीतनया ग्रुराः अलङ्घःयं [अत एव ] गरीयः शासनं प्राप्य स्थपत्यग्रद्धान्तजनैः परीता [ सती ] त्रतिनो नमस्यां कर्तुं जगाम. धरित्रीतनया-Analyse धरित्र्याः तनया धरित्रीतनया, 'The daughter of the earth,' (i. e. सीता). धरित्रीतनया [ or सीता ] was the daughter of Janaka, king of Mithila. She is called earth-born, as having been turned up from the soil of a piece of land specially reserved for sacrifices by a plough ( देवयजनसंभवा ). She was married to Rama and accompnied him to the wilderness. While there Ravana carried her off by force to Lanka. She scornfully rejected the address of Ravana who tried to violate her chastity. She was finally rescued by Rama, but had to pass through a severe ordeal before she was received by her husband. She was again repudiated by Rama while in an advanced condition of pregnancy (कडोरगर्भा ). She then took refuge with Valmiki and at his hermitage was delivered of কুৱা and তুৱ whom the sage brought up. अलङ्घर्यं, Expl:—लंघितुमशक्यं अलङ्घर्यं, 'Inviolable.' 'Not to be transgressed. ' ' Venerable.' स्थपत्य m. [ or स्थपति m. ]—' A guard or attendant of the women's apartment. ' 'A chamberlain. ' स्थप त्यग्रदान्तजनै:--Analyse ग्रदान्ते जनाः ग्रदान्तजनाः । स्थपत्याश्च ते ग्रदान्तजनाश्च स्थपत्यग्रदान्तजनाः तैः ताद्दशेः, ' By chamberlains and attendants in the inner apartments of the palace of a king.' नमस्या f.-'Adoration. The metre of this canto is उपजाति. For definition &c, see notes on I. 1. तत:—' Then after baving received the important inviolable order from her sire that daughter of the earth, surrounded by the chamberlains and attendants in the inner apartments of the palace, proceeded to adore the sage ( lit. to do the adoration of the ascetic ).'

St. 2. सुलेन—Construe गजकुरभपीनस्तनात्रकृष्टा [सा] महर्षेः चरणे सुलेन नत्वा भूपः तमेव भरमुद्दहन्ती यन प्रतिपद्य समुत्रनामः गज॰—Analyse गजस्य कुरभो गजकुरभो ताविव पीना स्तनो ताभ्यां अवकृष्टा गजकुरभपीनस्तनावकृष्टा, 'Bent down by the full-breats resembling the temples of an elephant.' महर्षः—Analyse महाश्रासो ऋषिश्च महर्षिः तस्य ताहशस्य, 'Of the great sage.' सलेन॰—After having easily, bowed down at the feet of the great sage, she, bent down by the full-breasts resembling the temple-

aides of an elephant again bearing that very burden, rose up with great efforts ( lit. having recourse to efforts ).'

- St. 3. सत्यं—Construe यद अस्याः प्रविभाव्यसागो दृष्टिप्रवेकः कृष्णयत्मौ सत्यं खल्ल । तद् [तस्पाद्] धनदोपमस्य भर्तुः स्रोहेरितं धैयन्धनं [सा सीता] तेन [कृष्ण-वर्तमं ] ददाहः प्रविभाव्यरागः — Analyse प्रकपण विभाव्यः प्रविभाव्यः । प्रवि-भाव्यो रागो यरिमन् स प्रविभाव्यरागः, 'Betraying a highly remarkable love. ' Betraying a clear indication of love.' When applied to क्रुणवृत्मी the compound means, 'Having its red flame plainly visible. 'द्षिप्रवेक:-Analyse दृष्टे: प्रवेक: दृष्टिप्रवेक:, 'The most excellent side-glances. ' प्रवेकः, Expl:-प्रविच्यते इति प्रवेकः, ' Most excellent. ' 'Chief.' 'Choicest.' Derived from विच् vt. 7. U. (अनिद्), 'To divide. ' 'To separate. ' कृष्णवत्मी, Expl:-कृष्णी धूमी वत्मीस्य, ' Fire which leaves behind a black track.' क्षेड्रेरितं-Analyse क्षेट्रेन इंरितं केडेरितं 'Arising from love.' Directed through love. 'When applied to acur-त्रत्मी the compound may be analysed as, न्हेंन तैलेन इंरित वर्धितं, 'Made larger by pouring oil. ' धनदोपमस्य-Analyse धनदः कुनेरः उपमा यस्य धनदोषमः तस्य तादशस्य, 'Resembling the lord of wealth.' 'Like the lord of wealth,' i. e. Kubera. थेयेंन्यनं-Analyse चैर्यमेव इन्यनं धेयन्यनं, 'Fuel in the form of patience. 'Translate:- Since her excellent glances, manifesting love, were in truth fire itself; therefore, she with them, consumed the fuel in the form of patience, directed through love, of him who resembled the lord of wealth.
- St. 4. विन्यस्त°—Construe विन्यस्तपीनस्तनहेमकुम्मा तद्भदयोपकार्या मनो-भुवः तत्प्रथमप्रवेशे स्वेदाम्बुभिः सिकापि तत्र रजो नो शशामः विन्यस्त°—Analyse पीनी च स्तनी च पीनस्तनी । हेन्नः कुम्भी हेमकुम्भी । विन्यस्ती पीनस्तनावेव हेमकुम्भी यस्यां सा विन्यस्तपीनस्तनहेमकुम्भा, 'In which are fixed the golden pitchers of full breasts'. Cf. R. II. 36. "यो हेमकुम्भस्तननिःमृतानां." स्वेदाम्बुभि:-Analyse स्वेदस्य अम्बूनि स्वेदाम्बुनि तैः ताहशैः, 'By the water of sweat.' तद्भद्योपकार्या-Analyse तस्याः हृद्यमेव उपकार्या तद्भद्योपकार्या, A royal tent or palace made of her heart.' मनोभूत:-Analyse मनिस भू: उत्पत्तिर्यस्य स मनोभूः तस्य तादशस्य, 'Of the mindborn god.' 'Of the fancy-born god.' तत्प्रथमप्रवेशे-Analyse प्रथ-सश्चासी प्रवेशश्च प्रथमप्रवेशः स एव प्रथमप्रवेशः तत्प्रथमप्रवेशः तस्मिन् ताहशे, 'That only was the first admission.' 'That only was the first entrance.' At the time of marriage when a bridegroom gets the first admission into the house of a bride the gates of the mansions are generally decorated with arches, and garlands of flowers. The ground on the outside of the door is generally sprinkled over with sandal-water and on it figures are marked with the powder

of pearls or of powdered white-stones (times) intermixed with the powder of turmeric, saffron powder, yells or red powder, yells or red powder, yells or fragrant black powder, and the female servants are stationed on both the sides of the door with golden-pitchers full of water, cocoanuts and auspicious lamps and other things in their hands in order to receive the bridegroom. The dust of passion. Menstrual excretion. Translate:—'The dust of passion (lying on the ground) of the royal tent of her heart in which were fixed the golden pitchers of full breasts, though sprinkled over with the water of her sweat, did not settle down, because that only was the first admission of the mind-born god.'

St. 5. तुष्ट:—Construe अविपन्नयानः शैवस्य चापस्य भँगात् स्वाहुश हैं आिल्म्य समरः तुष्टे तु । विशाल्द्रध्या तया प्रयुक्तः [प्रोरितः सन् ] तं विहस्तं चन्ने स्व अविपन्नयानः—Analyse न विपनं अविपनं । अविपनं धाम यस्य स अविपन्नधाम तस्य तादशस्य, 'Having power (i. e not contaminated or uninjured)!' शैवस्य, Expl: शिवस्य अयं शैवः तस्यः तादशस्य, 'Of one which belongs to S'iva.' स्वाहुश नुं—Analyse स्वाहुनाम मारीचसहचरो रक्षोविशेषः तस्य शेवुं रामभर्द, 'To the enemy of Subahu a favourite general of मारीच' (i e. Râma). विहस्तं—Analyse विगतः हस्तः यस्य स विहस्तः प्रतिः पत्तिमृदः तं तादशं, 'Handless.' 'Helpless.' 'Confounded.' विशाल्ध्या—Analyse विशाला दृष्टिर्यस्याः सा विशालदृष्टिः तया तादश्या, 'By her having long eyes.' 'By her having large eyes.' अविपन्नधामः शैवस्य चापस्य भूकात स्वाहुश त्रुमालिङ्ग्य समरस्तुष्टो तु—'Was the god of love pleased after having embraced the enemy of Subáhu, when he broke the bow of S'iva having its power uninjured?' विशालदृष्ट्या तया प्रयुक्तः सन् तं विहस्तं चक्ते हु—'Or impelled by her of large eyes was he made helpless?'

St. 6: विधात् — Construe विधात् ग्रुख्येरिप दश्यक्ष तस्याः रूपं अर्धनिरीक्षितेन निक्ष्य मनस्त्री गुण्यः स भूम्ना मनसेन एवं गण्याम्त्रभूनः निधात् ग्रुख्येः —
Analyse विधाता ग्रुख्यो थेषु ते विधातृ ग्रुख्याः तैः ताहरोः, 'By those among whom the god ब्रह्मा is the best.' 'By the principal gods like ब्रह्माः स्थ्यं हिंद्राक्ष्यं, 'Covetingly marked.' 'Markedwith great interest.' 'Cf. Páni. V. 3, 66: "प्रशंसायाः क्ष्यं " 'The affix क्ष्यं (क्ष्प) comes without change of connotation after a stem (nominal or verbal') denoting praise.' 'As वैयाकरणक्ष्यः ' a celebrated grammarian.' अर्थनिरीक्षितेन — Analyse अर्थं च तद् निरिक्षितं च अर्थनिरीक्षितं तेन ताहशेन, 'With a side-long glance.' एवं = विश्वक्षमाणं. Lxpl:—प्रशस्ताः ग्रुणाः सन्ति अस्य स ग्रुण्यः, 'Endowed with virtues.' मनस्विन् क., Expl:—प्रशस्तं मनोऽस्त्यस्य, 'High minded.' 'Strong-

minded.' 'Cf. Paṇi. V. 2. 121. "अस्मायामेषाञ्च नो विनिः" 'After a stem ending in अम्, and after माया, मेथा and सज् comes the affix विनि (विन्) in the sense of मतुष् (possessive affixes indicating greatness, deprecation, praise &c). Vide Si. Kau. " मूमनिन्दाप्रशंसास नित्ययोगेऽतिशायने । संवन्धेऽस्तिविवश्चायां भवन्ति मतुबाद्यः". Translate:—'After having seen, with a side-long glance her natural beauty covetingly marked even by principal gods like बह्या, that strong-minded prince, endowed with special virtues, considered the following about her, simply by his mind, of high character."

St. 7. प्रसीद—Construe प्रसीद ते वदनामृतांग्रः अखण्डं ताराधिपं एवं मा यरिभुद् इति तारातितः प्रियायाः दीप्रनखच्छलेन पादे पतिता इवः अखण्डं-Analyse अवियमानः खण्डः यस्य स अखण्डः तं अखण्डं, ' Not frgmentary, ' ' Entire.' Whole. ' ताराधिपं -Analyse ताराणां अधिपः ताराधिपः तं तादशै, 'The ruler of the stars. ' 'The moon. ' वदनामृतांगु:-Analyse अमृताः अंशवः यस्य स अमृतांग्रः। वदनमेव अमृतांग्रः वदनामृतांग्रः, "The face-moon." तारात्तिः-Analyse ताराणां तृतिः तारातिः, 'A cluster of stars.' दीप्र°—Analyse दीप्राप्पि च तानि नखानि च दीप्रनखानि तेषां छलः तेन तारशेन, 'Under the plea of bright nails.' दीप्र—'Bright,' 'brilliant.' Cf. Pâņi. III. 2. 167. " निमक निपरम्यजसकमित देतदीपो रः, " ' The affix र comes in the sense of 'the agent having such a habit &c ' after the verbs an 'to bow, 'क्रम्प ' to shake, ' स्मि ' to smile, ' अजस ' not to cease, ' कम् to desire, ' हिंम 'to injure,' and दीप ' to shine.' Thus, नमें कार्य ' soft wood;' कम्प्रा शाला 'shaking branch;' स्मेरं सुलं 'smiling face;' अनुसं जुहोति ' he eacrifices perpetually;' कम्रा युवति: ' a beautiful maiden;' हिंसं रक्ष: ' the injuring राख्नस; ' दीपं कार्ष 'brilliant wood.' प्रसीद- ' Be kind: let not thy face-moon thus bring disgrace on the entire ruler of the stars.' 'With this thought the cluster of stars, as it were, prostrated before the feet of my beloved under the plea of bright nails.'

St. S. कृष्ट्या-Construe कृज्ञवृत्तिमध्ये नितान्तं कृष्ट्या गुर्वी श्रीणः मास्म च्छिनद् इति प्रचिन्त्य विधात्रा तद्रुद्धयशातकोम्भस्तम्भद्धयेन धृता इतः कृश्चद्धतिमध्यं-Analyse कृशा वृत्तिर्थस्य तत् कृशद्धति । कृशद्धति च मध्यं च कृशद्धतिमध्यं, 'Naturally thin round waist.' तद्रुद्धय् —Analyse अर्वोर्द्धयं अरुद्धयम्। तस्याः अरुद्धयं तद्रुद्धयम्। तद्व शातकोम्भस्य स्तम्भद्धयं तद्रुद्धयशातकोम्भस्तम्भद्धयं तेन ताद्दश्चेन, 'By means of a pair of golden props made of her two thighs'. शातकोम्भ ग. Expl:शतकुम्भ पर्वते भवं शातकोम्भ, 'Gold.' Cf. Paṇi. IV. 3. 53. "तत्र भवः,'' 'An affix उप् comes after a word in the 7th case in construction, in the sense of 'who stays there.' Also VII. 3. 20. "अग्रग्रातिकादीनां चः,'' 'Before a Taddhita affix having an indicatory भ, ण् or क् the दृद्धि

is substituted before the first vowel of both members of the compounds अनुशतिक &c.' According to the list given in the अनुशतिक गण the formation should be शतकुम्भे भवं शातकोम्भं and not शातकुम्भम् श्रीरस्त्रामी one of the oldest commentators on अमरकोश also supports the reading of our Mss. A. B. C. कुट्टा—'After having exceedingly lessened (or tightened) the naturally thin round waist, with the thought that the large hips should not be separated from it, the Creator supported it, as it were, by means of a pair of golden props made of her two thighs.'

St. 9. तत्—Construe सोष्मं प्रकृत्या किंदनं स्तनयोर्द्वयं यत् तापं तनोति तदस्तु। अनिन्यहत्तेः [अस्याः] मध्यस्थमपि एतद् विष्ठत्यं मां दहति इति चित्रं सोष्मं—Analyse उप्मेण सह सोष्मं, 'Warm.' मध्यस्थं—Analyse अध्ये तिष्ठतीति मध्यस्थं, 'Standing or being in the middle.' 'Neutral,' 'Belonging to neither party or both parties'. अनिन्यहत्तः—Analyse आनन्या द्वात्त्यंस्याः सा अनियहत्तिस्तस्याः तादद्याः, 'Of a faultless conduct.' 'Of a faultless mode of life.' विष्ठत्रयं —Analyse विश्वनां त्रयं विष्ठत्यं, 'A collection of three natural folds or lines on the skin of the belly.' Translate:—'Let it be that the pair of breasts, naturally hard and warm, drag (or push) me to burning pain; but that these natural folds on the skin of the belly of her of faultless conduct, though standing in the middle (neutral or indifferent) burn me is (no doubt) a wonder.'

St. 10. स्तनी—Construe सदत्याः निःशेषवश्चस्तटबद्धविम्बौ स्तनौ कुम्भप्रतिमौ ह । नवयावनस्य पीनौ पिण्डौ शरीराद् अतिरिक्तवन्तौ नयस्तौ तु. कुम्भप्रतिमौ-Analyse क्रम्भी प्रतिमा प्रतिविम्नं ययोस्तौ तादृशौ, 'Reflected images of pitchers. ' सदत्याः—Analyse शोभनाः दन्ताः यस्याः सा सदती तस्याः सदत्याः, 'Of one having a beautiful set of teeth.' नि:शेष'—Analyse नि:शेषो यो वक्षसः तटः तांक्ष्मन् वद्दौ विस्वौ याभ्यां तौ तादशौ, 'The orbs of which have been fixed on the entire surface of the chest.' नवयोत्रनस्य-Analyse नवं च तद् यौवनं च नवयौवनं तस्य तादशस्य, ' Of the fresh youth.' अतिरि-'क्तवन्तौ-Analyse अतिशयेन रिक्तवन्तौ अतिरिक्तवन्तौ, 'Left with or as a surplus. ' Left apart. ' 'Redundant. ' सदत्याः निःशेषनक्षस्तटनदिनिम्त्रो स्तना कुम्भप्रतिमा च-'Are these breasts of the bride, having beautiful set of teeth, the orbs of which have been fixed on the entire surface of the chest, the reflected images of pitchers?' नवपोवनस्य पीनो पिण्डो शरीराद् अतिरिक्तवन्तो न्यस्तो तु-' Or are these the fleshy lumps (or balls ) of fresh youth kept aside from the body as being redundant portions?

- St. 11. विभाति—Analyse तन्त्र्यहः शरीरजन्मानलथुमरेखा नवरोमराजिः अन्योन्यवाधिस्तनमण्डलस्य मध्यस्य धात्रा विहिता सीमेत्र विभाति. Cf. Ku. I. 38, 39, 40. तस्याः प्रविष्टा नतनाभिरन्त्रं रराज तन्वी नवरामराजिः । नीवीमतिकस्य सि-तेतरस्य तन्मेखलामध्यमणेरिवार्चिः ॥ ३८ ॥ मध्येन सा वेदिविल्यमध्या वलित्रयं चारु वभार वाला । आरोहणार्थं नवयौवनेन कामस्य सोपानमिव प्रयुक्तम् ॥ ३९ ॥ अन्योन्य-सुत्पीइयदृत्पठाक्ष्याः स्तनद्वयं पाण्ड तथा प्रवृद्धम् । मध्ये यथा श्याममुखस्य तस्य मृणा-लमुशन्तरमप्यलभ्यम् ॥ ४० ॥ नवरीमराजिः—Analyse नवा रोम्णां राजिः नवरी-मराजि:, 'The line of the fresh bodily hair.' वरीर'-Analyse वरीरे जन्म यस्य स शरीरजन्मा। शरीरजन्मा चासौ अनलश्च शरीरजन्मानलः तस्य धमस्य रेखा शरीरजन्मान्ट्यमरेखा, 'A line of smoke of the fire in the form of the body-born' i. e. Kama. अन्योन्य°—Analyse स्तन्योः मण्डलं स्तनमण्डलम् । अन्योन्यं बाधते इति अन्योन्यबाधि । अन्योन्यवावि च तद् स्तनमण्डलं च अन्योग्यवाधिस्तनमण्डलं तस्य तादशस्य, 'Of the orbs of breasts that press each other. ' विभाति-'A row of the fresh hair on the body of the beautiful girl which was a line of smoke of the fire in the form of the body-born (i. e.Kama) seems, as it were, a boundary made by the Creator, of the middle part of the orbs of breasts which were pressing each other. '
- St. 12. याति—Construe विद्यद्वितिः एप अद्भदोऽपि यत्र न्यसनेन अनद्भ-दत्वं याति । चारुप्रकोष्टस्य अञ्जबस्य मदनस्य दाने तथा हि शक्तिः अद्भदः, Expl:-अर्ड दयते । दायति यति वा इत्यङ्गदः. Either derived from दे vt. I A. (अनिद) 'To protect', 'to guard,' or from है vt. or vi. I. P. (अनिद) 'To purify 'to cleanse', or from दो vt. 4. P. (अनिद्ध) 'To cut.' 'To mow'. Cf. Pani, III. 2. 3. विद्वदीमि:-Analyse विद्वा दीमिर्यस्य स विद्वदीमि: 'Having the splendour enhanced.' अनुदुद्दं - Analyse न अदुद: अनुदुद: तस्य भावः अनुद्रदत्वम् । इत्यर्थेन विरोधः । 'Absence of अदुद्ध (arm-let).' अनुद्धं मदनं दशतीति अनङ्गदः तस्य भावः अनङ्गदत्वम् । इत्यर्थेन विरोधपरिहारः । 'The condition of exciting passion.' चारप्रकाष्ट्रस्य—Analyse चारः प्रकोष्टः यस्य स चारप्रकोष्टः तस्य तादशस्य, 'Of one having beautiful fore-arms.' भुजद्वयस्य-Analyse भुजयोद्देशं भुजद्वयं तस्य तादशस्य, 'Of the pair of arms.' याति—' Even the arm-let, with its splendour enhanced attains the state of exciting love by being placed on her arms; for that pair of arms, having beautiful fore-arms, possesses such power in rousing passion.'
- St. 13. बक्त्रेन्दु°—Construe चन्द्रः अस्याः वक्त्रेन्दुलीलां अनुयति कलान्त-राणि प्रतिपद्य पूर्णोऽपि साथम्यैविशेषश्चन्यः [सन्] शोकादित्र क्रमेण हानिं याति वक्त्रेन्दु-लीलां—Analyse वक्त्रमेव इन्दुः वक्त्रेन्दुः तस्य लीला वक्त्रेन्दुलीला तां तादृशीं, 'The play of the face-moon.' कलान्तराणि—Analyse अन्याः कलान्त-राणि, 'Different digits or different phases.' साथम्ये°—Analyse साथ-

मर्गस्य विशेष: साधम्यविशेष: तेन अन्यः साधम्यविशेषअन्यः, 'Void of the excellence of common character.' 'Void of the excellence of the community of property (or common property).' क्रमेण शोकार् हानि पातीव—'Gradually he goes to decay as if through grief.' वक्तेन्द् —'In order to imitate the play of her face-moon, the moon, having attained the different phases and thus though full, being void of the excellence of the common property (with her face), gradually goes to decay as if through grief.'

St. 14. सृगाङ्गनानां—Construe पूर्व सृगाङ्गनानां नयनानि नीरमानि च विधाय कृतप्रयोगेण विधाना आयताक्ष्याः नेनद्वयं पुनः मृष्टं तु. मृगाङ्गनानां—Analyse मृगानां अङ्गनाः सृगाङ्गनाः तासां मृगाङ्गनानों, 'Of the female antelopes.' नीरमानि—Analyse नीराज्ञाञ्जातानि नीरमानि, 'Sprung from water (i. e. lotuses).' कृतप्रयोगेणः—Analyse कृतः प्रयोगः येन स् कृजप्रयोगः तेन ताहशेन, 'By one who had made the experiments.' नेनद्वयं—Analyse नेनयोद्वयं नेनद्वयं, 'A pair of eyes.' आयताक्ष्याः—Analyse आयते आक्षणी यस्याः सा आयताक्षी तस्याः आयताक्ष्याः, 'Of the long-eyed damsel.' मृगाङ्गनानां—'First, after having created the eyes of the female-deer and then the blue-lotuses sprung from water, was it that the pair of eyes of that long-eyed damsel was again created by the Creator who had (already) made the experiments?'

St. 15. अन्वेति—Construe अस्याः कमनीयं आयतनम्रहेखं भुवोर्गुग्मं हरेण रीपेण मध्ये कृतस्य मन्मथकार्मुकस्य छेदह्रयं कान्त्या अन्वेति. आयतनम्रहेखं—Analyse आयता नम्रा हेखा यरिमन् तद् आयतनम्रहेखं, 'The lines in which were long and bent down at points.' छेर्द्वयं—Analyse छेद्स्य द्वयं छेर्द्वयं, 'A pair of the portion that was cut.' मन्मथ°—Analyse मन्मथस्य कार्मुकं मन्मथकार्मुकं तस्य ताद्वास्य, 'Of the bow of the god of love.' कार्मुकं मन्मथकार्मुकं तस्य ताद्वास्य, 'Of the bow of the god of love.' कार्मुकं n., Expl:—कर्मणे प्रभवतीति कार्मुकं, 'A bow.' Cf. Paṇi. V. 1, 103. ''कर्मणि उक्रम्' 'The affix दक्रम् (उक्र) comes after the word कर्मन् in the same sense of 'able to effect that.' This debars उम्. As कर्मणे प्रभवति = कार्मुकं घन्नः. This word कार्मुकं means always a 'bow,' and is never employed to designate anything else. अन्वेति—'Her charming pair of eyebrows the lines in which were long and bent down at points, imitates, in loveliness, two pieces of the bow of the god of love, cut down in the middle by S'iva in wrath.'

St. 16. असर्पतां—Construe अस्याः धुत्रौ आपतितालकान्तपर्यन् कान्ति श्रुतिमुलं अङ्गोः तरल्दां वक्तुं असर्पतां तु । इमे दृष्टी भूगुरमकाटिल्यं वक्तुं असर्पतां तु आपतिताल°—Analyse अलकानां अन्ताः अलकान्ताः । आपतितानां अल्

कान्तानां पर्यन्ता कान्तिः यस्य तद् आपिततालकान्तंपर्यन्तकान्ति, 'Displaying 'the splendour extending to the ends of hair which were hanging down.' श्रुतिमूळं—Analyse श्रुत्योमूंळं श्रुतिमूळं, 'Root of the ears.' सूर्यमकाटिल्यं—Analyse श्रुत्योमूंळं श्रुतिमूळं, 'Root of the ears.' कार्यन्ति।टिल्यं—Analyse श्रुत्रोगुंग्मं भूगमं तस्य कोटिल्यं भूगुग्मकेटिल्यं 'Curliness or crookedness of the pair of eyebrows.' काटिल्यं, Expl:— क्रुटिल्य भावः कोटिल्यं, 'Crookedness or curliness of hair.' अस्याः भुत्री आपिततालकान्तपर्यन्तकान्ति श्रुतिमूळं अक्ष्णाः तरल्लं वक्तं असर्पतां नु—'Was it that her eyebrows came to the roots of her ears, having the splendour extending to the ends of hair hanging down, in order to tell the tremulousness of the eyes?' इमे दृष्टी भूगुग्मकोटिल्यं वक्तं असर्पतां ज्र—'Or was it that yonder two eyes of hers came there to speak of the crookedness of the pair of eyebrows?'

St. 17. तन्त्याः—Construe तन्त्याः मनोइंस्वर्णेयुणेन विनिर्जितः रोपविकी हिता उः अन्यपुष्टः शोकेन प्रसक्तिचन्ताहितं काष्ण्यं वहतीति मन्ये Cf. Ku. I. 45. "स्वरेण तस्याममृतस्तृतेव प्रजल्पितायामिमजातवाचि । अध्यन्यपुष्टा प्रतिकृत्वग्रदां श्रीहर्नितन्त्रीरिव ताष्ट्रमाना ॥" मनोइस्वर°—Analyse मनोइश्वासौ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ

St. 18. पुष्पाग्रथः—Construe सीताकृति रत्नं वीक्ष्य पुष्पाग्रथः स्वारमनि शक्षातान् कृतीत । यहात्मयोनराष्ट्रथानां मिय तीत्रा व्याप्रतिः तक्ष चित्रीयतेः Cf. Ku. VII. 67. "न नतमारूदरुषा शरीरमनेन दग्धं कुसमाय्यस्य । त्रीडाद्धं देवस्रदी- क्षा मन्ये संन्यस्तदेहः स्वयम् कामः" ॥ पुष्पाग्रथः—Analyse पुष्पाण्येव आयुर्धं यस्य स पुष्पाग्रथः, "Flower-armed god.' शक्षपातान्—Analyse शक्षणां पाताः शक्षपाताः तान् तादशान्, "Strokes or fall of weapons.' सीताकृति—Analyse सीतायाः आकृतिः यस्मिन् तत् सीताकृति, 'Having the form of Sîtà.' चित्रीयते—Denom. 3rd per. sing. (चित्रमाश्रयं करोति) 'To cause wonder.' 'To wonder.' सीताकृति रत्नं वीक्ष्य पुष्पाग्रथः स्वारमनि शक्षपातान् कृतीत—'After seeing the jewel in the form of Sîtà the flower-armed god should fitly direct the strokes of weapons towards

himself. ' यदात्मयोनेरायुधानां मिय तीत्रा व्यापृतिः तत्र चित्रीयते — 'That there should be a fierce hurling of weapons of the self-born (i. e. Kama) on me is no matter for wonder. '

St. 19. सित—Construe तस्य अतिगुरुप्रतके चेतिस सत्यथ नरेन्द्रः भुनि प्राह स्म । भवतः स्तुषा तीर्थाद्वनौ पादौ प्रणम्य ग्रुद्धान्तमुपैतीतिः अतिगुरुप्रतके — Analyse अतिशिषतः ग्रुरुः प्रतकः यस्मिन् तत् अतिग्रुरुप्रतकं तस्मिन् तादशे, 'Having very great serious thoughts.' नरेन्द्रः—Analyse नराणां इन्द्रः नरेन्द्रः 'The lord of people.' तीर्थात्, Expl:—तीर्यते इति तीर्थं or तीर्यते अनेन वा तीर्थं तस्मात् तादशात्, 'From a holy place.' Derived from तृ vt. 1. P. (सेद्) 'To cross over.' Cf. Unadisûtra "पानृतुदिवचिरि-चिसिचिभ्यस्थक्." स्तुपा, Expl:—स्तौतीति स्तुपा, 'A daughter-in-law.' Derived from स्तु vi. 2. P (सेट्) 'To drip,' 'to trickle,' 'to flow.' Cf. Unadisûtra "स्तुद्धिकृत्य्वपभ्यः कित्." तस्य अतिगुरुप्रतके चेतिस सत्यथ नरेन्द्रः मुनि प्राह स्म—'When such ( as described before ) serious thoughts were passing in his mind, the lord of the people spoke the following words to the sage.' भवतः स्तुपा तीर्थाद्वनौ पादौ प्रणम्य ग्रुद्धान्तमुपैतीति—'Your daughter-in-law saluting your feet, not inferior to a sacred pool, will proceed to the inner apartment of the palace.'

St. 20. कलत—Construe कलत्रभारेण तथा कुचह्नयस्य स्थाम्ना मन्थरविक्रमायास्तस्याः गतिमन्थरत्वे सोऽसी राजपुत्रोऽपि तृतीयहेतुरासीत्. कलत्रभारेण—Analyse
कलत्रस्य भारः कलत्रभारः तेन ताहृशेन, 'By the burden of the hip and
loins.' कलत्र n., Expl:—गडात गड्यते वा इति कल्त्रं. Derived from गड्
vt. 1 P. ( सेट् ) 'To sprinkle, ''to water, ''to bear, ''to carry.'

Cf. Unadisûtra "गडेशदेश्व कः "इत्यत्रन्। डलयोरेकत्वम्। कलं त्रायते वा or
कडित कल्पते वा. Derived from कह् vi. 1. P. ( सेट् ) 'To be intoxicated,'
'to be mad.' बाहुलकादत्रन्. Vide रमसः, "दुर्गस्थाने नृपादीनां कल्त्रं श्रोणिभायंथोः" कुचह्नयस्य—Analyse कुच्योः ह्रयं कुच्ह्रयं तस्य तादृशस्य, 'Of the pair
of breasts.' स्थाम्ना—'By the weight.' 'By the force,' 'By the
power.' मन्थरविक्रमायाः—Analyse मन्थरः मन्दः विक्रमो गमनं यस्याः संग
मन्यरविक्रमा तस्याः मन्थरविक्रमायाः, 'Of one having a gentle gait.' गतिमन्थरविक्रमा तस्याः मन्थरविक्रमायाः, 'Of one having a gentle gait.' गतिमन्थरविक्रमा तस्याः मन्थरविक्रमायाः, 'Of one having a gentle gait.' गतिमन्थरविक्रमा तस्याः मन्थरविक्रमायाः, 'Of one having a gentle gait.' गतिमन्थरवे—Analyse गतेः मन्थरत्वं गतिमन्थरत्वं तस्मिन् तादृशे, 'Slowness of
walking (or moving).' राजपुत्रः—Analyse राजः पुत्रः राजपुत्रः, 'A
prince.' तृतीयहेतुः—Analyse तृतीयश्रासौ हेतुश्च तृतीयहेतुः, 'Third object.' 'Third cause.' Translate:—'To the slowness of walking of
her, whose gait of moving was gentle, by reason of the burden of
the hip and loins, as well as by the weight of the pair of her
breasts, might also be added (or attributed) this prince, as the

third cause.' Because her mind was obsorbed in this beautiful prince she was walking slowly that she might see him over and over again.

St. 21. अनुत्रजन्तं—Construe अनुत्रजन्तं परिवारवर्गं तं किञ्चित् प्रव्याहरन्ती तिर्येग्विष्टताननचन्द्रविम्बा अर्थनिरीक्षितेन रामं जघान किछ नामः परिवारवर्गं—Analyse परिवाराणां वर्गः परिवारवर्गः तं ताहशं, 'A multitude of retinue.' 'A class of retinue.' तिर्येग्विष्टतां —Analyse तिर्यंग् विष्टतं आननमेत्र चन्द्रविम्बं यया सा तिर्येग्विष्टताननचन्द्रविम्बा, 'Having the disc of the facemoon turned behind a little.' अर्थनिरीक्षितेन—Analyse अर्थं च तित्ररीक्षितं च अर्थनिरीक्षितं तेन ताहशेन, 'By half a glance (i. e. by a sidelong glance).' Translate:—'Verily addressing something to the multitude of retinue that was walking behind her, she, it is said, with the disc of her face-moon turned behind a little, struck Rama with her side-long glance.'

St. 22. तस्यां—Construe राघवास्यां सह गतायां तस्यां भुवो मतां तं संयमिनं ततः विग्रेः ततस्य सन्स्य अकृशं ऋदिसारं द्रष्टुं स्वयं निनायः राघवास्यां, Expl:-रघोः अपत्यं प्रमासो राघवा तास्यां राघवास्यां, 'In company with the descendants of Raghu.' ऋदिसारं—Analyse ऋदेः सारः ऋदिसारः तं ताहशं, 'The essence of his prosperity.' 'The essence of his Royal Fortune.' अकृशं—Analyse न कृशः अकृशः तं अकृशं, 'Not decreased or lessened.' 'Full.' तस्यां—'When she departed, the lord of the earth himself took that sage accompanied by the two descendants of Raghu, from there to see the undiminished essence of the prosperity of the continued sacrificial session performed by the sacrificial priests.'

St. 23. दूर:—Construe देहेन द्रोऽपि वियोगवहैः प्रवर्धिताधिः स्फ्रटतीति भीतः [ सन् ] तद्रक्षणायेव कृतप्रयत्नो रामस्तस्या हृद्यं न स्रमोचः वियोगवहैः—Analyse वियोगरूपो विहार्वयोगविहिस्तस्मात् ताहशात्, 'From the fire in the shape of separation.' प्रविधिताधिः—Analyse प्रविधित्यासौ आधिश्र प्रवर्धिताधिः 'The mental agony which was made to grow.' तद्रक्षणाय—Analyse तस्य रक्षणं तद्रक्षणं तस्मै तद्रक्षणाय, 'For its preservation.' 'In order to protect it.' कृतप्रयत्नः—Analyse कृतः प्रयत्नः येन स कृतप्रयत्नः, 'One who has made efforts.' द्रः—'Though standing at a distance, with his body, being afraid lest the mental agony, which was fed by the fire of separation, would issue forth (or be developed), Ràma, who had made efforts only for its preservation, did not leave her heart.'

St. 24. याते—Construe नयनाभिरामे रामे याते च ग्रन्थाः दिशो दृष्टा फर्ळं किमस्ति इतीव पद्मायतलोचनायाः विलोचने नेत्रजलं रुरोधः नयनाभिरामे—Analyse 28 नयनयोः अभिरामः नयनाभिरामः तस्मिन् तादृशे, 'Delightful (or pleasing) to the eyes.' पद्मायतलोचनायाः—Analyse पद्माम्य आयते लोचने यस्याः सा पद्मायतलोचना तस्याः पद्मायतलोचनायाः, 'Having the eyes long like a lotus.' नेत्रजलं—Analyse नेत्रयोजलं नेत्रजलं, 'Eye-water (i. e. tears).' याते—'When Ráma, the delightful object to her eyes, had departed, what was the use of seeing the vacant quarters? With this thought, as it were, the flow of tears in her eyes obscured her sight who had eyes long like a lotus.'

St. 25. कृते—Construe मया [वल्येन ] पाणिग्रहणे कृतेऽपि इयं वाला परत्र [ रामे ] आहितरागद्यत्तिर्जाता इति कृशाङ्गचाः तस्याः वल्यं रोपेण यथा [इव ] करायं ससर्ज. पाणिग्रहणे —Analyse एकः ग्रहणं पाणिग्रहणं तस्मिन् तादगे, 'Taking by the hand.' 'Taking hold of the hand.' 'Marrying.' 'Marriage ' (the joining of the bride and bride-groom's hands forming part of the ceremony). परत्राहितरागद्यति:—Analyse परत्र रामे आहिता रागस्य द्वतिर्यया सा परत्राहितरागद्वतिः, 'The force or action of whose love was directed elsewhere' (i. e. towards Ráma). वटाप n.—Is here equivalent to विवाहकातुकं or मङ्गलकडूणं or कडूणसूत्रं. It is a thread-ring worn by the bride-groom round the wrist before the beginning of the marriage ceremony. Cf. अन्यलायनगृह्यपरिशिष्ठ, Bib. Ind. injunctions are prescribed as to the number of days that it should be worn after the marriage ceremony. It is genearlly taken away after the third day since the celebration of the marriage. might, however, be worn for three or twelve days or even for a year, which is the longest term prescribed for the married couple to observe बद्धाचर्य or celibacy after the marriage rite. Cf. As'valayana Grihya Sûtra, I, Adh. 8, Kandiká 10, 11, 12, "अझारालवणा-शिनौ त्रह्मचारिणावलंकुर्वाणावधःशायिनौ स्याताम्" ॥ १०॥ "अत कर्ध्व त्रिरात्रं द्वादशरात्रं " ॥ ११ ॥ " संत्रत्तरं वैक ऋषिर्जायत इति " ॥ १२ ॥ ' From that time they should eat no saline food, they should be chaste, wear ornaments, sleep on the ground three nights or twelve nights; or one year (according to ) aome (teachers); thus, they say, a Rishi will be born (as their son).' क्रुशाङ्गया:—Analyse क्रशान्यङ्गानि यस्याः ला कुशाङ्गी तस्याः तादृश्याः, 'Of the girl with a slender shape (or form).' करायं—Analyse करस्य अयं करायं, 'The extremity of the hand. ' Fingers. 'Translate: - Though I have taken hold of her hand (in marriage) yet this young damsel has transferred her

feeling of love elsewhere; ' with this thought the thread-ring on the wrist of that slender-shaped girl allowed itself to fall from her fingers as if from anger.'

St. 26. संताप°—Construe सन्नताङ्गवाः हदि कामाहितः संतापवाहिः खेद-विटोहितेन नेनद्वयेन बहिःप्रवत्त्रज्ञाञ्चालिदि सखीभिः संनिविदे संताप°—Analyse संतापस्य विहः संतापविहः, 'Fire produced from great heat ( or affliction). 'Fire produced from exciting passion.' सन्नताङ्गवाः—Analyse सन्तानि अङ्गानि यस्याः सा सन्नताङ्गीः तस्याः सन्नताङ्गवाः, 'Of her whose round limbs were gracefully bent down (or stooping).' कामाहितः—Analyse कामेन आहितः कामाहितः, 'Placed by the god of love'. Put in by the god of love.' खेद°—Analyse खेदेन विलोहितं खेदविलोहितं तेन ताहकेन, 'By it red with grief.' नेनद्वयेन—Analyse नेनवाहें नेनद्वयं तेन ताहकेन, 'By the pair of her eyes.' बहिःप्रवृत्तिः—Analyse बहिः प्रवृत्ता ज्वालानं आविल्येस्य स बहिःप्रवृत्तज्वालाविलः, 'Having the line of flames burst out.' Translate:—'The fire of exciting passion, put by the god of love in the heart of her, having graceful limbs, and having the line of flames ourst out, as if by the pair of her eyes red with grief, was discovered by her female friends.'

St. 27. याता—Construe अङ्गजाग्रितन्ते तदृद्ये चिरं निवासात् सा तानवं थाता ह । उत स्वकीय हिंद निविष्टं तं ऊद्धा अमजं तहत्वं गता ह. तानव n.—'Thinness.' 'Spareness.' अङ्गज<sup>°</sup>—Analyse अङ्गज्जातः अङ्गजः । अङ्गज्ञथासी अग्निश्च अङ्गजाग्निः तेन तन्तं तिस्मन् ताहुको, 'Heated by the fire sprung from intoxicating passion or love.' तङ्कृदये—Analyse तस्य हदयं तद्दुव्यं तिस्मन् तद्धद्ये एामहद्ये, 'In his heart,' (i. e. in the heart of Rama). अमजं—Analyse अमाज्जातं अमजं, 'Consequent on labour (or exhaustion).' अङ्गजाग्रितसे तद्धृद्ये चिरं निवासात् सा तानवं याता ह—'Was it that she attained thinness (or emaciation) from a long stay in his (Rama's) heart heated by the fire sprung from intoxicating passion?' उत स्वकीये हिंद निविष्टं तं ऊद्वा अमजं तहत्वं गता ह—'Or bearing him in her own heart, who had already entered it, has she attained spareness consequent on labour?'

St. 28. दूरे — Construe परिकल्पवृत्त्या रामो दूरेऽपि अस्मिन् [ मम हृदये ] हृदयते किं। अथ वा स्थितंऽपि [रामे] मे पापाद् [रामस्य] प्रवासः प्रतिभाति किं। इति तस्याः विवियः विकल्पः आसः परिकल्पवृत्त्या — Analyse परिकल्परूपा संकल्परूपा वृत्तिः चित्तवृत्तिः परिकल्परृतिः तया ताहश्या, 'By the force of fancy.' 'By the strength of will.' परिकल्परृत्त्या रामो दूरेऽपि अस्मिन् [मम हृदये] हृदयते किं— 'Is Rama seen in this heart of mine, though at a distance simply by the strength of will?' अथ वा हिथतेऽपि रामे मे पापाद् रामस्य प्रवासः

प्रतिभाति किं-' Or though he is present (in my heart), is it, through sin, that it seems to me that he is abroad (or is away from me)?' इति तस्याः विविधः विकल्पः आस—' Such was her fancy of various forms.

- St. 29. मृदु°—Construe मृदुप्रवालास्तरणेऽपि शिलातले सा तन्वी पुष्पकेतीः अमृक्सवार्दे शरतल्पमध्ये वर्तमानेव धातें नैव सिपेवे. मृदु°—Analyse मृदवश्च ते प्रवालाथ मृदुप्रवालाः तेपां आस्तरणं तिसमन् ताहशे, 'On the bed of soft new leaves. ' Cf. R. VIII. 57. " नवपहनसंस्तरेऽपि ते." These fresh leaves have also a reddish tinge and look like blood. Analyse शिलायाः तलं शिलातलं तस्मिन् तादशे, 'On a marble slab.' असू-क्सवार्द्रे—Analyse अमुजां or अस्नां स्रवः । अमुक्सवः तस्मिन् तादशे, 'Wet ( or moist ) by the dripping ( or trickling ) of blood. ' श्तल्पमध्ये— Analyse शराणां तल्पः शरतल्पः तस्य मध्ये शरतल्पमध्ये, 'In the middle of the couch of the arrows. ' पुल्पकेतो:-- ' Of the god of love. ' मृद्-'That delicate damsel, though lying on a bed of soft new leaves, spread on a marble slab, did not, at all get ease, as if, lying on the Cupid's sofa, made of arrows, wet by the dripping of blood.'
- St. 30. तुपार°—Construe तुपाररइमेः [ चन्द्रस्य ] उदयेऽपि तस्याः नेनीत्पर्छ मुखच्छद्मिन चन्द्रे दीर्घकालं अभ्यासतो ह प्रियचिन्तया ह नो मुकुलीवभूव तुपाररङ्मेः— Analyse तुपाराः रश्मयो यस्य स तुपाररिशनः तस्य तादशस्य, 'Having cool rays' (i. e. the moon). नेत्रोत्पर्छ--Analyse नेत्रमैय उत्पर्छ नेत्रोत्पर्छ 'Eye-lotus.' सुकु-लीभू—'To close.' 'To contract.' घुलच्छदानि—Analyse मुलमेन छद्म गुलच्छद्म तिस्मन् अलच्छयनि, 'Under the plea of the face.' 'In the guise ( or garb ) of the face. ' दीर्वकालं Analyse दीर्घश्रासौ कालश्र दीर्घकालः तं यथा स्यात्तथा, 'For a long time.' प्रियचिन्तया—Analyse प्रियस्य चिन्ता प्रियचिन्ता तया प्रियचिन्तया, 'On account of thinking of her husband.' 'By reason of reflecting on her husband.' Translate:- 'Her eye-lotus did not close even after the rise of the cool-rayed moon, either through the long practice of looking at the moon in the guise of her face, or on account of the thoughts of her husband.'
- St. 31. ससीकरं—Construe सखीिभः नताङ्ग्याः हृदये न्यस्तं भिनस्फटिका-वदातं ससीकरं कदल्याः गर्भदलं पुष्पेपुवाणत्रणपट्टशोभां ववन्यः ससीकरं-Analyse सीकरें: सह ससीकरं, 'Accompained with drizzle.' Cf. Ritu. II. 1 "ससीकराम्मोधरमत्तकुल्यर"—&c." गर्भदछं-Analyse गर्भस्य दछ गर्भदछं, 'A piece torn of the interior part of. 'कदली, Expl:-कन्दते कन्यते वा इति कदली. 'A plantain tree.' 'A Banana tree.' Derived from 表文 vt. or vi. 1. A. ( 克文)'To kill.' 'To hurt.' 'To call.' 'To cry or shed tears. ' Cf. Upadisútra, " द्यादिभ्यश्चित्." Or केन वायना दल्यते इति कदछी

Derived from दल् vt. or vi. 1. P. (सेट्) 'To break.' 'To split.' To open.' नताङ्ग्याः—Analyse नतानि अङ्गानि यस्याः सा नताङ्गी तस्याः ताहर्याः, 'Of a beautiful lady.' भिन्न'—Analyse भिन्नश्रासौ स्फटिकश्र भिन्नस्प्रिकः तद्भ अवदातं गोरं, 'White like a broken marble.' पुर्पेपु'—Analyse पुष्पेपोः पुष्पेपन्वनः वाणः तस्य त्रणः स एव पट्टः तस्य गोभा तां ताहर्शी, 'Looking like a bandage tied round the wound of an arrow shot forth by the god of love.' ससीकरं—'A piece accompanied with drizzle, torn of the interior part of a banana tree, and which like a broken marble, which was placed on the heart of that beautiful damsel by her female friends, displayed the beauty of a bandage (or fillet) tied round the wound of an arrow shot forth by the god of love.'

St. 32. कस्यापि-Construe स्वपादसेवाभिरतेऽपि मिय यद्विरागः तत् कस्यापि दृष्ट्या किम् । इतीव तस्याः सन्नयुरयोः युग्मेन अमन्दं शैथिल्यं अतानिः विरागः— Analyse विगतः रागः विरागः, 'Change of colour (or feeling).' 'Absence of colour.' 'Change of nature.' 'Indifference.' स्वपाद'— Analyse स्वस्य पादौ स्वपादौ तयोः सेवा तस्यां अभिरतः स्वपादसेवाभिरतः तिसम् तार्शे, 'Devoted to the service of her own feet.' शैथिल्यं, Expl:— शिथिल्यं भावः शैथिल्यं, 'Looseness.' 'Weakness.' 'Cowardice.' समूपुरा—Analyse सन्तो चपुरो सन्न्युरो, 'Of the beautiful anklets.' अमन्दं—Analyse न मन्दं अमन्दं, 'Not slow.' 'Active.' 'Violent.' 'Important.' स्वपादसेवाभिरतेऽपि मिय यद्विरागः तत्कस्यापि दृष्ट्या किं—'Is it due to the sight of some one (by her) that she is indifferent towards me, though devoted to the service of her feet?' इतीव तस्याः सन्नयुरयोः युग्मेन अमन्दं शिथल्यं अतानि—'With this thought the pair of her good anklets showed great weakness (timidity).'

St. 33. सली°—Construe सलीसमीपेऽपि सलेदवृत्तिर्दीना वैदेहस्ता चन्द्रातपैरपि अनुतापभाजा देहेन कति।चेद् दिनानि कथित्रिनाय. सलीसमीपे—Analyse
सलीनां समीपे सलीसमीपे, 'In the presence of female friends.' सलेदवृत्ति:—Analyse सलेदा द्रतिर्थस्याः सा सलेदवृत्तिः, 'Having a dejected mood.' चन्द्रातपै:—Analyse चन्द्रस्य आतपाः चन्द्रातपाः तैः ताहशैः, 'By the heat of the moon.' अनुतापभाजा—Analyse अनुतापं भजतीति अनुतापभाक्-ग् तेन ताहशैन, 'By one sharing in the pain (or affliction).' वैदेहसता—Analyse विदेहानां राजा वैदेहः तस्य सता वैदेहस्ता, 'The daughter of the king of the Videhas. Translate:-'That afflicted daughter of the king of the Videhas, having a dejected mood even in the presence of her female friends, somehow passed some days with her body sharing in the pain caused, even by the heat of the moon.'

St. 34. सार्थं—Construe अथ द्विजैः सार्थं पावनसोमपाननिर्धूतपाप्मानि सन्ननाथे क्षितिक्षितां छुख्ये प्रकृतस्य मखस्य कोटिं वीतविद्गं ईयुपि [ सति सुमनसतः प्रां प्रपेदे इत्युत्तरेणान्वयः ]. पावन°—Analyse पावनश्वासो सोमश्च पावनसोमः तस्य पानेन निर्भूतः पाप्मा यस्य स तस्मिन् ताद्गे, 'Having his sin removed (or shaken off) by the purifying सोम drink.' सत्रनाथ—Analyse सत्रस्य नाथः सत्रनाथः तस्मिन् ताद्गे, 'The lord of the sacrificial session.' श्वितिश्वतां—Analyse श्विति श्वियन्ति । अथ वा । श्विति श्वयन्ति इंगते इति । श्वितिश्वतो राजानस्तेपां ताद्गानां 'Of the rulers of the earth.' 'Of the kings.' वितिश्वं —Analyse वीतः विद्यः यस्मिन् तद् यथा स्यात्त्या, 'In a manner in which the obstacles (or obstructions) have departed.' 'Unobstructedly.' 'Freely.' This and the next verse form a ग्रुम. For the definition &c, see notes on II. 2. Translate:—'Then, while the lord of the sacrificial session, who was the chief of the rulers of the earth, having his sin removed by the purifying Soma drink, in company with the Brahmanas, unobstructedly attained the eminence in the sacrifice that had been begun,—'

St. 35. जन°—Construe ततः पुरुद्धतकल्पः समग्राक्तिः सुमंत्रसृतः जनाधिनाथः अन्यत् सत्युग्मं समादाय राज्ञो जनकस्य पुरं प्रपेदे. जन°—Analyse जनानां
अधिनाथः जनाधिनाथः 'The lord of the people.' पुरुद्धतकल्पः—Analyse
पुरुद्धताद् ईपन्यनः पुरुद्धतकल्पः, 'Almost like (or nearly equal to)
Indra.' समग्राकिः—Analyse समग्रा शाक्तिर्यस्य स समग्राक्तिः, 'Possessing all powers.' सत्युग्मं—Analyse सत्योः युग्मं सुत्रगुग्मं, 'A pair of his sons.' सुमंत्रसृतः—Analyse सुमंत्रः स्तः यस्य स स्मंत्रसृतः. 'Having सुमंत्र for his charioteer.' जन°—'That lord of the people, possessing all powers, with Sumantra for his charioteer, and almost like Indra (in prowess), took with him his two other sons and came to the city of the king जनकः'

St. 36. क्षत्रस्य—Construe क्षत्रस्य अदोपदुष्टं वैवाहिकं नक्षत्रं पुरोहितेनाभिहितं निश्रम्य वाहितशञ्ज्ञीरो विधिज्ञो विधि संपादयामासः अदोपदुष्टं—Analyse
दोपदुष्टं दोपदुष्टम्। न दोपदुष्टं अदोपदुष्टं, 'Not spoilt (or corrupted) by noxious (or bad) qualities,' वैवाहिकं—Analyse विवाह साधु वैवाहिकं, 'Belonging (or relating) to marriage.' 'Matrimonial.' वाहित°—Analyse
वाहिताः श्रम्णां वीराः येन स वाहितशञ्जीरः, 'One who has caused to be
borne (or conveyed) the warriors of the enemies.' विधिज्ञः—
Analyse विधि जानातीति विधिज्ञः, One who knows the prescribed
rules (or forms).' क्षत्रस्य—' Hearing the declaration of the familypriest about the lunar mansion, free from fault, and favourably
disposed to marriage of the क्षत्रिय race, the king who knew the
prescribed rules and who had caused to be borne the warriors
of the enemies, accomplished the rite.'

St. 37. जात°—Construe जातद्विजारूदमद्द्विपेन्द्रस्कन्थस्थकातस्वरकुम्भ-पंकरपा नृपस्य विष्ण्ये समन्ताद् अच्छेदवत्पावनतीर्थतीये प्रकृते [सांत ]. स्नात°— Analyse स्नाताश्र ते द्विजाश्र स्नातद्विजाः तैः आरुदाः ये मदद्विपेन्दाः स्नातद्विजा-रूदमदद्विपेन्द्राः । स्कन्धेषु तिष्ठन्तीति स्कन्धस्थाः । स्नातद्विजारूदमदद्विपेन्द्राणां स्कन्थ-स्थाः ये कार्तस्वरस्य कुम्भाः तेषां पंक्तिः तथा तादश्या, 'By the row (or line ) of golden pitchers placed on the shoulders of intoxicated mighty elephants on which were mounted the Brahmannas, purified by ablutions. ' विष्ण्यं, Expl:—विष्यतं घृष्णोति वा विष्ण्यं, ' A palace. ' ' A mansion. ' Derived from चिष् vi. 3. P. (सद) ' To sound, ' to emit a sound, ' 'to praise, 'Or from धूप vi. or vt. 5. P. (सेंद्र) 'To be bold or confident.' Cf. Unadisûtra, " सानसिवर्णसिपणीसिततण्डलांकश-चपाछेल्वलपत्वलिषण्यशस्याः ". अच्छेदवत्"—Analyse न छेदः अच्छेदः। अच्छेदः अस्ति यस्य तद् अच्छेदवत् तादशं पावनं तीर्थतीयं यस्मिन् तत् तादशे, ' Having the purifying sacred water sprinkled without leaving any space. This and the next eight verses form a men. For definition &c. see notes on II. 2. Translate:- 'When the king's palace had the purifying sacred water sprinkled over without leaving any space all around by the row ( or line ) of golden pitchers placed on the shoulders of intoxicated mighty elephants on which were mounted the Brahmanas purified by ablutions,-

- St. 38. रध्यो°—Construe रध्योभयान्ताहितशातकुम्भकुम्भस्थपङ्केरहगन्सः विद्वे सगन्धो कपूरकृष्णगरुसारध्ये गगनं तिरोदधाने [सित]. रध्यो°—Analyse रध्यायाः उभयान्तो तयोः आहिताः ये शातकुम्भकुम्भाः तेषु तिष्ठन्तीति रध्योभयान्ताहिन्तशातकुम्भकुम्भस्थानि यानि पङ्केरहाणि तेषां गन्धेन विद्वः तस्मिन् ताहशे, 'Penetrated by the sweet scent of the water-growing lotuses lying in the golden jars placed on both the extremities of the street. 'सगन्धो—Analyse शोभनो गन्धा यस्य स सगन्धः तस्मिन् ताहशे, 'In (the fumigation) having a sweet scent.' कपूर्"—Analyse कपूरश्च कृष्णगरुश्च कपूरकृष्णगरुः तथाः सारस्य धूपः तस्मिन् ताहशे, 'In the fumigation of the essence of camphor and black aloe-wood (or agallochum).' Cf. R. VI. & "संचारिते चागुरुसारयोनो धूपे &c." Translate:—'While the sweet scented fumigation issuing forth from the burning essence of black aloe-wood and camphor, penetrated by the sweet scent of the water-growing lotuses in the golden jars placed on both the extremities of the street, obscured the heavenly vault,—'
- St. 39. चरत्—Construe नरेन्द्रस्तोः वन्यानननिःमृतेषु जयघोषणेषु चरत्सुः [तस्य ] मङ्गलाय च प्रध्मातशंखध्वनिवृहितेषु ध्वनत्स तूर्येषु [सत्स ] वन्याननिःमृतेषु—Analyse वन्दिनः आननेभ्यः निःमृतानि तेषु ताहतेषु, 'Come out of

the mouths of excellent panegyrists.' नरेन्द्रस्तोः—Analyse नराणां इन्द्रः नरेन्द्रस्तः तस्य सदः नरेन्द्रस्दः तस्य ताद्रशस्य, 'Of the son of the lerd of people.' जयघोषणायु—Analyse जयस्य घोषणावि जयघोषणावि तेषु ताद्रशेषु, 'The proclamation of victory.' प्रध्मात°—Analyse प्रध्माताश्च ते शंखाश्च प्रध्माताश्चाः तेषां ध्वनिभिः नृंदितावि तेषु तादतेषु, 'Swollen by the thundering sound of the conches that were blown out.'

Cf. R. VI. 9. "प्रध्मातशंखे परितो दिगन्तांस्त्रपेस्वने मुछीत मङ्गलार्थे." शंख, Expl:—शं खनित जनयित इति शंखः Derived from खन् vt. 1. U. (सेट्)' To dig.' Or शंखमस्येति वा शंखः or शाम्यत्यल्ड्मीं वा. Hemàdri explains the word as, शमयत्यमङ्गलमिति शंखः Cf. Unádiaûrra "शमेः खः." चर्त्—'While the sounds of the proclamation of victory in honour of the son of the lord of the people were spreading after having issued forth from the mouths of excellent panegyrists and while the trumpets were making sounds swollen with the thundering sounds of the conches that were blown for the auspicious event,—'

St. 40. लाजा:—Construe संपादयतोऽपि भृत्यानाद्वय लाजाः जलं दर्भ इति प्रसक्तं आविष्कृताभिद्धितशीव्रनादे आकुलभृत्यवर्गं प्रत्युद्वज्ञजित [ सित]. आविष्कृतं — Analyse आविष्कृतः आमेडितस्य शीव्रनादो यन स तस्मिन् तादशे, 'Who were making a quick loud noise displaying the repetition of the (same order).' आकुलं—Analyse भृत्यानां वर्गः भृत्यवर्गः । आकुलक्षासौ भृत्यवर्गश्च आकुलभृत्यवर्गः, 'A confused (or disordered) multitude of servants.' भृत्यः, Expl:—नियते इति भृत्यः, A servant.' Derived from भृ था. 1. U. (अनिद्) 'To support,' 'to bear.' Cf. Páṇi. III. 1. 112. "भृत्योऽसं- शायाम्." 'The affix क्यप् is employed after the verb भृत्य 'to bear' when not used as a name.' Thus भृ + क्यप् = भृत्यः लाजाः—'After having called the servants, though performing their duty, when the confused multitude of servants were advancing, incessantly displaying the ripitition of quick loud noise (of the same order) with the words 'Please, get the fried-grain, water, Darbha grass &c,—'

St. 41. ज्ञातुं—Construe यामघटीजलस्य दृति मुहुर्जातुं प्रयुक्ते गतागताभ्यां दरीयातनिपातिताध्वमार्गस्थलोकेऽपि नृपदासदृन्दे धावति [ सति ]. याम°—Analyse यामानां घटी यामघटी तस्याः जलं यामघटीजलं तस्य ताद्यस्य, ' Of the water put in a vessel measuring Yama or three hours,' ( i. e. a water-clock, यामघोषा ). यामघटी having a small whole at the bottom, is generally placed on the surface of water in a गंगाल्य in order to measure the auspicious hours of the marriage ceremony. The office

is invariably filled by an astrologer (or ज्योतिषः). उरोधात°—Analyse उरसां घाताः उरोधाताः तैः निपातिताः अध्वनि मार्गस्थानां पथिकानां छोकाः समूहाः येन स तस्मिन् ताद्शे, 'Even the clusters of travellers on the road were thrown down by the impact of their breasts.' गतागता-अयां—Analyse गतं च आगतं च गतागते ताभ्यां गतागताभ्यां, 'By their going and coming.' जानुं—'When the multitudes of the slaves of the king, employed to know the successive turning of the water of the water-clock, were running and throwing down, with the impact of their breasts, in the confusion of their going and comming, the clusters of travellers on the road,—'

- St. 42. आसन्न°—Construe महितो मुद्धतेः आसन्नभृतः। किं तावन् स्थीयते। इति वंशद्धितयस्य दृद्धेषु धीरं रामं सद्यः ज्ञानाय प्रगल्भं त्वरयत्स [सत्स ] वंश°— Analyse वंशस्य द्वितयं वंशद्धितयं तस्य तादृशस्य, 'Of the two families.' महितो मुद्धतेः आसन्नभृतः। किं तावत् स्थीयते—'The right auspicious moment is drawing near; why do you tarry so long?' इति वंशद्धितयस्य दृद्धेषु धीरं रामं सद्यः स्नानाय प्रगल्भं त्वर्यत्स सत्स—'In these words the elderly persons of both the families were resolutely hastening the heroic. Rama for prompt bathing,—'
- St. 43. उन्धेर्त —Construe समं समाविष्कृतमङ्गलेषु आपूरिताशेषककृम्सुक्षेषु प्रदृष्ट्यनेषु पद्भसक्तं उन्धेर्तान्यस्वरं उन्हरस्य. उन्धेर्त —Analyse उन्धेर्ता यो अन्यः स्वरः उन्धेर्द्तान्यस्वरः तं तादशं, 'Other sounds which were highly pitched.' समाविष्कृत—Analyse समाविष्कृतानि मङ्गलानि येः तेषु तादशेषु, 'The auspicious prayers in which were displayed.' आपूरिताशेष Analyse क्रुमां खुलानि क्रुम्खुलानि । आपूरिताशेष क्रुम्खुलानि येस्ते आपूरिताशेषककुम्खुलाः तेषु तादशेषु, 'By which the entire quarter (or region) of space has been filled.' पदुप्रसक्तं—Analyse पदु च तत् प्रसक्तं च यथा स्यात्तथा, 'Incessantly sharp sounding.' पदहृष्ट्यनेषु—Analyse पद्दानां ध्वनाः पदहृष्ट्यनाः तेषु तादशेषु, 'The beating sounds of large drums, accompanied (at the same time) with the auspicious prayers distinctly displayed, by which the entire quarter (or region) of space was filled, were rising above the other sounds highly pitched in a manner accompanied with incessant sharp sounds,—'
- S, 44. वेत्रेण—Construe तत्र च वेत्रग्रहणाधिकारे जने वेत्रेण अनुपयोगवन्ति दिदृश्चवृत्दानि नितान्तं हुङ्कारकृता अखन च निरस्यमाने [ सित ]. वेत्र°—Analyse वेत्रस्य ग्रहणे अधिकारः यस्य स वेत्रग्रहणाधिकारः तस्मिन् ताहशे, 'Filling the office of holding the mace.' अनुपयोगवन्ति—Analyse न उपयोगवन्ति अनुपयोगवन्ति, 'Useless. 'Uninvited.' दिदृश्चवृत्दानि—Analyse दृष्ट-

मिच्छवः दिवृक्षवः तेषां दृन्दानि दिवृक्षद्यन्दानि, 'Multitudes of spectators ( or bystanders or rabble ).' हुद्धारकृता—Analyse हुद्धारं करोतीति हुद्धारकृत तेन हुद्धारकृता, 'By one uttering a menacing sound.' नितान्तं adv.—'In a high degree.' 'Very much.' 'Exceedingly.' Modifying हुद्धारकृता. Translate:—'And there when the persons employed in the office of holding a royal mace were driving away, by their staff, the multitudes of uninvited ( or useless ) spectators, with their mouths uttering very much the menacing words,—'

St. 45. हुङ्कार"—Construe हुङ्कारमात्रप्रथितैः अमर्पैः कराग्रस्य [ च ] तिर्येग् विकस्पितेन सुखरं जनोधं निवारयन्तो माशदिकाः तत्र वेक्मनि चेरुः. Cf. Ku. III. 41. " मुखापितैकांपुर्विसंज्ञयेव माचापटायेति गणान्व्यनेषीत् ॥ " हुङ्कार"— Analyse हुङ्कार एव हुङ्कारमात्रं तेन प्रथिताः तैः ताहकैः, 'Made known simply by menacing words. ' करायस्य—Analyse करस्य अयं करायं तस्य साह्यास्य. 'Of the fingers,' ( lit. of the extremities of the hand ). जनीयं-Analyse जनानां ओयः जनीयः तं ताहशं, 'The crowd of people,' मात्रदिकाः, Expl:--मा शदं कुरु इति आहः ते माशदिकाः, 'Those who usher preserving silence.' 'Those who command silence.' 'Prohibitors.' Cf. Pani. IV. 4, 1. and the Vártika thereto. " उक्पकरणे तदाहोति माश-दादिस्य उपसंख्यानम्." ' After the words माराद्ध &c. the affix ठक comes in the sense ' he said that. ' Thus माशद इत्याह = माशदिक: ' who says 'don't make noise.' कायशब्दिकः। This is the case of an affix added to a sentence. हुद्वार - With the feelings of anger made known simply by menacing words and with sideways movement of the finger of the hand, keeping off the noisy crowd of people those officers, who command silence, walked about there in ; the palace.'

St. 46. केचित्—Construe क्रियास दक्षाः केचिद् भृत्याः विधि विधातं उद्यतैभ्यः कुगलेतरेभ्यो वैवाहिककर्मयोग्यवस्तूनि आच्छिय विधानं विद्युः कुगलेतरेभ्यः—
Analyse कुगलेभ्यः इतरे कुगलेतरे तेभ्यः ताहग्रेभ्यः, 'From the ignorant.'
वैवाहिक —Analyse विवाहः प्रयोजनमस्येति वैवाहिकं तम्र कर्म च वैवाहिककर्म तस्मै
योग्यावि वस्तुनि वैवाहिककर्मयोग्यवस्तुनि, 'Things which are suitable to
(or proper for) the marriage—ceremony.' Cf. Páṇi. V. 1. 109.
"प्रयोजनम्," 'The affix उन् comes after a word in the first case in
construction in the sense of "that whose occasion or purpose is
this." केचित्—'After having snatched away the things proper for
the marriage—ceremony from the ignorant servants, who were
prompted to do that rite, some other servants, who were competent in those ceremonies, performed the prescribed rite.'

- St. 47. ज्ञच्याः—Construe विधिक्रो जनो विवाहस्यायं प्रथितं शच्याः विधानं नामान्तरेण पर्यस्य तथा चितानि पर्यस्य तत्र नृपस्य सताया एव ततान. शच्या:-- Of श्रची, the wife of इन्द्र.' At the beginning of the Hindu marriageceremonies the presence of श्रची and her husband Indra is invariably invoked. The object of the presence of wall being prayed for might perhaps originally be to secure eternal freedom from widowhood, which is specially enjoyed by that goddess: The mythological notion being that whoever be an or king of the celestials To remains the same, queen of Indra for the time being. Nárdyana Bhatta says:-" ततो दाता (i. e. father or elder brother of she bride ) पात्रस्थसिततण्डुलपुक्ते शचीमावाह्य पोडगोपचारैः पूज्येत् तां च कन्यैवं प्रार्थयेत्। " देवेन्द्राणि नमस्तुभ्यं देवेन्द्रप्रियभामिनि विवाहं भाग्यमारोग्यं पुत्रलाभं च देहि मे." Prayoga Ratnákara, Vágdánavidhi. In the तैतिरीयसंहिता Indrant is represented as the best of wives, as one than whom nothing is more excellent, and whose husband never dies by age: " इन्द्राणीमास नारिपु सपत्नीमहमश्रवम् । न श्रास्या अपरं चः न जरसा भरते पतिः" तैति।रियसंहिता 1, 7, 13—Again in the तैतिरीयब्राह्मण she is represented as ever free from widowhood and as the mother, like Aditi, of virtuous sons: "इन्द्राणीवाविषवा अदितिरिव सुप्रता". Kanda, III, Prap. 7. An. 5. Dae'. 10. नामान्तरेण-Analyse अन्यद् नाम नामान्तरं तेन ताहशेन, 'By a different name. ' विथित:, Expl:-विधि जानातीति विधितः, ' One who knows the ritual.' 'A ritualist.' 'One who knows the prescribed modes or forms. 'Translate:-The ritualists changing their hearts as well as the name of the well-known worship of S'acht which is the first ( item ) of a marriage ceremony, performed it. ( i. e. the worship ) of the princess herself there.'
- St. 48. जानस्य—Construe जानस्यान्ते रताभरणेन दीमं आकल्पं विधिवद्विशाय स्मरेण विश्वरा वश्ः वेदविदा कृताद्यं वेद्याः उपान्तं ययोः रता°—Analyse
  रतानां आभरणं रताभरणं तेन तादशेन, 'By the jewel ornaments. ' वेदविदा—
  Analyse वेदान् वेत्तीति वेदविद् तेन तादशेन, 'By one who was conversant
  with the Vedas. ' कृताद्यं—Analyse कृतं अद्यं यस्मिन् तत् कृताद्यं, 'On
  which अद्यं was performed.' जानस्य—'At the end of the holy
  ablutions, having invested herself with rich and gaudy attire,
  i luminated with jewel—ornaments, according to the manner ( or
  fashion ), the bride, smitten with love's ( arrow ), came to the
  extremity of the altar, to which अद्यं offerings were previously
  made by the priest conversant with the Vedas. '
- St. 49. अथ—Construe अथ रुजा:विषेया [ रुजावशीसूता ] विषवेतराभि [ सौभाग्यवतीभिः ] विष्वेतराभि कती तन्वी नयकोविदेन महेन्द्रसंख्यास्तवजेन [ ऋषिणाः

शतानन्देन विम्रनन्दनाय [ रामभद्राय ] उपनिन्ये नयकीविदेन-Analyse नये कोविदः नयकोविदः तेन तादशेन, ' By one who was skilled in policy.' कोविदः, Expl:-कोर्वेदस्य विदः कोविदः । वेति । Cf. Pani. III. 1. 135. यहा । कवि वेदे विदा यस्येति कोविदः Cf. Medi. " विदा ज्ञाने च निर्दिष्टा मनीपायाश्र योगिति. Also Hema. "विदा ज्ञानिथियो: I And Vis'va "विदा जाने च बढ़ी च." महेन्द्र°-Analyse महांशासी इन्द्रश्च महेन्द्रः तस्य सखी अहल्या तस्याः तादृश्याः-Of the female friend of Indra.' तनजेन-Analyse तनोः जातः तनजः तन तन्त्रेन, ' By her son named S'atananda.' This great sage S'atananda was a son of the sage गोतम from Ahalya. He was a family priest of the king Janaka. रजा॰—Analyse रजायाः विषेया रजाविषेया. 'Subject to covness.' 'Overcome by basisfulness.' वियवेतराभि:--Analyse विधवास्यः इतराः विधवेतराः ताभिः तादशीभिः, 'By those females who are other than widows, ' (i. e. by ma ried ladies स्वासिनीभिः ). विम-जन्दनाय-Analyse विभान-दनः विभन-दनः तस्मै विभन-दनाय, 'To the son of the paramount king' (i. e. to Rama ). Translate :- 'Then that beautiful bride, overcome with (lit. consigned to ) coyness, decorated by married ladies was brought to the prince of the mighty king, by the son of the female friend of great Indra, who was skilled in policy.

St. 50. समाददे—Construe संमद्भिन्नथेयेः फणीन्द्रांगगुरुप्रकोष्ठः कुमारो वामविलोचनायास्तस्याः सकुमारसन्धि वामेतरं पाणि समाददे. संमद<sup>®</sup>—Analyse संमदेन भिन्नं थेये यस्य स संमद्भिन्नथेयः, 'Having his gravity disturbed by great joy.' फणीन्द्राङ्गगुरुप्रकोष्ठः—Analyse फणीन्द्रस्य अङ्गवद् गुरुः प्रकोष्ठा यस्य स फणीन्द्राङ्गगुरुप्रकोष्ठः, 'Having his fore-arm broad like the body of a great snake.' सकुमारसन्धि—Analyse सकुमाराः सन्थयो यस्य स सकुमारसन्धिः तं तादशं, 'Possessing delicate joints.' वामेतरं—Analyse वामाद् इतरः वामेतरः तं तादशं, 'Other than the left, (i. e. the right hand ).' वाम<sup>®</sup>—Analyse वामे विलोचने यस्याः सा तस्याः वामविलोचनायाः, 'Of her having beautiful eyes.' समाददे—'The prince, having his gravity disturbed by great joy, possessing a fore-arm broad like the body of great snake, took the right hand of that beautiful-eyed lady, having delicate joints.'

St. 51. प्राज्यं—Construe ततः प्राञ्चतरेण वर्जितदुष्कृतेन विधातृधान्ना शीरूपनेन तेन सिद्न्यने कृशानों प्राज्यं इन्यं विधिवदावर्जितं. वर्जित°—Aralyse
वर्जिनं दुष्कृतं येन स वर्जितदुष्कृतः तेन ताहशेन, 'By one who is destitute
of sin.' विधातृधान्ना—Analyse विधातुर्धामेव धाम यस्य स विधातृधामा तेन
ताहशेन, 'By him having power resembling that of the Creator.'
कृशानों, Expl:—कृश्यतीति कृशाद्यः तिस्मन् कृशानों, 'In the fire,' Derived
from the root कृश् vt. or vi. 4. P. (सेट्) 'To pare,' 'to make thin,'

'to become emaciated.' Cf. Unadisûtra "ऋतन्यिश्च न्यञ्ज्यापिमदाराङ्गिञ्चयुक्तिभ्यः किष्ण्यतुजिहिजिद्विजिद्विजिद्विज्यानिथिद्वल्यसासानुकः" सिद्दिन्यने—Analyse
मद् इन्यनं यास्मिन् स सिद्दिन्यनः तिस्मिन् ताहशे, 'Bearing sacred fuel.' शिलधनेन—Analyse शीलमेन धनं यस्य स शील्यनः तेन ताहशेन, 'By one who
looked upon virtue as his wealth.' प्राज्यं—'Then that wise
prince, free from sin, bearing lustre (or a power) like that of
the Creator and who looked upon virtue as his wealth, poured
many offerings into the fire, fed with sacred fuel, according to
the rite.'

St. 52. वेबां—Consture तता वेदविदा प्रयुक्ता अनवचहितः [ सा ] तन्त्री राघवेण सह वेद्यां विवाहसार्थाकृतं कृषात्रं प्रदक्षिणीकृत्य अनंसीतः अनवचहितः—Analyse अनवचा हित्तर्थस्याः सा अनवचहितः, 'Of a faultless character.' 'Of an unblemished conduct.' वेदविदा—Analyse वेदान् वेर्ताति वेदविद् तेन ताहशेन, 'By one who is versed in the Vedas.' विवाहसार्थीकृतं—Analyse विवाहस्य सार्थीकृतः विवाहसार्थीकृतः तं ताहशं, 'Made a witness to the marriage.' Cf. R. VII. 20. "त्रवाचित्रो भोजपतेः प्ररोधा हुत्वाग्रिमाज्यादिभिर्मिकल्पः । तमेव चाधाय विवाहसार्थ्य वयूवरो सङ्गमयाञ्चकार." Also R. VII. 24. "प्रदक्षिणप्रक्रमणात्कृशानोः." वेद्यां—'Then, enjoined by the priest, skilled in the Vedas, that slender damsel, of a faultless character, went round the fire, which was made a witness to the marriage, on the altar, in company with the descendant of Raghus and then prostrated before it (i. e. fire).'

St. 53. गण्डस्य—Construe धर्माम्सतां विन्दुः धरित्र्याः दुहितुः गण्डस्यः विम्बं चेतःस्थकन्दर्पकृशाद्धना वा तस्य परमार्थविद्धः उप्पणा वा अल्ङ्ककारः गण्डस्यः छिप्राः—गण्डतीति गण्डः तस्य तादृशस्यः, 'Of the whole side of the face including the temple.' Derived from गढ् [गण्ड्] vi. 1. P. (सेट्) 'To affect the cheek,' 'to be rough as the cheek. Cf. Pani. III. 1. 131. Vide Medi. "गण्डः स्यात् पुंति लिद्धिति । प्रद्योगप्रभेदे च वीश्यक्षे पिटकेऽपि च । चिद्धवीरकपोलेपु इयम्पण्यवृद्युदे." धर्माम्भसां—Analyse धर्मस्य अंभाति धर्मःम्भाति तेषां धर्मःमसां, 'The water of perspiration ( or sweat ).' चेतःस्थं—Analyse चेति । तिष्ठतीति चेतःस्थः । चेतःस्यो यः कन्दपः स एव कृशाद्यः चेतःस्थकन्दर्गकृशाद्यः तेन तादशेन, 'By the fire of the god of love, staying in the heart.' परमःथं—Analyse परमार्थश्वातो विद्धित परमार्थविद्धः तस्य तादशस्य, 'Of the real fire.' Translate:—'A drop of the water of perspiration decorated the orb of the face of the daughter of the earth by means of the fire of the god of love, staying in her heart, or by reason of the heat of the real fire ( that was burning on the altar )'.

St. 54. चकार—Construe भर्ता चकादुतलेन करेण वहे: स्पर्धेन किल नाम अभिनिपीक्षमाने पाणी आकुञ्चितदीर्घटिः सीता सीत्कारं चकार. चकादुः— Analyse चकस्य अद्भः तले यस्य स चकाद्भृतलः तेन तादृशेन, "By one bearing on the palm (of the hand) a sign of the discus." आकुञ्चितः— Analyse आकुञ्चिता दीर्घा दृष्टिपेया सा आकुञ्चितदीर्घटृष्टिः, 'Who has contracted' her long eyes. 'चकार—' When her hand was gently seized by her husband, with his hand the palm of which bore (or was marked with) the sign of Vis'hnu's disc as if (किल्नाम) with the touch of fire Sita, with her long eyes contracted, made the सीत्कार sound."

St. 55. व्यापारिता—Construe अथ वास्मयपारगण तेन द्विजेन व्यापारिता द्विजराजवक्त्रा कृशगात्रयष्टिः भावानभिन्ना [सा] बाला कृशानी ठाजान् जुहाव-वास्मय°—Analyse पारं गच्छतीति पारगः । वास्मयस्य पारगः वास्मयपारगः तेन ताहशेन, 'By one who has gone to the other end of learning.' द्विज°—Analyse द्विजराजस्य चन्द्रस्य वक्त्रमिव वक्त्रं यस्याः सा द्विजराजवक्त्रा, 'Having a face resembling the moon.' कृश°—Analyse गात्राणां यष्टिः गात्रयष्टिः। कृशा गात्रपष्टियस्याः सा कृशगात्रयष्टिः, 'Having a thin frame of the body.' भावानभिन्ना—Analyse भावानां अनिभन्ना भावानभिन्ना, 'Ignorant of passions like love.' ठाजान्, Expl;—उज्यन्ते इति छाजाः तान् अत्राह्मान्, 'Fried—grains,' (Cf. Maráthi ठाह्मा). Derived from ठज्ञ थर. 1. P. (सेट्) 'To fry,' 'to roast.' Cf. Paṇi. III. 3. 19. "भावे." 'The affix चन् comes after a root when mere action in denoted.' Translate:—'Then, directed by that ब्राह्मण, who had gone to the other end of learning, that moon—faced young girl, with a thin frame of the body, ignorant of passions like love, offered Lajas into the fire.'

St. 56. पत्यु:—Construe पत्यु: करस्पर्शकृते कृशाङ्गया हुँ सखीभिः प्रविभाव्यमाने [सित ] आचारधूमागमळ्यजनमानि अश्लूणि तत्मंद्रतये बभुद्यः करस्पर्शकृते—Analyse करस्य स्पर्शः करस्पर्शः तेन कृतः करस्पर्शकृतः तिस्मन् तादृशे,
'Sprung from the touch of the Land.' कृशाङ्गयाः—Analyse कृशान्यङ्गानि
यस्याः सा कृशाङ्गी तया ताहश्या, 'By the slender-limbed damsel.' आचार'—
Analyse आचारस्य धूमः आचारधूमः तस्य आगमाल् टब्धं जन्म येषां तानि आचारधूमागमळ्यजनमानि, 'Having their origin in the issning forth of the
smoke of the customary sacrifice.' तत्संद्रतये—Analyse तस्य संद्रतिः
तत्संद्रतिः तस्ये तत्संद्रतये, 'For its concealment.' पत्युः—' When the
joy of the delicate damsel, sprung from the touch of the hand
of her husband, was clearly observed by her female friends,
her tears which owed their birth to the issuing forth of the
smoke of the customary sacrifice, resulted in its concealment.'

- St. 57. कृत्वा—Construe विप्रवरेण उक्तः रामः समेतजानिः [ सन् ] सवः भर्तुः नमस्यां कृत्वा वन्दिस्ततस्य राज्ञः जनकस्य अंग्रियुगमतुपूर्वं ववन्देः नमस्या—Is equivalent to नमस्त्राणं, 'The act of saluting or bowing down.' Cf. Pani III. 1. 19. " नमोत्ररिवश्चित्रङ: क्यच्, " 'The affix क्यच्, in the sense of making, comes after these words as the object of the action', viz :--नमस्, 'adoration,' वित्वम्, 'honour ' and चित्र 'wonder'. Also Cf. Páņi. III. 3. 102. "अ प्रत्यवात्." 'After the verbs that end in an affix, there is the affix, 'अ' the word being feminine. ' विपवरेण-Analyse विप्राणां वरः विप्रवरः तेन तादुशेन, 'By the best of the Brahmanas.' समेतजानिः—Analyse समेता जाया यस्य स समेतजानिः, 'In company with his wife. ' वन्दिस्तुतस्य-Analyse वन्दिभिः स्तुतः तस्य तादगस्य, ' Praised by the bards ( or penegyrists ).' अंग्रियुगं—Analyse अंग्रयोपुंगं अंग्रियुगं, A pair of his feet. ' Translate:- Being addressed by the best of the Bràhmanas, the family priest, Ráma, in company with his wife making salutations first to the lord of the earth (Das'aratha), bowed down in regular order at the feet of the king Janaka who was (then) being praised by the bards.'
- St. 58. पश्यन्—Construe गंगाकरासक्तकरस्य पाश्यतः कान्ति द्यानं सतं पश्यन् नृपः स्तब्धविशाखदृष्टिः अश्रुस्रवाद्याखितपश्चरंतस्तर्योः पाश्यतः—Analyse पाश्च विभवीति पाश्यत् तस्य पाश्यतः, 'Of the noose-bearing god,' An epithet of S'iva, or Varuna, or Yama. गंगाकरासकः—Analyse गंगायाः करे आसकः करः यस्य स तस्य तादशस्य, 'Having his hand firmly attached (in marriage) to the hand of Gangà.' Gangá is said to be the wife of S'iva in the Puránas, स्तब्धः—Analyse स्तब्धा विशाखदृष्टिग्रंस्य स स्तब्धविशाखदृष्टिः, 'Having his large eyes steady.' अश्रुः—Analyse अश्रुणां स्रवेण श्वाखिता पश्चयोः रेखा यस्य स अश्रुस्वाक्षाखितपश्चरितः, 'Having the lines of eye-lashes washed down by the flow of tears.' Translate:—'Looking at his son, bearing the splendor of the noose-bearing god, whose hand was firmly attached (in marriage) to the hand of Gangá, the king remained still with his long eyes steady and with the lines of eye-lashes washed down by the flow of tears (of joy).'
- St. 59. रजा°—Construe अथ बाष्पप्रकाशप्रणयाः पौरमुख्याः कक्षान्तरे रजासनस्थां भर्तुः सतां तस्याश्च दत्तसितातपत्रं वरमेत्य प्रणेमुः स्तां —Analyse स्तानां आसनं रत्नासनं तस्मिन् तिष्ठतीति रत्नासनस्था तां तादशीं, 'Seated on a seat made of gems.' पौरमुख्याः—Analyse पुरे भवाः पौराः । मुखमिव । मुखे भवा वा मुख्याः । तेषु मुख्याः पौरमुख्याः, 'The principal men of the citizens.' Cf. Pani. IV. 3. 53. "तत्र भवः" 'An affix उभ

comes after a word in seventh case in construction in the sense of 'who stays there.' बाप्य'—Analyse बाप्येः प्रकाशाः प्रकाशिताः प्रणयो येपां ते बाप्पप्रकाशप्रणयाः, 'Who had displayed their loyalty (lit. affection) by the tears of joy.' कथान्तरं—Analyse अन्यर कथा कथान्तरं तिस्मन् ताहशे, 'In the inner (or private) apartment.' दत्त'—Analyse दत्तं सितं आतपत्रं यस्मे स दत्तितातपत्रः तं ताहशे, 'To whom was given the white umbrella.' रत्ता'—'Then the principal citizens, who had displayed their loyalty (lit. affection) by tears of joy, came up to the daughter of the king, seated on a jewelled-throne in the inner apartment of the palace and saluted her and her husband to whom was given the white umbrella.'

St. 60. नीत्वा—Construe ततो रामो विवाहोत्सवसंभ्रतेन सुलेन कतिचि-दिनानि नीत्वा कदाचित् समयावोयदृष्ठेन मन्मथेन हृदि विद्धो [ वभूव ]. विवाह — Analyse विवाहस्य उत्सवः विवाहोत्सवः तेन संभृतं विवाहोत्सवसंभृतं तेन तादृशेन, 'Brought on (together) by the marriage-festival.' समयाव — Analyse समये अववोधः समयाववोधः तेन दृष्ठः तेन तादृशेन, 'By one elated by timely arousing.' नीत्वा—'Then after having passed some days in pleasure brought on by the marriage festivals, Rama once on a time was hit on his heart, by the god of love, elated by his arousing him in time.'

St. 61. गौरीं Construc गौरीमिव आचारग्रणेन गुर्वी करभोपमोरू [ सीतां ] करे गृहीत्वा भवप्रभावः स अनुल्पशोभं तल्पभुभागं भवनं विवेशः आचारगुणेन-Analyse आचार: गुण: आचारगुण: तेन ताद्शेन, 'By reason of the virtue of customary usages.' करभ°—Analyse करभः उपमा ययोस्ती ऊरू यस्याः सा करभोपमोरूः तां ताहर्शी, 'Having thighs comparable to the back of the forearm.' Cf. Páṇi. IV. 1. 69. " ऊरूतरपदादीपम्ये." 'The feminine affix see comes after a stem ending in see when comparison with something (expressed by the first term) is meant, Cf. R. VI. 43. "धात्रीकराभ्यां करभोपमोरूः" तल्प°—Analyse तल्पस्य भूभागाः यस्मिन् तत् तादशं The portions of the ground in which were arranged with couches.' अनल्पशोभं-Analyse न अल्पा अनल्पा । अनल्पा शोभा यस्मिन तत ताहकं, ' The decorations were numerous (lit. not a little).' भवप्रभाव:-Analyse भवस्येव प्रभावो यस्य स भवप्रभावः, ' Having his power like that of S'iva. 'Translate:- 'He, whose power was like that of S'iva, entered the palace of full decoration, the portions of the ground in which were arranged with couches, taking her by his hand, whose thighs were comparable to the back of the fore-arm and who was esteemed for her virtue of customary usage like Gauri.

St. 62. भुवि—Construe अग्रे भुवि विरचितं तल्पमालोक्य मनसि भीति स्पृञ्जति [ सति ] नृपतिभवनरत्नस्तम्भमाछिङ्गय साश्रुपातस्थितां तां बाढां रघुपतिः दोभ्यां उपगुह्य भूमिशय्यां प्रापयत् साश्रु°—Analyse अश्रृणां पाताः अश्रुपाताः । अश्रुपातेः सह स्थिता साश्रुपातास्थिता तां तादशीं, ' Standing with her eyes streaming with tears,' नृपति°—Analyse रहे: खिचतः स्तम्भः रत्नस्तम्भः। नृपतेः भवनस्य रत्नस्तम्भः नृपतिभवनरत्नस्तम्भः तं तादृशं, 'To the jewelledpost of the palace of the king.' र्युपतिः—Analyse र्यूणां पतिः र्युपतिः, 'The lord of the Raghus.' भूमिशय्यां—Analyse भूमी शय्या सुमिशय्या तां ताहर्शे, 'To the couch standing ( or resting ) on the ground.' The metre of this stanza is Mâlinî which is thus defined:-- "ननमयययुतेय" मालिनी भोगिलोक्ने:". The Ganas are न, न, म, य, य. Translate:—'Seeing in front a couch, furnished with decorations, on the ground, while she was touched with fear in her mind, the lord of the Raghus embraced with his arms that young girl, who was standing with her eyes streaming with tears, holding to the jewelled-post of the palace of the king and brought her to the couch, placed on the ground.

## CANTO VIII.

St. 1. आचरन-Construe अथ स योषितो हुठं आचरन सा च अतुरागिणः ितस्य वामचरिता । अनीप्सितविधानचेष्टितावपि सपदि मिथः संमदं तेनतः हठमा-चरन-' Using force (or violence)'. योपित:-' Towards the lady.' It seems that the word has the force here of the Locative case. The word is derived from the भीत्र root युप् vt. 10. U. 'To serve.' Cf. . Unádisûtra "हमुरुहियुपिभ्य इतिः" वामचरिता—Analyse वामं कुटिलं चरितं यस्याः सा वामचरिता, 'Acting against one's wishes'. अनीरिसत'—Analyse न इंटिसतं अनीटिसतम् । अनीटिसतं विधानं यस्य तादशं चेष्टितं ययोस्तौ तादशौ, 'Making an attempt or striving to do what was undesired by both. संमद:=हर्प: 'Joy.' 'Delight.' Cf. Pani. III. 3. 68. " प्रमदसंमदी हर्पे, " 'The words प्रमुद and समुद are irregularly formed, meaning 'joy.' The metre of this canto is Trican which is thus defined:-"TRATIGE रथोहता टगो." The Gauss are:-र न र and a short and a long syllable. It seems that Kumaradasa has, without any doubt, based the theme of this canto exactly on that of the 8th canto of Kalidasa's Kumarasambhava. आचरन—'Then he (i. e. Ràma) used force towards the lady and she acted against the wishes of her loving husband; (thus) they two, each striving to do what was undesired by the other, immediately produced mutual joy.'

- St. 2. कामिना—Construe कामिना असौ वालिका समुपगुण सप्रयत्नं उपवे-शिताऽपि साध्वसेन चपला [सती ] अङ्कृतो मुहुर्मुहुः समुदेतुं वाञ्छति स्म. सप्र-यत्नं—Analyse प्रयत्नेन सह यथा स्यात्तथा सप्रयत्नं, 'With efforts.' साध्व-सेन, Expl:—साधूनामसं इति साध्वसं तेन ताहशेन, 'Through fear.' साध्व-सेन चपला, 'Trembling through fear.' कामिना—'The young girl, though made to sit with efforts by the loving husband after closely embracing her, wanted to get up from the lap, trembling through fear now and again.'
- St. 3. राघवेण—Construe पृष्ठतः परिरम्य राघवेण मनोर्थे सस्पृहं निगदिते [सित ] श्रीहया अवनतवक्त्रपङ्कला चारुहासिनी [सा ] धीरमस्मयतः राघवेण, Expl:—रघोः गोत्रापत्यं प्रमान् राघवः तेन ताहशेन, 'By the descendant of the Raghus.' सस्पृहं adv.—Analyse स्पृह्या सिहतं सस्पृहं, 'Longingly.' 'Covetingly.' 'With passionate longing.' अवनतं —Analyse वक्तं पङ्कलिन वक्त्रपङ्कलं। अवनतं वक्त्रपंकलं यया सा अवनतवक्त्रपंकला, 'Having her lotus-like face hung down.' चारुहासिनी—Analyse चारः हासो यस्याः सा चारुहासिनी, 'Betraying her charming smile.' राघवेण—'When

the descendant of the Raghus, having embraced her from behind, talked longingly of his desire, the lady, of a charming smile, with her lotus-like face hung down through shame, smiled steadily.

- St. 4. अंगुळीपु—Construe अंगुळीपु परिगृह्य रायवे रागिभिनंत्वे: टरसि वेथयति [सित ] सिमतं विविक्तितांगुर्हिमानिनी आत्मनः करं वळाद् उदास. सिमतं
  adv.—Analyse स्मितेन सह यथा स्यात् तथा सिमतं, 'Smilingly.' 'With
  a smile.' विविक्तितांगुर्हिः—Analyse विविद्याः अंगुल्यो यया सा विविद्यांगुर्हिः,
  'Having her fingers turned away.' 'Turning away her fingers.'
  वेधयति—Loc. sing. of the Denominative form of वेथः, 'Loving scratching.' मानिनी, Expl:—मनश्चितोन्नतिरस्त्यस्याः इति मानिनी, 'A proud girl.'
  Cf. Paṇi. V. 2. 115. "अत इनिउनी," 'The affixes इनि (इन्) and उन्
  (इक्) come in the sense of मतुष्, after nominal stems ending in
  short अ; and in the alternative मतुष् also comes. Compare also
  Medi. "मानिनी तु न्नियां फल्यां मानी मानवित न्निपु." अंगुळीपु-'While Raghava,
  having seized her fingers, was scratching her breast with his
  loving nails, the proud girl, turning her fingers with a smile,
  disengaged her own hand with force.'
- St. 5. किन्न—Construe कुपिता किन्न विक्त इति वेदितुं कामिना निधुवने [ निधुवनाय रताय ] सविग्रहं याचिता [ सा ] एनं अभिकोपांजिद्धितप्रेरितेक्षणकर् व्यलोकयत् निधुवने, Expl:—नितरां धुवनं हस्तपादादिचालनमत्र इति निधुवनं तिस्मन् निधुवनं निधुवनाय रताय, 'In order to obtain the रत enjoyment.' 'For pleasure,' 'Gf. Hemachandra "निधुवनं रते कम्पे " I Also Medi. "मवेकि-धुवनं कम्पे स्रते च नप्रसकम्॥" सविग्रहं adv.—Analyse विग्रहेण सहितं यथा स्यात्तथा सविग्रहं, 'Bodily.' अभिकोप॰ adv.—Analyse जिद्धितं च यत् प्रेरितं च जिह्यतप्रेरितम् । अभिकोपेन जिद्धितप्रेरितं यद् इंक्षणं तेन कर् यथा स्यात्तथा अभिको-पिजिह्यतप्रेरितेक्षणकर्, 'In a manner bitter on account of the eyes being directed crookedly through anger.' किन्न-'She who was sought bodily for pleasure by the loving husband in order to know what she, being angry, would say, looked at him in a manner bitter on account of the eyes being directed crookedly through anger.'
- St. 6. पुष्प'—Construe अथ पुष्पकेतृहत्तवैर्यवन्यनं तस्य भावं अवगम्य [ ज्ञात्वा ] वसनान्तसंगिनी सा निर्गमेः अवकाशं कुर्वतीः सखीः संस्रोधः पुष्प'— Analyse पुष्पकेतुना स्मरेण हतं धेर्यस्य बन्धनं यस्य स तं तादृशं, 'Which had its tie of stability (or patience) removed by the flower-bannered god.' वसनान्तसंगिनी—Analyse वसनस्य अन्ताः वसनान्ताः तेषां संगो विचते यस्याः सा वसनान्तसंगिनी, 'Holding (in her hand) the ends of their garment.' पुष्प'—'Learning his intention, having its tie of patience

loosened by the flower-bannered god, she holding in her hand the ends of their garments, stopped her female friends who were making free scope (or free room) by their departure.

- St. 7. इच्छति—Construe नृपद्यतस्य विप्रयोगसमये मनोभुवा भृशं आकुली-कृता तस्य सित्रधो टज्जया भृशं आकुलीकृता कामिनी विरहं न इच्छति स्म संगमं [च] न इच्छति स्म. विप्रयोग°—Analyse विप्रयोगस्य समयः विप्रयोगसमयः तस्मिन् ताहशे, 'At the time of his separation.' मनोभुवा—Analyse मनसि भू-चेस्य स मनोभूः तेन ताहशेन, 'By the mind-born god.' 'By the fancy-born god.' नृपसृतस्य—Analyse नृपस्य सतः नृपस्तः तस्य ताहशस्य, 'Of the son of the king.' 'Of the prince.' इच्छति—'At the time of the separation from the prince, being much bewieldered by the mind-born god and being greatly perplexed with coyness in his presence, that lovelorn girl did not brook separation from him nor did she desire his company.'
- St. 8. तस्य—Construe मेखलागुणसमीपसिक्षनं तस्य इस्तं व्यपोहितुं मन्दशक्तिरवला [सा] लोलनेत्रगलितेन वारिणा [तस्मे] अर्रातं न्यवेदयत्. Cf.
  Ku. VIII. 4. "नाभिदेशनिहितः सकम्पया शङ्करस्य रुखे तया करः"। अवला—
  Analyse न वलं यस्याः सा अवला, 'A helpless girl.' 'A lady.' मेखलां—
  Analyse मेखलायाः गुणस्य समीपे सङ्गो वियते अस्य स मेखलागुणसमीपसङ्गी तं ताहशं, 'Moving about the string of her zone.' मन्दशक्तिः—Analyse
  मन्दा शक्तिर्यस्याः सा मन्दशक्तिः, 'Having little power.' अर्राते—Analyse
  न रितः अरितः तां अरितं, 'Want of amusement.' लोलं—Analyse लोले
  च ते नेत्रे च लोलनेत्रे ताम्यां गलितं लोलनेत्रगलितं तेन ताहशेन, 'Dropped down
  from the tremulous eyes.' तस्य—'Having little power to remove
  his hand, which was moving about the string of her zone, the
  lady declared her want of amusement by tears (lit. water)
  streaming down from her rolling (or tremulous) eyes.'
- St. 9. तत्र—Construe तत्र बलात्त्रियामाचरति [सित ] डिदतलोचनाम्भसो राजदुिहुतुः अथर आगमिष्यत्वण्डनं अउचिन्त्य भीतवद् मृशमकम्पतः राजदुिहुतुः— Analyse राज्ञो दुाहता राजदुिहता तस्याः राजदुिहुतुः, 'Of the daughter of the king.' 'Of the princess.' उदितं—Analyse लोचनयोः अम्भः लोचनाम्भः। उदितं लाचनाम्भो यस्याः सा उदितलोचनाम्भाः तस्याः उदितलोचनाम्भसः, 'Of her who had tears risen in her eyes.' तत्र—'There while (Rama) was acting with violence towards the princess, who had tears in her eyes, her lower lip, thinking of the coming bite, trembled much like a frightened person.'
- St. 10. न—Construe भुजयुगेन निर्देयं पीडितः [अहं ] पुनः रशनागुणं न स्पृशामि इति नृपस्तुः उत्राच सा अधिनी अस्फुटं परिरम्भं ततान रशनागुणं—Analyse रशनायाः गुणः रशनागुणः तं ताहशं, 'To the string of the zone,'

निर्देशं adv.—Analyse द्यायाः अभानो निर्देशम् । अथ वा । निर्गता दया यस्माद्
यथा स्थातथा, 'Unmercifully.' 'Pitilessly.' 'In a manner devoid of
pity.' भुजयुगेन—Analyse भुजयोः युगं भुजयुगं तेन ताहशेन, 'By the pair
of arms.' नृपसूद्यः—Analyse नृपस्य सूद्यः नृपसृद्यः, 'The son of the king'
(i. e. the prince). अस्फ्रटं—Analyse न स्फ्रटं अस्फ्रटं, 'Faint.' 'Indistinct.' न—'Being closely (lit. in a manner devoid of pity)
embraced (by you) with your pair of arms, I shall not again
touch the string of your girdle, said the prince. She, who was
the suitor, gave him a faint embrace.'

St. 11. अन्तरीय°—Construe तत्यदान्तपरियानरिक्षता अञ्चना अन्तरीयहरणे कृतत्वरं अपयान्तं तं राववं पृष्ठतः परिरम्य संस्रीयः अन्तरीयहरणे—Analyse अन्तरीयस्य हरणं अन्तरीयहरणं तिस्मिन् ताहशे, 'Removing of under (or lower) garment.' कृतत्वरं—Analyse कृता त्वरा येन स कृतत्वरः तं ताहशं, 'To him who was making haste.' राववं, Expl:—रवोः अपत्यं पुमान् राववः तं ताहशं, 'To the descendant of the Raghus.' अञ्चन, Expl:—प्रशस्तान्यङ्गान्यस्याः सा अञ्चना, 'A damsel with well-rounded limbs.' Cf. Gaṇapatha "अङ्गात्कल्याणे," 'The affix न comes after the word अङ्ग in the sense of beautiful, as अङ्गना, 'the fair-one i. e. a woman.' तत्यहान्त —Analyse तस्य पहस्य अन्तः स एव परिचानं तेन रिक्षता, 'Protected by the cover of the skirt of his garment.' अन्तरीय'—'Protected by the cover of the skirts of his garment, the damsel with rounded limbs stopped that Raghava, who had used speed in removing her bodice and was moving away, by enclosing him in her arms from behind.'

St. 12. अंग्रुकस्य—Construe निश्च अंग्रुकस्य रक्षणाङ्कला इस्तपुग्मवृतनीविन्यन्यना पराङ्खली सा अप्रमादकृतविष्ठं अन्तरा शयने स्वापमाप. अंग्रुकस्य, Expl:—अंग्रुन् कायति इति अंग्रुकं तस्य तादृशस्य, 'Of the silk—woven garment.' Cf. Pâṇi. III. 2. 3. "आतोऽन्यसर्गे कः," 'The affix क comes after a verbal root that ends in long आ when there is no अपसर्ग preceding it and when the object is in composition with it.' Or it may be explained as:—अंग्रुभिः काश्रतं इति अंग्रुकः तस्य तादशस्य. Cf. Páṇi. III. 2. 101. "अन्येष्विप दृश्यते." 'The affix इ is seen to come after the verb जन् with a past signification, though it be in composition with other nouns, having cases other than those mentioned in the previous Sûtras. Vide हैम, "अंग्रु स्त्रादिसङ्गांशे किरणे चण्डदीथितेः" रक्षणाङ्कला—Analyse रक्षणे आकुला रक्षणाङ्कला, 'Intent on saving ( or protecting).' हस्त°-Analyse इस्तयोः ग्रुग्मेन वृतं नीवेर्बन्यनं यया सा, 'Holding the knot of her wearing garment with both of her hands. '

अप्रमाद —Analyse न प्रमादः अप्रमादः तस्माद् या कृतिः तया विद्यः तं अन्तरा, 'Without offering any obstacle to (his) careful actions.' प्राङ्ख्या—Analyse प्रागतं युवं यस्याः सा प्राङ्ख्या, 'With her face turned away from.' अंग्रुक्स्य—'Intent on guarding her silk-woven garment at night and holding the knot of her wearing garment with both of her hands, she, with her face turned away (from her husband) enjoyed sleep, on the couch, without (offering any) obstacle to (Rama's) careful actions.'

St. 13. यत्—Construe सा यद् दृढ्वलवन्यनैः रस्त तत् स्वापकालमवगम्य [ जात्वा ] भतंति प्रमुख्वति संगतस्मृतिः सुपितेव सस्वरं रहोद्ः हढ॰—Analyse वल्लाणां वन्यनानि वल्लवन्यनानि । दृढानि च तानि वल्लवन्यनानि च दृढवलवन्यनानि तैः ताहक्षैः, 'With close tie of garments.' स्वापकालं—Analyse स्वापस्य कालः स्वापकालः तं ताहक्षं 'The time of sleep.' प्रमुख्वत्—'One who has touched.' संगत°—Analyse संगता स्मृतियंस्याः सा संगतस्मृतिः, 'She who has collected her thoughts.' सस्वरं adv.—Analyse स्वरंण सह यथा स्यात्तथा सस्वरं, 'Loudly.' 'Bitterly.' यत्—'When her husband, knowing the time of her sleep, touched what she protected with close ties of garments, she, having collected her thoughts, cried aloud as one robbed'.

St. 14. यल°—Construe अथ स यलगम्यं मैथिलीमुखं अनुभूय नाह तृप्ति-माययो। आननेन परिघव्यनोधितं पद्मकुद्मलं गाजहंसः इनः यलगम्यं—Analyse यत्नेन गम्यं यलगम्यं, 'Accessible with efforts.' मैथिलीमुखं—Analyse मैथिल्याः मुखं मैथिलीमुखं, 'The face of the daughter of the Mithila king.' राजहंसः—Analyse हंसानां राजा राजहंसः, 'A royal swan.' पद्म-कुद्मलं—Analyse पद्मस्य कुद्मलं पद्मकुद्मलं, 'A lotus-bud.' यल°—'Then he having known (the pleasure of) the face of the daughter of the Mithila king, accessible with efforts, was not (completely) satisfied, like a royal swan enjoying a lotus-bud, made to bloom, after striking it with its bill.'

St. 15. प्रेम°—Construe स द्याइँहृद्यः यत्त्रेमवेगदृद्दंशपीडितं तत् तदीयमधरोष्ठपञ्चवं शनैः पिवन् वेदनां क्षणेन विनिनायः प्रेम°—Analyse दृदशासौ दंशश्र दृद्धः। प्रेमणः यो वेगः तेन दृद्धंशेन पीडितं प्रेमवेगदृद्धंशपीडितं, 'Injured (or wounded) by a bite sharp on account of the force of love.' अयरोष्ठ°—Analyse अथरशासौ ओष्ठश्र अथरोष्टः स एव पञ्चवः तं अथरोष्ठपञ्चवं, 'Sprout-like lower lip.' द्याई°—Analyse द्यया आईं हृद्धं यस्य स द्याईहृद्धः, 'Having a heart wet with pity.' 'Kind-hearted.' प्रेम°—
'He, with his kind heart, drinking slowly that sprout-like lower lip of hers, which was injured by a bite, sharp on account of the force of love, removed the pain in a moment.'

- St. 16. याहितं—Construe नृपतिशक्षसनुना विविधचारुचेथितैः याहितं स्वा चरं [ सा ] मानिनी पानवर्जितं अदन्तविक्षितं च भूयः एव मृजित स्म [ विमृजित स्म ]- नृपति —Analyse नृपतीनां शकः नृपतिशकः नृपन्दः तस्य सन्तः तेन तादृशेन, ' By the son of the best of kings.' स्वाधरं—Analyse स्वस्य अधरः स्वाधरः तं तादृशे, ' His own lower lip.' विविध —Analyse विविधानि च चारुचेथितानि च विविधचारुचेथितानि तैः तादृशेः, ' With various agreeable words and gestures.' पानवर्जितं—Analyse पानेन वर्जितः पानवर्जितः तं तादृशें, ' Without drinking it up.' ' Without kissing.' अदन्तविक्षितः—Analyse दन्तेः विक्षितः दन्तविक्षितः । न दन्तविक्षितः अदन्तविक्षितः तं तादृशें, ' Without injuring it with her teeth.' याहितं—' The proud lady left at once his lower lip, which she was forced to take in by the son of the best of kings, with various agreeable words and gestures, without a kiss on it and without a bite by her teeth.'
- St. 17. स्वं—Construe रहसि अपवाहितांग्रकं स्वं नितम्बं प्रिये पश्यित सित कामिनी प्रार्थनामपि विनैव स्वयं पष्टविकाधरागं अथरं [तस्में ] दरोः अपवाहितं —Analyse अपवाहितं अंग्रकं यस्मात् स अपवाहितांग्रकः तं ताहुशं, 'The silk-woven garment from which has been removed.' पष्टवं—Analyse पष्टवः इव किण्यो रागः यस्मिन् स तं ताहुशं, 'Having a colour glossy like the foliage.' स्वं—'When the loving husband was looking in secret at her hip, from which the silk-woven garment was removed, the loving damsel herself offered even without a request, her lip, with a colour glossy like the foliage.'
- St. 18. सा—Construe मदेन मदेन रुज्या साध्वसेन च विमिश्रचेष्टिता सा सपिद तादुशों दशामाययों। शक्यविश्रमा या [दशा] वक्तुमपि न विमिश्र—Analyse विमिश्रं चेष्टितं यस्याः सा विमिश्रचेष्टिता, 'Displaying actions mixed (or mingled) together.' शक्यविश्रमा—Analyse शक्याः विश्रमाः यस्यां सा शक्यविश्रमा, 'The gestures whereof were easily practised.' Translate:—'She, displaying her actions blended together by pride, love, coyness and fear, instantly reached that state in which she practised her gestures easily, and so it could not be described.'
- St. 19. वर्जनाय—Construe भामिनी सुरतस्य वर्जनाय यत् पदुचादुचेष्टितं वाञ्छितं स्म तदेव स्वयं योपितः निधुवनस्य दृद्धये समजायतः पदु —Analyse पदु च चादु च चेष्टितं च एतेपां समाहारः पदुचादुचेष्टितं, 'The clever and agreeable words and actions.' वर्जनाय—'The clever and agreeable words and actions which the damsel longed for in order to avoide the intercourse, themselves resulted in increasing the excitement of the lady.'
- St. 20. अश्रुणा—Construe कामिनी मर्तिर आत्मनः स्रतवेदं अश्रुणा ब्याजहार। पुरुकेन रूमदं च व्याजहार। भावनृत्यकुष्णा इव गिरा तु रुजया न व्याजहार।

स्रतिलंदं—Analyse स्रतत्य लेदः स्रतिलंदः तं स्रतिलंदं, 'Fatigne due to enjoyment.' भावनृत्यकुश्वला—Analyse भावे नृत्ये च कुश्वला भावनृत्यकुश्वला 'Skilled in emotional feelings and dance.' अशुणा—'The loving girl proclaimed her fatigue due to enjoyment by her tears and her joy by horripilation to her husband, but not by words, being overcome with modesty, like a woman skilled in emotional feelings and dance.'

St. 21. यत्—Construe रतियु तरसा अभियोजितं ययद् योपितः खेदहत्तये आस तत्तदेव युनः कामिना मृदु साचित् [ सत् ] तच्छ्रमं अपनयति स्मः खेदहत्तये—Analyse खेदस्य द्वतिः लेदहत्तिः तस्य खेदहत्तये, 'For the feeling of depression.' तच्छ्रमं—Analyse तस्याः श्रमः तच्छ्रमः तं तादृशं, 'Her fatigue.' यत्—'Whatever, being done with force, brought on the feeling of depression regarding the enjoyment to the lady, removed her fatigue when again softly effected by the loving husband.'

St. 22. केश°—Construe अथ नियुवनेन विश्वयं केशपाशं वन्धुं उद्यता मेथिली प्रियं वाहुमूलगतलोचनं [सित ] टजाया सस्मितं अवनमति स्म. केशपाशं—Analyse केशानां पाशः केशपाशः तं, 'The braid of hair.' वाहु°—Analyse वाह्यमूलं तत्र गते लोचने यस्य स तस्मिन्, 'Having eyes directed to the pit of the arms.' सस्मितं—Analyse स्मितेन सह यथा स्थात्तथा, 'Smilingly.' Translate:—'Then the daughter of the king of Mithilá who strove to bind her braid of hair which had become loose by the enjoyment, bent her head smilingly through coyness, when her loved-companion directed his eyes towards the pit of the arms.'

St. 23. इति—Construe इति अनङ्गशिक्षिना हृदि हते [सित ] क्ष्मापिएस्य दुहिन्न: निविष्टया लज्जया कतिपयेषु वासरेषु गलितेषु तानवं शिश्रिये. Cf. Ku. VIII. 13. "वासराणि कतिचित्कथण्चन स्थाणुना पदमकार्यत प्रिया । ज्ञातमन्मथरसा शनैः शनैः सा मुमोच रितदुःखशीलताम् ॥" अनङ्ग°—Analyse अनङ्गस्य मदनस्य शिक्षी वाणः अनङ्गशिक्षी तेन, 'By the arrow of the bodiless one,' (i. e. मदन) क्ष्मािथस्य—Analyse क्ष्मायाः अधिपः क्ष्मािथपः तस्य तादृशस्य, 'Of the lord of the earth.' तानवं शिश्रिये—means, तानवं तत्रत्वम् । मन्दभावमिति यावत् । शिश्रिये, 'Attained diminution (i. e. became loose).' इति—'When her heart was thus hit by the arrow of the bodiless one (i. e. the god of love), the seated feeling of modesty of the daughter of the lord of the earth began to diminish after the passing of several days.'

St. 24. शर्वरीषु—Construe शर्वरीषु विरलीकृतत्रपा नृपात्मजा निद्रया हता किल । नीविवन्धनमतीत्य संस्थितमस्य हस्तं वलाद् नापाहरत्. Cf. Ku. VIII. 4. नाभिदेशनिहितः सकम्पया शङ्करस्य रुखे तया करः तहुकुलमथ चाभवत्स्वयं दृरसु-

च्छुसितनीविबन्धनम् ॥" शर्वरीयु, Expl:—न्द्रणाति चेद्याः इति शर्वरी तासु, 'During the nights.' 'At night times.' Derived from श्र vt. 9. P. (सेट्). Cf. Unadisûtra "कृश्गृहञ्चितिस्यः प्वरच्." Also Paṇi. IV. 1. 41. "पिट्रो-पित्स्यक्ष," 'The affix कीप् is employed in forming the feminine after words ending with affixes which have an indicatory प् and after the words गोर and the rest.' Vide शब्दाणंव, "शर्वरी शर्वरी शर्या." विरक्षेकृतत्रपा—Analyse विरक्षेकृतत्र त्रपा यस्याः सा विरक्षेकृतत्रपा, 'With her sense of modesty (or female bashfulness) diminished (or relaxed).' नृपात्मजा—Analyse नृपस्य आत्मजा नृपात्मजा 'The daughter of the king.' नोविबन्धनं—Analyse नीवेबेन्धनं नीविबन्धनं, 'The knot of the garment.' शर्वरीयु—'The daughter of the king, with her sense of modesty relaxed, during the course of nights, was in truth overpowered by sleep and did not forcibly throw off his hand, resting after getting beyond the knot of the garment.'

St. 25. निदिता—Construe निदिता सा भयानकस्वप्रदर्शनकृतं प्रतिभयं प्रपच राघवं उरःस्थे कुचवटौ सिन्नधाय दृढं परिपस्वजे. प्रतिभयं-Analyse प्रतिगतं भयेन प्रतिभय, ' Exciting fear. ' Cf. Pani. II. 2. 18. and the Vartika thereto, "प्राद्यो गतावर्थे प्रथमया," 'The word प्र &c., when the sense is that of 'gone' or the like, combine with what ends with the first case-affix. ' Or it may be analysed as, प्रतिगतं भयमस्मिन् इति अतिभयं. Cf. Páṇi. II. 2. 24, and the Vartika thereto. " प्रादिभ्यो धात-जस्योतरपदस्य लोपश्च वा बहुत्रीहिर्वक्तव्यः ", 'The optional compounding of what arises from a verbal root coming after y &c. should be stated, and the elision of the subsequent term. ' See Hema. " प्रति-भयं भये भीष्मे." भयानक°—Analyse स्त्रप्रस्य दर्शनं स्त्रप्रदर्शनम् । भयानकं यत् स्त्रप्र-दर्शनं तेन कृतं, ' Brought on by the sight of a terrible dream.' कुच-वटी-Analyse कचावेव घटा कचघटी, 'Pitcher-like breasts.' उर स्थले-Analyse उरसः स्थलं उर स्थलं तस्मिन्, 'On the broad surface of the chest.' Translate :- 'She, in her sleep, was overcome with exciting fear, brought on by the sight of a terrible dream and placing in close contact her pitcher-like breasts on the broad chest ( of Raghava), embraced him closely.'

St. 26. ज्ञात°—Construe मदातुरे कामिनि नीविबन्धनं क्षिपति [सित ] .ज्ञातमन्मथरसा सा भयेन अञ्जलिं कुर्वती किल अंग्रुकात् करपुग्मं जहार. Cf. Ku. VIII, 13. "ज्ञातमन्मथरसा शनैः शनैः ।" ज्ञात°—Analyse ज्ञातो मन्मथस्य रसो यया सा ज्ञातमन्मथरसा, 'Who had known the taste of the god of love.' 'Who had learnt the flavour of the mind-churning god.' मदातुरे—Analyse मदेन आतुरः मदातुरः तिस्मन्,

'Agitated by passion.' नीविवन्यनं—Analyse नीवेवन्यनं नीविवन्यनं, 'The knot of the cloth.' करगुग्मं—Analyse करयोगुंग्मं करगुग्मं, 'A pair of the hands or arms.' ज्ञात°—'That lady, who (then) knew the taste of love, removed her hands from the silk-woven cloth, folding them as if (किछ) with fear, when her loving husband, agitated by passion, began to undo the knot of the garment.'

St. 27. संमता—Consirue मेथया भुवनस्य संमतापि निधुवनोपदेशिनि राघवे [सित ] भूरिशः तदुपदेशवाञ्छया गुणितस्य विस्मृतिं व्याजहारः निधुवनोपदेशिनि—Analyce निधुवनं उपदिश्वतीति निधुवनोपदेशी तस्मिन् तादृशे, 'Giving instructions in the art of pleasure (or enjoyment).' गुणितस्य विस्मृति—'Forgetfulness of the multiplicity (of instructions).' 'Forgetfulness of the large number (of instructions).' तदुपदेश'—Analyse तस्य उपदेशः तदुपदेशः तस्मिन् वाञ्छा तया, 'With a desire of receiving instructions from him.' Translate:—'While Raghava was giving her instructions in the art of pleasure, she, who was acknowledged by the world to be possessed of intellect (or memory) said that she forgot the multiplicity of instructions, with a desire of receiving them frequently.'

St. 28. स्वेद°—Construe स्वेदिन-दुनि चितायनासिका धृतहस्तलिका सशत्कितः सोदमन्मथरसा नृपात्मजा राधवस्य तृत्ये न वस्यः स्वेद°—Analyse
स्वेदानां विन्दवः तैः निचिता अथनासिका यस्याः सा, 'Having the tip of her
nose covered over with drops of perspiration.' धृत°—Analyse
इस्तः एव लिका हस्तलिका। धृता हस्तलिका यथा सा, 'Having her creeper
like hands trembling.' सशित्कृति:—Analyse शित्कृत्या सह सशित्कृतिः
'Breathing pleasantly.' सोद°—Analyse सोदो मन्मथस्य रसो यथा सा, 'Who
had patiently endured the flavor (or relish) of love.' नृपात्मजा—
Analyse नृपस्य आत्मजा नृपात्मजा, 'The daughter of the king.' स्वेद°—
'That daughter of the king, with the tip of her nose covered
over with drops of perspiration, her creeper-like hand trembling,
breathing pleasantly after having enjoyed the relish of love, did
not suffice for the gratification of Råghava.'

St. 29. चोदयित—Construe युवितकृत्यनेपुणं शिक्षितुं अविनेपालनन्दने चोद-यति [सित ] देहजन्मशरखण्डितत्रपा सा रहिस कर्मकर्तृतां ययोः Cf. Ku. VIII. 17. "शिष्यतां निधुवनोपदेशिनः शङ्करस्य रहिस प्रपत्रया । शिक्षितं युवितनेपुणं तया यत्तदेव गुरुदक्षिणाकृतम्"॥ अविन°—Analyse अविने पालयतीति अव-निपालः तस्य नन्दनः तस्मिन्, ' The son of the protector of the earth.' युविति—Analyse युवतेः कृत्यं युवितकृत्यं तस्मिन् नेपुणं युविति-कृत्यनेपुणं, 'The skill (or proficiency) in woman's deeds.' देह°—Analyse देहजन्मनो मन्मथस्य शरेण बाणेन खण्डिता निर्गता त्रपा छज्जा यस्याः सा, 'Having her modesty relaxed (or destroyed) by the arrows of the body-born one' (i. e. the god of love). क्मेंकर्नृतां—Analyse कमेणः कर्नृता कमेकर्तता तां, 'An object-agent' or 'object containing agent,' i. e. an agent which is at the same time the object of an action.' 'Agent of an action.' 'One who acts of his own accord.' Translate:—'While the son of the king was impelling her to learn the skill in (or art of) woman's deeds, she, with her modesty relaxed by the arrow of the body-born one (i. e. the god of love), assumed, in secret, the agency of action (in love affairs i. e. became the कर्ता of the affairs of love).' The poet means to say that सीता was till then the क्रम or an object of शिक्तितुं (i. e. a recipient of the art of woman's deeds). But now she became the agent or कर्ता who could impart instructions in युत्रतिकृत्यनेपुणं.

- St. 30. यत्—Construe मदनेन पीडिता यद् जगाद तद् सहासरसं ऊचिपि प्रिये [ सित ] विटितदेहशे भिनी टिज्जिता [ सती ] तत्तद् अस्फ्रटं सिस्मतं उनाच सहासरसं—Analyse हासेन सह सहासः स एव रसो यस्मिन् तद् यथा स्यात्तथा 'With a relish for ridicule.' सिस्मतं adv.—Analyse स्मितेन सह स-िस्मतं, 'Smilingly.' 'Laughingly.' विटित —Analyse विटितो यो देहः तेन शोभते इति विटितदेहशोभिनी, 'Shining with her body turned (aside).' अस्फुटं—Analyse न स्फुटं अस्फुटं, 'Faintly.' यत्—'While her loving husband uttered with a relish for ridicule what she had said, when troubled with love, she, shining with her body turned, said it faintly, with a smiling face, being ashamed.'
- St. 31. रत्न°—Construe संगतों [ तयोविद्यासकाले ] भाषितं हृदि निषाय रत्नतत्पनिकटस्थिते ग्रुके निःसहास्मि मां विमृज इति जल्पति [ सति ] त्रीडिता पद्धरं परिज्ञधान. रत्न°—Analyse रत्नानां तल्पः तस्य निकटे स्थितः तस्मिन्, 'Hung near the bed of jewels.' निःसहा—Analyse निर्गतं सहो यस्याः सा निःसहा. 'From whom power is departed.' 'Powerless.' Translate:—'Having stored her speech in its heart at the time of their intercourse, when the parrot, hung near the bed of jewels, was uttering the words 'I am powerless, please, leave me,' she, overcome with shame, struck the cage of the bird.'
- St. 32. राम°—Construe रामवक्तगिंदिः श्रमाम्बुभिः कुचएगस्य कुंकुमं छिद्रितं निरीक्ष्य सखीजने हसिते [ सित ] सा संग्रखात् सस्मितं व्यपजगामः राम°— Analyse रामस्य वक्ताद् गिलतानि तैः ताहकैः 'Trickling down from the face of Rama.' श्रमाम्बुभिः—Analyse श्रमस्य अम्बुनि श्रमाम्बुनि तैः, 'By the drops of fatigue.' कुचयुगं—Analyse कुचयोर्थुगं तस्य, 'Of the pair

of breasts.' सलीजने—Analyse सख्यः एव जनः सलीजनः तस्मिन्, 'Female friends.' कुंकुमं, Expl:—कुंकुं इति शब्दोऽस्ति वाचकत्वेनास्य, 'Saffron,' 'saffron powder.' Cf. Paṇi. V. 2. 127. "अर्शआदिभ्योऽच्," 'The affix अच् (अ) comes in the sense of मतुष् after words अर्श &c.' Or it is derived from कुक् vt. 1. A. (सेंद्) 'To take,' 'to receive.' कुक्यते इति कुंकुमम्. Cf. Paṇi. VII. 1. 80. "आव्छीनचोर्नुम्." 'When the affix शतृ comes after a verbal stem ending in अ or आ, it may optionally take the augment उम् before the neutral case-ending श्री and before the feminine affix ई. (कुक् + उमच् + उम् = कुंकुमम्). इत्यत्र "उम् " इति योगविभागानुम्. Translate:—'When her (female) friends saw the saffron paste on her breasts, wiped off by the drops of fatigue, trickling down from Rama's face, and laughed, she moved away from their presence with a smile.'

St. 33. स्वानु°—Construe अध इंप्पैया इव चोदितोयतः मनोभवः मैथिलस्य दुद्दितुश्रेतसः स्वानुद्रत्तिविधिवन्ध्यं लज्जितं निरवशेषं आक्षिपतः स्वानु —Analyse स्वस्य अनुद्रतिः स्वानुद्रत्तिः तस्याः विधो वन्ध्यं स्वानुद्रत्तिविधिवन्ध्यं, 'Unproductive of actions in conformity with his self.' चोदितोयतः—Analyse आदो चोदितः पश्चाद् उद्यतः चोदितोयतः, 'Active on being incited.' मनोभवः—Analyse मनसि भवः जन्म यस्य स मनोभवः, 'The mind-born one.' 'The fancy-born one.' निरवशेषं—Analyse निर्गतः अवशेषो यस्मात् तत् यथा स्यात्तथा, 'In a manner not keeping any residue (i. e. wholly, entirely).' स्वानु —'Active on being incited as if by envy, the god of love, wholly drove out of the mind of the daughter of the मैथिल king the sense of shame, which was unproductive of actions in conformity with his self.'

St. 34. दीर्घिका°—Construe कचित् प्रमदकानने दीर्घिकाजलतरंगनिधुत्तरयक्तपुष्पमयमण्डनो तो इतरेतराश्रयाः मृजाः चार्ट्रस्यं तेनतुः दीर्घिका°—Analyse
दीर्घिकायाः जलतङ्केषु निर्धुतं अत एव त्यक्तं पुष्पमयं मण्डनं याभ्यां तो ताहशो,
'Who had abandoned their decorations of flowers which were
washed off by the waves in the water of the oblong pond.'
चार्ट्रस्यं—Analyse चार्ट्रना रस्यं यथा स्यात्तथा, 'In a manner pleasing on
account of agreeable words. ' इतरेतराश्रयाः—Analyse इतरेतरं आश्रयन्ते
इति इतरेतराश्रयाः, 'In which they hung for support on each other.'
प्रमद्कानने—Analyse प्रमदं च तत् काननं च प्रमद्काननं तस्मिन्, 'In a pleasure-garden.' मृजा /—'A bath, 'Accu. plu., and an object to तेनतुः.
Translate:—'Sometimes in the pleasure garden, they two abandoned their decorations of flowers which were washed off by the
waves in the water of the artificial pond and enjoyed, in a man-

ner pleasing on account of agreeable words, baths, in which they hung for support on each other.'

- St. 35. चारु°—Construe चारुमात्रकरणप्रयोजनः स तुल्यरागमपि यावकं योपितः तरुणपञ्चत्रभे चरणपञ्चजद्वये न्यपात्यतः चारु°—Analyse चारु एव चारु-मात्रं तस्य करणमेव प्रयोजनं यस्य सः, 'Whose sole aim was to do coaxing things.' तुल्यरागं—Analyse तुल्यो रागो यस्य स तं ताहर्गं, 'Of a similar colour.' चरण°—Analyse चरणमेव पङ्कजं चरणपङ्कजं तस्य द्वयं तस्मिन् ताहर्गे, 'On a pair of lotus-like feet.' तरुण°—Analyse तरुणश्चासौ पञ्चत्रभ तरुणपञ्च तस्य प्रभेव प्रभा यस्य स तस्मिन् ताहर्गे, 'Having a lustre like that of the fresh sprout.' चारु°—'He, whose sole aim was to do coaxing things, placed the red dye, though of a similar colour, on the pair of the lady's lotus-like feet, which had the lustre of fresh (or young) sprouts.'
- St. 36. ऑब्रि॰—Construe तरणाकरोचिया कुंकुमेन स्वयं अंब्रिग्रमं अद्रिटिन्म्पतः अस्य तत् परिद्रह्वेषयु करपुग्मं दूरमेवाररोहः अंब्रि॰—Analyse अंद्रगोः पुग्मं अंब्रिग्रमं, 'A pair of toes.' तरण॰—Analyse तरणश्चासो अर्कश्च तरणाकः तस्य राचिरव रोचियस्य तत् तेन ताद्रशेन, 'Having brilliancy of the new sun.' करगुग्मं—Analyse करयोग्रंगं करगुग्मं, 'A pair of arms.' परिद्रह्व॰—Analyse परिद्रह्वो वेपशुर्यस्य तत् परिद्रह्ववेषयु, 'With its tremor much increased.' तह्रमेवाररोह—'Began to ascend very high,' i. e. owing to the tremor of his arms he could not paint the dye on her proper limb but far away from it. Translate:—'That pair of his arms, who was himself painting her toes with saffron paste, having the brilliance of the new sun, began to ascend very high, with its tremor much increased.'
- St. 37. मेखलं—Construe अत्र [ नितम्त्रे ] परं किंचिद् अनुपाश्चितो मणिमेखलागुणा दुनेहा न इति मेखलं अधिनितम्त्रं अप्यन् स करं तत्र तत्र पुनरादयो अधिनितम्त्रं—Analyse नितम्त्रे इति अधिनितम्त्रं, 'Above the hips. ' अनुपाश्चितः—
  Analyse न उपाश्चितः अनुपाश्चितः, 'Not depending on something for support.' 'Holding nothing for support.' दुनेहः—Analyse नद्धं
  दुष्करः दुनेहः 'Hard to fasten.' 'Difficult to bind up.' मणि'—Analyse मणीनां मेखला मणिमेखला तस्याः गुणः मणिमेखलागुणः, 'The string of the girdle of jewels.' 'The string of the jewelled-zone.' Translate:—'The string of the girdle of jewels, unsupported by some other thing is here indeed hard to fasten. With this thought, he, putting the zone above her hips, placed his hands there again and again.'

St. 38. आचरन्—Construe अथ पुलिकतेन पाणिना विलेपनिक्रयां आचरन् स चन्दने सममिप स्थिते. सति पुनः पुनः क्रुचयुगं सस्पृहे अस्प्रशत्. विलपन°— Analyse विलेपनस्य किया तां, 'The work of amorous painting.' सस्पृद्धं .adv.—Analyse स्पृद्ध्या सह सस्पृद्धं, 'Wistfully.' 'With a passionate longing.' कुचयुगं—Analyse कुचयोग्रंगं कुचयुगं, 'A pair of breasts.' आचरन्—' He, performing the work of amorous painting with his hand, thrilled with joy, longingly touched the pair of her breasts again and again though the sandle paste was in its proper position.'

St. 39. पत्रं—Construe आनामिततर्जनीशिर:स्पृष्टकर्णलिकः अयं पत्रमपंयन् पूर्व अर्थमुकुलीकृतेक्षणं स्रिभिगर्भं तन्मुखं अन्वमृत्. पत्र =पत्रावली, Drawing lines or figures on the face or person with coloured and
fragrant pigments ( or sometimes with musk and fragrant substances). आनमित°—Analyse आनमिता या तर्जनी तस्याः शिरसा स्पृष्टा
कर्णयोलिका येन सः, 'Who has touched her creeper-like ears with
the point of his fore-fingers slightly bent.' अर्थ°—Analyse अर्थ
मुक्किकते इंश्रणे यस्य तत् 'The eyes on which were half closed.'
तन्मुखं—Analyse तस्याः मुखं तन्मुखं, 'Her face.' स्रिभि°—Analyse स्रभिगभें यस्य तत् स्रिभिगभें, 'Having fragrance in its interior.' 'Possessing fragrance in its interior.' Translate:—'He, drawing figures
( on her face ), touched her creeper-like ears with the point of
his fore-finger slightly bent and had an experience of her face
which had fragrance in its interior and the eyes on which were
previously half-closed.'

St. 40. आत्मना—Construe तदा अधरपानलोछुपः पुनः पुनः [तमेव १ निष्पिवन् झिदेतः स पुरा युवितदन्तवासिस आत्मनेव कृतं यावकं उडजहार- अविति —Analyse युवितदेन्तवासः युवितदन्तवासः तिस्मन् ताहशे, 'On the lips of the young lady.' अधर —Analyse अधरस्य पाने लोछुपः अधरपानलोछुपः 'Eager to drink (kiss) her lower lip.' आत्मना—'He then,' eager to kiss her lower lip, drank (it) with delight again and again and removed the dye which he himself had formerly painted on (lit. applied to) the lips of the young lady.'

St. 41. चुम्बति—Construe स्वयम्रपाहिताञ्चनं योपितो विलोचनं प्रियतमे चुम्बित [सित ] अविकाशचभ्रुपो [जानक्याः ] कर्णमं अशोकपञ्चनं निजं रागं प्राप-उपाहित°—Analyse उपाहितं अञ्जनं यस्य तद् उपाहिताञ्जनं, 'To which the collyrium was applied.' अविकाश —Analyse न विकाशो ययोस्ते अविकाश । ताहशे चभ्रुपो यस्याः सा तस्याः अविकाशचश्रुपः, 'Having eyes which had not an open (or splendid) appearance. ''Hal eyes which were partially opened.' कर्णगं—Analyse कर्ण गच्छतीति कर्णगं, 'Placed on the ear,' अशोकपञ्चनं—Analyse अशोकस्य पञ्चनं अशाकपञ्चनं, 'The sprout

of an As'oka tree.'. जुम्बति—' While the husband kissed the eye of the lady, to which he himself had applied the collyrium, the sprout of As'oka placed on her ear, whose eyes had not an open (or splendid) appearance, assumed its own (attractive) colour.'

St. 42. पुष्प°—Construe पुष्परलविभवेः राजनन्दने यथेप्सितं विभूपयति [सति ] सा द्पंणं चकांक्ष नतु । योपितां मण्डनं स्वामिसंमदफळं हि. ८५. Ku. VII. 22. "आत्मानमाछोक्य च शोभमानमादाशिविम्ने स्तिमितायताक्षी । हरोपयाने त्वरिता वभूव स्त्रोणां प्रियालोकफलो हि वेपः" ॥ पुष्प°—Analyse पुष्पाणि च रलानि च पुष्परलानि तेपां विभवाः तैः तादृशेः, 'With the excellence of flowers and jewels.' यथेप्सितं adv.—Analyse इंप्सितं अनितकस्य यथेप्सितं, 'According to one's liking.' 'To his liking.' राजनन्दने—Analyse राज्ञः नन्दनः राजनन्दनः तस्मिन् तादशे, 'A son of a king.' 'A prince.' स्वामि°—Analyse स्वामिनां संमदः स्वामिसंमदः स एव फळं यस्य तत् स्वामिसंमदफळं, 'Having its reward in the pleasure of their lords.' पुष्परलविभवेः—' Did she not wish for a mirror while the prince was decorating her to his liking with the excellence of flowers and jewels? (No), for the decorations of women have their reward in the pleasure of their lords.'

St. 43. ताम—Construe अनङ्गन्नतचारुतिश्रमां तां निर्देयं समुप्राद्य समकालं चुम्बितं वीक्षितं च अप्रमुः राघवो मुहुन्यांकुलः इव आस. अनङ्ग-—Analyse
अनङ्गेन कृताः चारुविश्रमाः यया सा तां ताहर्शा, 'Who has made pretty gestures on account of love.' 'Who was making pretty (amorous)
gestures sprung from love.' विश्रम m.—Amorous gestures of any
kind, particularly one thus defined:—"चित्तव्रयग्वस्थानं गृङ्गाराहिश्रमो
भतः" निर्देयं—Analyse द्यायाः अभावो निर्देयं, 'Pitilessly.' 'Passionately.' 'Violently.' समकालं—Analyse समः कालः यस्य तद् यथा
स्थातथा, 'Simultaneousty.' अप्रमु:—Analyse न प्रमुः अप्रमुः, 'Wanting
power.' 'Unable.' ताम्—'Having passionately embraced her, who
was making pretty gestures on account of love, Raghava, unable
to kiss and look at her simultaneously was, as it were, often
confused.'

St. 41. प्रार्थिता—Construe सा प्रार्थितापि कानिचित्र चकार ! स्वयमपि कानिचिद् व्यथत । अवला हृद्यरत्नविकयकीतं एनं यथेप्तित अन्वभृत. हृद्य — Analyse हृद्यमेव रत्नं हृद्यर्त्नं तस्य विक्रयेण क्रीतः तं ताहरां, 'Bought by the sale of the jewels of her heart.' यथेप्तितं—Analyse हृष्मितमनतिकम्य यथेप्तितं, 'According to her desire.' प्रार्थिता—' Certain things she did not do though requested and others she did herself. The lady had an enjoyment of him, who was bought by the sale of the jewel of her heart, according to her desire.'

St. 45. येन—Construe असो तां येन येन हरति स्म तत्तदेव [तस्याः] योषितः पुनराप हि [ यस्मात् कारणात् ] सज्जनेषु विहितं यच्छुभं सयः एव फलवन्य जायते. सज्जनेषु—Analyse सन्तश्च ते जनाश्च सज्जनाः तेषु ताहशेषु, 'To the virtuous.' फलवन्य—Analyse फलानि बध्नातीति फलवन्यि, 'Developing (or forming) fruit.' येन—'He got from the lady those very things by whichever of them he attracted her; for, the good that is done to the virtuous develops fruit at once.'

St. 46. कर्मणि—Construe स्वयुखपद्मविच्युतस्वेदविन्दुइतकान्तवक्षास कर्मणि [क्रीडाकर्मणि ] उपकाञ्चि संचरत् तस्य चक्षः वीक्ष्य सा तत्रं [तस्य ]वक्षति स्रमोच स्वयुखं—Analyse स्वस्य युखं स्वयुखं। तदेव पद्मं तस्माद् विच्युताः ये स्वेदविन्दव तैः इतं कान्तस्य वक्षो यस्मिन् तत् तिस्मिन् ताहरो, 'In which she struck her husband's breast with drops of sweat falling down from her lotuslike face. ' उपकाञ्चि adv.—Analyse कञ्चिः समीपं उपकाञ्चि, 'Near the girdle (or zone). 'कर्मणि—'When she observed his eyes moving about the region of the girdle in the act in which she struck her husband's breast with drops of sweat falling down from her lotus—like face, she threw her body on his breast.'

St. 47. भतिर—Construe अधरदंशनियहै: जलपयित भतिरि [ सिति ] प्रणयमौनमास्थिता [सा] तादृशं नियहं चिरमवाष्ट्रिमच्छया वचनानि नो चकार. प्रणयमोनंAnalyse प्रणयाद् मौनं प्रणयमोनं, 'Silence through affection. 'अधर'—
Analyse अधरस्य दंशः तेन नियहाः तैः, 'By the chastisement of biting her lower lip.' भतिर—'While her husband was making her talk by the chastisement of biting her lower lip, she, preserving silence through affection (or silent through affection) uttered no words, with a desire to get that kind of punishment for a long time.'

St, 48. बाल्या—Construe हृदि बाल्या स्तनो निधाय प्रसादने दन्तं आस्य-कमलं [च] प्राप्तुमिच्छः [स] विनापि दोपतो सहुर्म्चहुः रोपमाविरकरोत् आस्य-कमलं—Analyse आस्यं कमलमित्र आस्यकमलं, 'The lotus-like face.' बाल्या— 'He, desirous of getting, during propitiation, her teeth and lotuslike face after the placing of the breasts on his chest by her, frequently showed his anger even without any fault of hers.'

St. 49. अल्पदोप°—Construe जम्पती अल्परोपविषयेऽपि प्रणयकोपवक्रतां जम्मतुः । अतिद्वद्विमागता संहजातिः स्रष्टभरोपसत्रणा जायते. अल्परोप°—Analyse अल्पश्चासौ दोपश्च अल्पदोपः तस्य विषयः तस्मिन्, 'As regards small faults.' प्रणय°—Analyse प्रणयस्य कोपः प्रणयकोपः तेन वक्रता तां ताहकीं, 'To peevishness (or fretfulness) consequent on a lover's feigned anger.' स्वेहनातिः—Analyse स्वेहस्य जातिः स्वेहनातिः, 'Genuine love,' 'Genuine affection.' अतिद्विद्धं—Analyse अतिश्विता दृद्धः अतिद्विद्धः तां, 'Extraor-

dinary growth (or increase). ' सुलभ°—Analyse मुलभो यो रोपस्तेन सत्रणा मुलभरोपसत्रणा, 'Bearing the sore of easy wrath.' 'Bearing the sore of wrath easily provoked.' अल्पदोप°—'The couple became cross through lover's feigned anger even as regards small faults.' 'Love, developed very much, has the sore of easy wrath.'

St. 50. अ शुपु—Construe प्रणयकोपविद्यान लोहितत्वसुपनीय अशुपु पायितः विस्तिन् ] निपातितः तत्कराक्षविशिखः अस्य स्विध्यं धेर्यं निचक्तं. प्रणयं—Analyse प्रणयस्य कोपः प्रणयकोपः स एव बिह्नस्तेन, 'By the fire of her anger through excess of affection.' तत्कराञ्च —Analyse तस्याः कराञ्चः एव विशिखो वाणः तत्कराञ्चविशिखः, 'The dart of her glance.' अशुपु—'The dart of her glance reddened (lil. brought to redness) by the fire of her anger through excess of affection, watered in her tears and discharged at him, hewed down his very steady courage.'

St. 51. कोपिता—Construe चिर्निष्टत्तसङ्गतिः [ अत एव ] कोपिता सर्ह एनं एत्य परिवोधशङ्किनी सा इस्तरद्धचळकुण्डला शनकैः धृतश्वासद्धत्ति चुचुम्द्रः चिर°— Analyse चिरं निष्टत्ता सङ्गतियंस्याः सा, 'Being removed from his company for long.' परिवोध°—Analyse परिवोधं शङ्कते इति परिवोधशङ्किनी, 'Apprehensive of his waking.' इस्त°—Analyse चलानि च तानि कृण्डलानि च चळकुण्डलानि । इस्ताभ्यां रद्धानि चळकुण्डलानि यया सा, 'Who held by her hands the moving or dangling ear-rings.' Cf. R. XI. 15. "ताडका चळकपाळकुण्डला." And Buddha-Charita V. 41. "चळकुण्डल-चुम्बिताननाभिः." धृत°—Analyse धृता आसस्य द्वतियंस्मिन् कर्मणि यथा स्यात्तथा, 'In a manner in which she held her breath.' कोपिता—' Provoked to anger when removed for long, she approached him, who was asleep and apprehensive of his waking, she held back her dangling ear-rings with her hands and kissed him slowly after holding her breath.'

St. 52. कैतवेन—Construe कल्हेणु कैतवेन समया [तया] वसनं क्षिपन् आत्तसाध्वसः स 'चोर ' इति उदितहासविश्वमं सप्रगल्मं अपरे अवलण्डितः. Cf. Ku. VIII. 3. "कैतवेन शयिते कुतृहलात्पार्वती प्रतिस्रखं निपातितम् । चसुरुन्मिपति सिमतं प्रिये विश्वदाहतमिव न्यमील्यत् "॥ आत्तसाध्वसः—Analyse आतं साध्वसं येन स आत्तसाध्वसः, 'Full of fear.' 'Having his fear vanished.' उदित°—Analyse उदितः हासः एव विश्वमो यस्मिन् यथा स्यात्तया, 'In a manner in which the laughing was excited sportively.' सप्रगल्मं—Analyse प्रगल्भेन सह सप्रगल्मं, 'Boldly.' कैतवेन—'In their love quarrels she pretended sleep and when he, full of fear, was taking off her garment, she sportively ( lit. in a sportive laughter ) calling him a thief boldly bit his ( nether ) lip.'

St. 53. सङ्गतानि—Construe सङ्गतानि परिद्वय चारिणो मानमेत्य क्रहचिद् अन्ययातनयनो तो परस्परं उरसा निहत्य कल्हं वितेनतुः किल. अन्य°—Analyse अन्ययोगीत नयने ययोस्तो, 'With their eyes meeting each other.' कुहचित् ind.—'Somewhere.' 'Anywhere.' 'To any place.' संगतानि—'They lived shunning each other's company and becoming proud they sought (love) quarrels.' 'Somewhere when their eyes met they, indeed, struck each other with their breasts.'

St. 54. एकदा—Construe एकदा अरिकदनः अर्थशिशमीटिसिन्नभः स कान्तया सार्थं इद्धर्श्च परिसंहतातपं अम्बरं द्रष्टुं सौधमारुरोहः अरिकदनः—Analyse अरीणां कदनः अरिकदनः, 'The destroyer of foes (or enemies).' इद्धर्श्च-Analyse इद्धा रुचिर्यस्य तद् इद्धर्राच, 'Having a clear brightness.' 'Possessing clear lustre.' परिसंहतातपं—Analyse परिसंहतः आतपो यस्मात् तत् परिसंहतातपं, 'Free from heat.' 'That from which heat has been removed.' अर्थं —Analyse अर्थश्वासौ शशिश्च अर्थश्वाशः स एव मौद्ये यस्य स अर्थश्वाशमीटिः तेन सन्निभः अर्थश्वाशमीटिसिन्नभः, 'Resembling S'iva having the half moon on his crest.' एकदा—'Once, the destroyer of his foes, who resembled S'iva having the half moon on his crest, ascended the mansion with his loved-companion inorder to behold the aky, possessing clear lustre and free from heat.'

St. 55. वासरस्य—Construe राघवो वासरस्य विगमे समीरणेर्मन्दनार्ततस्यानियक्रन्तत्वां सोधपृष्ठं अधितस्थुपीं जानकीं इदं वचो उवाचः मन्द॰—Analyse मन्दं
नार्तिताः स्थान्थयः क्रुन्तत्वाः यस्याः सा मन्दनार्तितस्यान्थिक्रन्तत्वा तां तादशीं, 'Whose
fragrant locks were made to dance (or flow) gently.' सोधपृष्ठं—
Analyse सोधस्य पृष्ठं सोधपृष्ठं, 'On the terrace of the palace.' सोधः,
Expl:— स्था छेपोऽस्यातीति सोधः, 'A mansion.' 'A palace.' Cf. Paṇi.
V. 2. 103 and the Vartika thereto, "अण्यकरणे ज्योत्स्नादिभ्य उपसंख्यानस्य," 'The words ज्योत्स्ना &c, are governed by this rule and
take अण्.' समीरणेः, Expl:—सम्यग् इरते गच्छन्ति। ईरयन्ति प्रेरयन्ति वा ।
इति समीरणाः तैः तादशैः, 'By the breezes.' 'By the winds.' वासस्य—'At the close (or end) of the day, Raghava addressed
as follows Janakî, who was seated on the terrace of the palace
and whose fragrant locks were made to dance (or flow) gently
by the winds.'

St. 56. सनिगृद्य—Construe करसन्तर्ति सनिगृद्य अस्तमस्तकमधिश्रितः एप रागवान् रविः कचित् प्रस्थितोऽपि बद्धत्युकः सन् भुवनं क्षणं प्रयतीवः करसन्तिकं Analyse कराणां सन्तितिः तां, 'The collection of rays.' अस्तमस्तकं—Analyse अस्तस्य मस्तकं अस्तमस्तकं तत्, 'On the top of the setting mountain.' सानिगृद्य—'Though this red sup. collecting all his rays, has set out

somewhere; yet resting on the peak of the setting mountain, he is, as it were, looking eagerly at the world for a moment.

- St. 57. दिङ्मुखात्—Construe दिङ्मुखाद् अपसर-तं नष्टतेजसं आतपं मुद्वः अनुत्रजत्तमः भाउना रिश्नाभिः समववध्य कृष्यमाणिमव दृश्यते. दिङ्मुखात्—Analyse दिशां मुखं दिङ्मुखां तस्मात् तादशात्, 'From the face of the quarters.' नष्ट-तेजसं—Analyse नथं तेजो यस्य स नष्टतेजाः तं नष्टतेजसं, 'Which has lost its lustre.' मुद्वः ind.—'Suddenly.' 'All at once.' दिङ्मुखात्—'The darkness, suddenly following the sun-shine, which has lost its lustre and is moving away from the face of the quarters, is observed as if being dragged by the sun having bound it firmly together with his rays.'
- St. 58. अन्तराणि—Construe स्रष्टीर तमसोऽन्तराणि प्रयच्छिति [ सित ] युगक्षये जगतीव जल्धिमध्यवर्तिनी रुचिः भूयः एव रविमण्डले लीयते. युगक्षये—Analyse युगस्य क्षयः युगक्षयः तिस्मन् युगक्षये, 'At the time of the destruction of the world.' रविमण्डले—Analyse रविमण्डले रिवमण्डले तिस्मन् रविमण्डले, 'In the disc of the sun.' जल्धिमध्यवर्तिनी—Analyse जलंधियतेऽत्र जल्धिः तस्य जल्धेमध्यं जल्धिमध्यं तिस्मन् वर्तते इति जल्धिमध्यवर्तिनी, 'Lying in the middle (or centre) of the ocean.' अन्तराणि—' As the earth, coming to the centre of the ocean at the time of the destruction of the world, when the Creator makes room for (or gives space or scope to) darkness, sinks down (in it), so the brightness of the sun lying in the middle of the ocean once more (भूय एव) sinks in the solar disc.'
- St. 59. ध्वान्त°—Construe ध्वान्तजालं सागरे निहितमण्डलं रविं वारिभिः पिहितदण्डं फुल्लमम्बुजं आयतं भूगचक्रमिव सर्वतः उपयाति. ध्वान्तजालं—Analyse ध्वान्तस्य जालं ध्वान्तजालं, 'A net of darkness.' Cf. Páṇi. VII. 2. 18. "अन्यसान्तध्वान्तध्यम्लिष्टिविरिध्यफाण्टवादानि मन्थमनस्तमःसक्ताविस्पष्टस्वरानायासभृशेषु," 'The following words are made without इद augment in the senses given against them:—1 अन्यः 'a churning stick,' 2 स्वान्तः 'the mind, '3 ध्वान्तः 'darkness,' 4 लग्नः 'attached,' 5 म्लिष्टः 'indistinct or unintelligible,' 6 विरिच्धः 'a note or tune,' 7 फाण्टः 'made without an effort or by an easy process,' and 8 वादः excessive.' निहितमण्डलं—Analyse निहितं मण्डलं येन स निहितमण्डलः तं ताद्यं, 'Who has his disc placed (or put) in.' पिहितदण्डं—Analyse पिहितः दण्डः यस्य तत् पिहितदण्डं, 'Having its stalk concealed (or hidden).' भूष्ट्रचकं—Analyse भृष्टाणां चकं भृष्टुचकं, 'A circle of bees.'अम्बुजं—Analyse अम्बुणु जातं अम्बुजं. 'Produced in water' (i.e.a.lotus). ध्वान्त°—'The net of darkness everywhere sur-

rounds the sun who has his disc placed in the ocean, as a long circle of bees surrounds a full-blown lotus whose stalk is concealed by the waters. '

St 60. एक°—Construe अविकले निशाकरे उत्पताति [ साति ] नभःस्यन्द-नस्य धातुपङ्परिदिग्यमण्डलं एकचक्रमिव अस्तगं रविविम्बं राजते. एकचक्रं-Analyse एकं च तचकं च एकचकं, 'A single wheel.' नभःस्यन्दनस्य—Analyse नमः एव स्यन्दनः नभःस्यन्दनः तस्य ताहशस्य, ' Of the sky-chariot.' रवि-विस्त्रं—Analyse रवेविस्त्रं रविविस्त्रं, 'The disc of the sun.' अस्तगं Ana-Tyse अस्तं गच्छतीति अस्तग, 'Resting on the setting mountain.' अवि-कल-Analyse न विकलः अविकलः तस्मिन ताहरो, 'Entire.' 'Perfect.' 'Full,' निशाकरे-Analyse निशां करोतीति निशाकरः तस्मिन तादशे. 'The night-maker.' 'The moon.' As opposed to दिवाकर. पात् -Analyse धातनां गारिकादीनां पंकः कर्दमः तेन परिदिग्धं क्रिनं मण्डलं यस्य तत ताहशं, 'Having its ring smeared with the mud of metallic substances.' 'Having its ring covered over with mineral dust.' एक'-'The disc of the sun. resting on the setting mountain, appears, while the full moon is rising up, like a single wheel of the sky-chariot having its ring covered over with mineral dust.'

St. 61. संहत°—Construe संहतात्मिकरणं मण्डलं क्रमाद् यथा यथा दृद्धि-खहरति तथा तथा रविः गौरवादिव सागराम्मासे शनैनिमज्जतिः संहत°—Analyse संहताः आत्मिकरणाः येन तत् सहतात्मिकरणं, 'Having its rays withdrawn.' सागराम्भास-Analyse सागरस्य अम्भः सागराम्भः तस्मिन् सागराम्भासे, 'In the oceanic waters, ' 'In the water of the ocean.' रहिसद्रति—'Attains growth. ' गौरवादिव—' As if from heaviness, ' संहत'—'As the disc of the sun which has compressed (all) its rays gradually increases in bulk, it slowly sinks down in the water of the ocean as if on account of its heaviness.' The poet means to say that the orb of the sun when it covers the world with its rays of light becomes light in weight; but when it compresses together all its rays, it becomes heavy and thus sinks down in the water of the ocean.

St. 62. उन्युखाः -- Construe सागरान्तरितमण्डलश्रियः दिनकरस्य उन्युखाः रइमयः तोयमभिभूय निर्गताः वाडवस्य शिखिनः शिखाः इव भान्तिः Cf. स्रभापिता-विष्ठः verse 1759 " पयोनिधेर्वाहवविहिमिश्रं यत्पीतमम्भो वहु घस्मरेण." Also नार्क्षयर verses 105, 109, 284. उन्झुला:—Analyse उद्गतानि झुलानि येषां ते उन्युक्त:, 'With their points upturned ( or turned up ).' दिनकरस्य— Analyse दिनं करोतीति दिनकरः तस्य तादशस्य, ' Of the maker of the day ' ( i. e. of the sun ). सागरान्त°—Analyse सागरेण अन्तरिता मण्डलस्य श्रीर्यस्य सागरान्तरितमण्डलश्रीः तस्य तादशस्य, 'The heanty of whose disc is concealed by the ocean.' वाडवः, Expl—बहवायां जातः वाडवः or वाडोऽस्या-स्तीति वाडवः or वाड वातीति वाडवः, 'The submarine fire.' शिलिन् m—'A fire.' उन्युखाः—'The upturned rays of the sun, the beauty of whose disc is concealed by the ocean, appear like the flames of the submarine fire come out after over-powering the water (of the ocean)'.

St. 63. सन्ध्यया—Construe वासरस्य विगमे घनं तमः अग्रतश्च सन्ध्यया परिरुद्धं प्राष्ट्रपि एकतः सिन्धुजलभिन्नं पयोनिधेः सल्लिलमिन भातिः प्राष्ट्रपि—' In the rainy-season.' Derived form प्रहण vi. or vi. 1. P. (सेट्) 'To rain.' 'To sprinkle.' 'To pour down.' Cf. Pani. " नहिन्नतिन्रिष्टिपिक्यिकिसिह-त्तियु कें," ' A long vowel is substituted for the final vowel of the preceding word, before the verbs नह, द्रत्, द्रप्, व्यथ्, रच्, सह, and तन्, when these roots take the affix कि.' सिन्यु -Analyse सिन्योर्ज टेन भिन्न 'सिन्धुजलभिन्नं, 'Divided by the water of the rivers.' Explain, स्यन्दन्ते आपोऽत्र सिन्धः । Cf. Unadisûtra, "स्यन्देः संप्रसारणं धश्र इति उः." पयोनिधः--Analyse प्यसां निधिः । अथ वा । प्यांसि निधीयन्तेऽत्र प्योनिधिः तस्य प्योनिधेः Of the ocean.' Cf. Pani. III. 3. 93. " कर्मण्यधिकरणे च, " 'The affix कि comes after a g verb, when a word in the accusative case is in composition with it, and when the relation of the word so formed to its verb, is that of location.' सन्ध्यया—' And the thick (mass of) darkness, kept back in the front by the twilight, at the close of the day, appears like the water of the ocean, divided by the waters of the rivers on one side, during the monsoons.'

St. 64. सन्ध्यया—Construe पश्य तमिस क्रमात् सपाति [सति ] सन्ध्यया अरुणितपत्रसञ्चयं श्टरणपञ्चनिरन्तरं तद् वनं परिणामसम्पदं विन्दतीवः अरुणित"— Analyse अरुणिताः पत्राणां सञ्चयाः यस्मिन् तद् अरुणितपत्रसञ्चयं, 'The multitudes of leaves in which were reddened.' श्टरण"—Analyse श्टरणाश्च ते पञ्चाश्च तैः निर्गतं अन्तरं यस्मिन् तत्, 'Dense with tender shoots (or sprouts).' Cf. Unadisûtra, "श्टिवरचोपपायाः" परिणामसम्पदं —Analyse परिणामसम्पदं तां, 'The beauty of ripeness.' सन्ध्यया—'Behold how the forest having the multitudes of its leaves reddened by the twilight and dense with tender shoots, acquires the beauty of ripeness when the darkness gradually spreads through it.'

St. 65. अन्धकार°—Construe सर्वतः सर्पता कृष्णसर्पमिलिनेन अन्धकार-निकरेण समन्ततो रुध्यमानविषयाः दिग्भुवः परिखाः संकुचन्ति छ. अन्ध-कारनिकरेण—Analyse अन्धकारस्य निकरः अन्धकारनिकरः तेन ताहशेन, 'By the mass of darkness.' By the thick darkness.' कृष्णसपैमलिनेन—Analyse कृष्णश्रासों सपेश्च कृष्णसपैः । कृष्णसपैवन्मलिनः कृष्णसपैमलिनः तेन ताहश्चेन, 'Soiled like a black serpent.' रुध्यमानविषयाः—Analyse रुध्यमानाः विषयाः यासां ताः रुध्यमानविषयाः, 'Having their ranges shut up.' परिखाः, Expl:—परितः खन्यन्ते इति परिखाः, 'The moats.' 'Trenches or fossæ round the fort or town.' दिग्भुवः—Analyse दिशां भूः दिग्भुः तस्याः दिग्भुवः, 'Of the site of direction (or quarter).' अन्यकारं—'The trenches of the directions, with their ranges shut up, on all sides, by the thick darkness, soiled like a black serpent and spreading everywhere, are indeed contracted.'

St. 66. भाति—Construe मत्तशिविकण्डकर्त्वरं ध्वान्तजालपरिस्द्धमम्बरं भाति यथा अर्कदीपकृतनापसंभृतप्रीदकजल्लमलीमसं मत्त°—Analyse मत्ताः ये शि-खिनः तेपां कण्ठाः इव कर्द्वरं मत्तिशिखिकण्ठकर्द्वरं, 'Variegated like the throat of the proud peacocks. ' ध्वान्त°—Analyse ध्वान्तस्य जाछं तेन परिरुद्धं ध्वान्तजाटपरिस्दं, 'Filled with a net of darkness.' 'Enveloped ( or wrapped up ) in a net of darkness.' महीमस adj.—' Dirty. 'Unclean.' Cf. Pani. V. 2. 114. " ज्योत्स्नातमिस्राश्टिक्कणोर्जिस्वन्नूर्जस्वलगोमिन्मिलनमलो-मसाः," 'The words ज्योत्स्ना, तमिम्ना, श्टङ्किण, ऊर्जस्विन्, ऊर्जस्वल, गोमिन्, मिलन and मलीमस are irregularly formed, in the sene of मतुप् and are names.' अर्क -- Analyse अर्कः एव दीपः तेन कृतो यः तापः तेन संभृतं यत् प्रौढं कजलं तेन मलीमसं अर्कदीपकृततापसंशतप्रौढकजलमलीमसं, 'Stained with thick lamp-black gathered by the heat proceeding from the sunlamp.' भाति-'The sky, variegated like the throat of a proud peacock and filled with a net of darkness, appears as if stained with thick soot gathered by the heat proceeding from the sun-lamp.

St. 67. पश्य—Construe पूर्वमुद्रतमेतद् असितोरमित्वपः विण्युवर्तमेनो दूरमग्राविरिश्नमास्तमेकं छिद्रमिव दीप्तरुचि ज्योतिः पश्यः दीप्तरुचि—Analyse दीप्ता
रुचिर्यस्य तद् दीप्तरुचि, 'With radiant splendonr.' पूर्वमुद्रतं—'Risen up (in the sky) in front (in the eastern direction).' असितोरमित्यः—
Analyse असितो यः उरमः तस्य त्विडिव त्विड् यस्य तत् तस्य तादशस्य, 'Of that which has the beauty like that of a black serpent.' विण्युवर्तमः— Analyse विष्णोर्वर्तमं विष्णुवर्तमं तस्य विष्णुवर्तमः विष्णुपदस्य, 'Of Vishmu's path.' 'Of the sky.' Cf. R. XIII. 1. "अथात्मनः शब्दगुणं गुणज्ञः पदं विमानेन विमाहमानः." Cf. Vik. I. 18. "पितः पदं मध्यममुत्पतन्ती।" दृर्— Analyse दृरे मग्नो यो रविः तस्य रश्मयः तैः सास्र द्रमग्रविरश्निभास्रं, 'Resplendent with the rays of the sun who has dived (or sunk) deep down into it.' भासरः, Expl:—आः अस्ति शिष्मस्य स भासरः, 'Shining.' 'Splendid.' Cf. Páṇi. III. 2. 161. "अञ्चमसिदो युरच्," 'The affix युर्च comes is the sense of the agent having such a habit &c., after the verbs भञ्ज 'to break,' भास 'to shine,' and भिट्ट to be fat.' पश्य—'Behold this light (of the moon), with radiant splendour, has sprung up (in the sky) in front (in the eastern direction) as if it were a hole, resplendent with the rays of the sun, who had dived deep down into it, in the path of Vishnu (i. e. in the sky) which has the beauty like that of a black serpent.'

St. 68. पश्चिमे—Construe पश्चिम नभिस विगिनो रविरथस्य लोइचक्रइतमेरु-मस्तकाद् उद्रताः हुताश्चविष्छपः इव लोहिताः तारकाः भान्तिः रविरथस्य—Analyse रवेः रथः रविरथः तस्य रविरथस्यः ' Of the chariot of the sun.' लोह°— Analyse छोइस्य चक्राणि छोइचक्राणि तैः इतं मेरोः मस्तकं तस्मात् तादशात्-\* From the summits of the mount Meru against which struck the iron wheels.' मेर m.—A mountain at the top or summit of the earth, on which is situated स्वर्ग, the heaven of Indra, containing the cities of the gods and the habitations of celestial spirits. Around this mountain the sun with all the planets is said to revolve. This mountain chain is now clearly established in the regions of north pole. See Prof. B. G. Tilaka's 'The Arctic Home in the Vedas,' chapter IV. हुताशविष्छुप:—Analyse हुतं अश्रातीति हुताशः तस्य विष्छुपः हुताशविष्छुपः, 'The sparks of the offering-eater' (i.e. the sparks of fire). पश्चिमे-' The crimson stars in the western horizon ( lit. sky ) appear like the sparks of fire flying from the summits of the mount Meru which are struck by the iron-wheels of the swift chariot of the sun.

St. 69. मीलिता:-Construe रविभयन मीलिता: तारका: रिश्मधामहतलोहिता: इव दिङ्खुलैकरचना: [सत्यः] दिनकृत्करात्यये समन्ततः उन्मिपन्ति. मीलिताः, 'Crowded together.' 'Or closed their eyes.' रविभयन—Analyse त्वेभयं रिवभयं तेन रिवभयेन, 'Through fear of the sun.' 'By the sun's fear.' तारका:—'Stars.' Cf. Páṇi. VII. 3. 45. and the Vártika thereto, "तारका ज्योतिष्युपसंख्यानम्," 'तारका is formed when it means 'stars,' but तारिका a maid-servent from तारयित.' रिवभि —Analyse रवभीनां धाम रिवभयाम तेन हताः अत एव लोहिताः रिवभयामहत्तलोहिताः, 'Red on being struck by the multitude of rays.' उन्भिपन्ति—'To open the eyes.' 'To shine.' 'To twinkle.' From मिष् vt. or vi. 6. P. (सेट्) with उत्रिवन्-Analyse दिनं करोतीति दिनकृत तस्य कराणां अत्ययः दिनकृतकरात्ययः तस्मिन् ताहरे, 'At the passing away of the sun's rays.' दिङ्खुलैकरचनाः—Analyse दिशां सुलं दिङ्सुलम् । एका चासी रचना च एकरचना । दिङ्सुलम् य

एकरचना यासां ताः ताहरूपः, 'Being intent to decorate the face of the quarters.' मोलिताः—'The stars, which closed (their eyes) through fear of the sun, and which are red on being struck by the multitude of rays, open, as it were, (their eyes) on all sides, being intent to decorate the face of the quarters, at the passing away of the sun's rays.'

St. 70. पूर्व°—Construe असौ हिमरुचिः पूर्ववारिनिधिपृष्ठतः क्रमात् क्रलान्तरं दर्शयन् एकपश्चस्रलभक्षमां दृद्धि अय सहुरेव विन्दति. पूर्ववारि°—Analyse
वारीणां निधिः वारिनिधिः। पूर्वश्रासौ वारिनिधिश्च पूर्ववारिनिधिः तस्य पृष्ठतः पूर्ववारिनिधिपृष्ठतः, 'On the surface of the eastern ocean.' हिमरुचिः—
Analyse हिमाः रुचयः यस्य स हिमरुचिः, 'Having cool rays of light'
(i. e. the moon). कलान्तरं—Analyse अन्याः कलाः कलान्तरं, 'Different
phases.' 'Different digits.' एक°—Analyse एकश्रासौ पश्चश्च एकपश्चः तिस्मन्
स्वस्यः क्रमः यस्याः सा तां ताहशीं, 'Of an easy gradation in one fortnight.' सहरेच ind.—'All at once.' पूर्व°—'The moon, showing
gradually his digits on the surface of the eastern ocean, to-day
obtains, all at once, his (full) development, which is of easy
gradation in one fortnight' (i. e. the bright balf of the month).

St. 71. पश्य—Construe पूर्वतः सपिद भृद्धारकासितप्रभं यत्तमा निर्गतं [ तद् ] हिमांग्रना करेण जयने तुग्रमानीम्व पश्चिमं याति [ इति ] पश्यः भृद्धः — Analyse भृद्धापटकमित्र असिता प्रभा यस्य तत् ताहर्शः, 'Of a black lustre like a collection (or cluster) of bees.' हिमांग्रना—Analyse हिमाः अंग्रनो यस्य स हिमांग्रः तेन हिमांग्रना, 'By the cool-rayed moon.' पश्य—'See that the darkness, of a black lustre like a cluster of bees, which has started suddenly from the east, is proceeding to the west being, as it were, hit on the hip by the moon with his hands' (i. e. rays).

St. 72. क्षार°—Construe विवर्धिना क्षीरवारिनिधिना प्राव्यमानवदसौ हारगुधनिजरिंदमसंचयो निशाकरः शनैः शनैः उदयतः [ उदयाचलाद् ] उत्पतातः क्षीर°—
Analyse क्षीरं मधुरं च तद्वारि च तस्य निधिः तन ताहशेन, 'By the store
of sweet (or translucent) water.' विवर्धिना, Expl:—विशेषेण वर्धितं
शीलमस्य स विवर्धी तेन ताहशेन, 'Rising up.' 'Flowing up.' निशाकरः—
Analyse निशां करोतीति निशाकरः, 'The night-making moon.' उदयतः =
उदयाचलात, 'From the eastern mountain behind which the sun
rises.' निज?—Analyse निजाश्च ते रदमयश्च निजरदमयः तेषां सञ्चयः निजरदिमसञ्चयः । हार इव ग्रश्नः निजरिंदमसञ्चयो यस्य स ताहशः, 'Having the
collection of his rays white like a necklace.' क्षीर'—'The moon,
havir g the collection of his rays white like a necklace, springs up

gradually from the rising-mountain, being made to float, as it were, by the ocean, the store of sweet (or translucent) water, which is now rising.'

St. 73. क्षिप्यमाण°—Construe सर्वतः प्रसर्पतः शीतरिवेमिकरणस्य अ-न्तरं दातुमित्र क्षिप्यमाणघनतामसोत्करं दिशां मण्डलं दृरम्रत्सरितः Cf. Ku. VIII. 39. " वद्धकोशमपि तिष्ठति श्रणं सावशेपविवरं कुशेशयम् । पट्पदाय वसर्ति ग्रहीप्यते प्रीतिपूर्वमित्र दातुमन्तरम् ॥" क्षिप्यमाण°—Analyse क्षिप्यमाणो घनतामसोत्करो यस्मात् तत्, ' That from which the mass (or heap) of thick darkness is being dispelled ( or dispersed ).' शीत°—Analyse शीतरइमेः किरणः शीतर्श्मिकरणः तस्य तादशस्य, ' To the rays of the cool-rayed moon.' शिष्यमाण°— The circle of quarters, having the mass of thick darkness which is being dispelled (or dispersed), as if to afford the space to the rays of the cool-rayed moon, which are spreading everywhere, goes to a very long distance.'

St. 74. क्षीयपाण°—Construe उद्गमे क्षीयमाणवपुः इन्दुः समन्ततो वर्धमान-किरणः [ सन् ] अर्कतप्तगगनातुत्रन्थिना तेजसा परितः विलीयते इवः क्षीयमाण°— Analyse श्रीयमाणं वर्ष्यस्य स ताहशः, 'Having a lean or spare body.'वर्धमान'-Analyse वर्धमानाः किरणाः यस्य स ताहमः, 'Having his rays increased (or spread over ).' अर्क -Analyse अकण तप्तं यद्गानं तस्य अनुवन्धि तेन ताहशन, 'Attaching to the sky heated by the sun.' Three of our Mss. read गगण for गगन, but according to some authorities the word गगण appears to be a wrong form. Cf. "फल्गुने गगने फेने णत्विमच्छिन्ति वर्वराः" क्षीयमाणवयु:—' The moon having a lean body at his rising, has his rays increased on all sides and disappears, as it were, being surrounded by the lustre, attaching to the sky heated by the sun.

St. 75. वद्धराग°—Construe बद्धरागद्धदितः असौ निशाकरः बलिद्विपो दिश सन्त्यजन् शोकदीनः इत्र पाण्डुरोचिषा वयुषा छहुर्मुहुः कार्र्यमेतिः वद्धरागछदितः— Analyse वहा थो रागः तेन खदितः वहरागस्रदितः, ' Delighted or glad with red colour (or full of passion ). ' Or the expression may as well be interpreted as, बदरागं उदितः—' When risen full of passion' (or redness). वद्धागं adv.—Analyse वदो रागो यस्मिन् यथा भवति सथा, 'Full of passion (or redness).' बिद्धिप:-Analyse विं द्वेष्टीति बिलिद्विद् तस्य विलिद्विषः, 'Of the enemy of Bali.' शोकदीन:-Analyse शोकेन दीनः शोकदीनः, 'Afflicted with sorrow.' पाण्डरोचिपा-Analyse पाण्डु रोचिर्यस्य तत् पाण्डुरोचिः तेन तादशेन, 'Having a pale lustre.' मुहुर्मेहु:, ind.—' Gradually.' निशाकर:—Analyse निशां करोतीति निशाकरः, 'The night-maker.' 'The moon.' बद्धरागम्रदितः— 'The moon delighted with red colour (or filled with passion),

abandoning the quarter of Indra (or Vishnu), the enemy of Bali, gradually ( भूहर्भेट्ट: ) gets emaciated in his body, having a pale lustre, being, as it were, afflicted with sorrow.'

St. 76. पीतं—Construe अस्य हिमत्तियः स्वच्छित्रयहत्या शशाकृतिच्छयना पीतं एतद् सक्छमेन अलिहन्दमेचकं ध्यान्तं विहिरित दक्ष्यते. अलिहन्दमेचकं—Analyse अलीनां हन्दं अलिहन्दं तहृद् मेचकं कृष्णं अलिहन्दमेचकं, 'Black like a collection of bees.' हिमत्तियः—Analyse हिमा त्विद् यहा स हिगत्विद् तस्य हिमत्विपः, 'Of one possessing (or having) cool rays. ' स्वच्छे—Analyse स्वच्छो यो विग्रहो तस्य भावः स्वच्छित्यहता तया ताहस्या, 'By reason of his possessing a transparent body.' शशाकृतिच्छयना—Analyse शहरण आकृतिः शशाकृतिः सेव छय शशाकृतिच्छय तेन ताहशेन, 'Under the guise of the hare's form.' पीतं—'The whole darkness, black like a collection of bees, which is drunk up by the moon, appears, as it were, on his outside under the guise of a hare's form, on account of his possession of a transparent body.'

St. 77. विप्रयुक्त —Construe नृतमेप चन्द्रमाः विप्रयुक्तवितासुखाम्युजप्रोइत्युतिचयेन असितपक्षक्रशितं आत्ममण्डलं पुनः पूर्यति. विप्रयुक्त —Analyse
विप्रयुक्ताः याः वनिताः तालां सुखाम्युजभ्यः प्रोन्द्रता या गृतिः तस्याः चयस्तेन तार्शनः,
'With the collection of (or focused) brightness lifted up from the
lotus-like faces of women under separation.' असित —Analyse
असितः कृष्णो यः पक्षस्तेन क्रशितं, 'Waning during the dark fortnight. '
आत्ममण्डलं —Analyse आत्मनो मण्डलं आह्ममण्डलं, 'His own disc.' विप्र —
'Surely yonder moon fills up again his own disc, waning during
the dark fortnight, with the focused brightness lifted up from
the lotus-like faces of women under separation.'

St. 78. अन्यकार°-Construe करेरिममन्थकारनिकर भिन्दतः श्राधरस्य मण्डले क्षोभनेगपिततः श्राकृतिस्तामसो धूलिपुक्षः इव भाति. अन्यकारनिकर—Analyse अन्यकारस्य निकरः अन्यकारनिकरः तं ताह्यं, 'The mass of darkness.' 'The thick darkness.' श्राधरस्य—Analyse धरतीति घरः। श्रास्य घरः श्राधरः तस्य ताह्यस्य, ' Of one bearing the mark of hare.' ' Of the moon.' बुलिपुक्षः—Analyse धूलेः पुक्षः धूलिपुक्षः, ' The heap of dust.' ' The dust-heap.' तामसः, Expl:—तमसः अयं तामसः, ' Composed of darkness.' श्राभवेगपतितः—Analyse श्राभस्य हेगः श्राभवेगः तेन पतितः श्राभवेग-पतितः, ' Fallen through the force of agitation.' श्राशृक्तिः—Analyse श्रास्य आकृतिरिव आकृतियंस्य स श्राशृक्तिः, ' Having the form like that of a hare.' अन्यकार°—' On the disc of the moon, breaking up the thick darkness with his rays, there appears, as it were, the dust-heap composed of darkness, having the form of a hare and fallew through the force of agitation.'

St. 79. गुल्म°—Construe उद्यशेखरः शाविरीकरः गुल्मलीनं अलिकर्त्वरं तमः कर्षुकाम इव विद्यवालरन्थकेः सर्वतः करान् प्रेरयति. गुल्मलीनं—Analyse गुल्मेषु लीनं गुल्मलीनं, 'Lying in the thickets.' अलिकर्त्वरं—Analyse अल्यः इव कर्त्वरं अलिकर्त्वरं, 'Black like bees.' 'Spotted like bees.' शाविरिकरः—Analyse शाविर्दाकरोति शाविर्दाकरः, 'The night maker.' 'The moon.' विद्यपे—Analyse विद्यानां जालानि विद्यपालानि तेषां रन्ध्रकाणि तेः ताहशैः, 'Through the holes in the nets of branches.' उद्यशेखरः—Analyse उद्यस्य शेखरः उद्यशेखरः, 'The crest of the rising mountain.' गुल्मलीनं—'The night-making moon, the crest of the rising mountain, desirous, as it were, to cut off (or dispel) the darknesss, black like bees lying in the thickets, directs his rays on all sides through the holes in the nets of branches.'

St. 80. चन्द्र°—Construe तामसः सञ्चयः चन्द्ररिमनिह्तोऽपि सप्तकोकिलकुलेन उझतरङ्खदगन्यसम्भृतैः पद्पदैः [ च ] सावशेषः इव भाति. Cf. Ku. VIII.
39. "वदकोशमपि तिष्टति क्षणं सावशेपविवरं कुशेशयम् । पद्पदाय वसति प्रहीप्पते
प्रीतिपूर्वमिव द.तुमन्तरम् ॥" चन्द्ररिम°—Analyse चन्द्रस्य रहमयः चन्द्ररहमयः तैः
निहतः चन्द्ररिमनिहतः, 'Dispersed (or dissipated) by the rays of the
moon. 'स्त —Analyse कोकिलानां कुलं कोकिलकुलम् । स्त च तत् कोकिलकुलं
च सप्तकोशिककुलं तेन तादशेन, 'By the collection (or crowd) of sleeping
cuckoos.' उझतत्"—Analyse कुखदानां गन्यः कुमुदगन्यः । उझसन् यः कुमुदगन्यस्तेन सम्भृताः तैः तादशेः, 'Crowded together (or collected) by the
fragrance of the opening night—lotuses. 'सावशेपः—Analyse अवशेषण
सह सावशेपः, 'Having a residue.' पद्पदैः, Expl:—पद् पदान्थेपां ते पद्पदाः
तैः तादशेः, 'By bees. ' चन्द्र°—'The mass (or heap) of darkness,
though dispersed by the rays of the moon, appears to have a
residue left by the collection of sleeping cuckoos and the bees,
crowded together by the fragrance of the opening night-lotuses.'

St. 81. पत्र°—Construe इन्द्रना भूरुहः तले पत्रजालशतरन्थ्रविच्युतः रिम-सञ्चयः सामिसिकः इव भाति । स्थण्डिले [ च ] निरवशेषं ग्रुकः इव भाति । पत्र°— Analyse जालानां शतं जालशतम् । पत्राणां जालशतानां रन्ध्रेभ्यो विच्युतः पत्रजाल-शतरन्थ्रविच्युतः, ' Dropped ( or fallen ) down through hundreds of holes in the net of leaves. ' सामिसिकः—Analyse सामि सिकः सामिसिकः ' Half sprinkled over.' 'Illuminated in parts.' भूरुहः—Analyse भूवि रोहतीति भूरुद् तस्य ताहशस्य, 'Of the earth-growing tree.' ' Of a tree.' विरवशित वर्षाः—Analyse अवशेषस्याभावः अथ वा । निर्गतः अवशेषो यस्मात् तत् नृत्रा स्थाः—Analyse अवशेषस्याभावः अथ वा । निर्गतः अवशेषो यस्मात् तत् नृत्रा स्थाः—तः ' Completely.' ' Totally.' 'Fully.' रिश्नसञ्चयः—Analyse रङ्गीनां सञ्चयः रिश्नसञ्चयः, 'A collection of rays.' पत्र-'The collection of rays, dropped down by the moon through hundreds of holes in the net of leaves, appears, as it were, partly illuminated ( lit. half

sprinkled over ) at the bases of trees; and on altars (or sacred raised seats ) it appears as if completely poured down.

- St. 82. उष्ट्रसत्स Construe उष्ट्रसत्स कुसुदेषु पद्पदाः हिमांग्रना भियमान-तमसो नभस्तछाद् विच्युतास्तमिस्रविन्दवः इव परितः सम्पत्तिन्तः हिमांग्रना Analyse हिमाः अंश्वेतो यस्य स हिमांग्रः तेन हिमांग्रना, 'By the cool-rayed moon.' भियमानतमसः Analyse भियमानं तमः यस्य तत् तस्मात् तादशात्, 'The darkness in which is dispelled.' नभस्तछात् Analyse नभसः तछं नभस्तछं तस्मात् तादशात्, 'From the surface of the sky.' तमिस्रविन्दवः Analyse तमस्ताणां विन्दवः तमिस्रविन्दवः, 'The drops of darkness.' पद्पदाः Analyse पद् पदान्येषां ते पद्पदाः, 'Having six feet.' 'Bees.' उष्ट्रसत्स 'While the lotuses are opening, the bees spring up on all sides like drops of darkness fallen down from the surface of the sky, the darkness in which is dissipated by the moon.'
- St. 83. तारका:—Construe रजतभङ्गभास्ताः तारकाः उदयाद् उदेष्यतो ब्रह्मतेः वर्तमिन दिग्वधूभिः समन्ततः तानिताः [ सत्यः] ठाजका इव विभान्ति. रजत°— Analyse रजतस्य भङ्गः रजतभङ्गः तद्वद् भास्ताः रजतभङ्गभास्ताः, 'Resplendent like a section of silver.' दिग्वधूभिः—Analyse दिशः एव वध्यः दिग्वध्यः ताभिः दिग्वधूभिः, 'By the regions of the sky considered as virgins.' 'By the quarter-maidens.' 'By the quarter-virgins.' 'Cf. दिकन्या, दिकान्ता, and दिकामिनीः टाजा—टाजका f. Plu. (टाज m. Plu), 'Fried grain.' 'Parched grain.' 'ठाह्या in Marathi. The word is derived from टाज था. 1, P. (सेट्) 'To fry,' 'to roast.' यहपतेः—Analyse ग्रहाणां पतिः ग्रहपतिः तस्य ग्रहपतेः, 'Of the lord of planets,' (i. e. of the moon). तारकाः—'The stars, resplendent like a section of silver, appear like Lajas strewed on all sides by the quarter-virgins on the path of the lord of planets (i. e. the moon) who is about to come up from the rising mountain.'
- St. 84. मित्र°—Construe चिरं मित्रनाशपरिरोदिताः सप्तपद्मविनिमीलितेक्षणाः द्रह्मशान्तकरहंसकूजिताः दीर्धिकाः मूर्छिताः इव विभान्ति. मित्र°—Analyse
  भित्रस्य नाशात् परिरोदिताः मित्रनाशपरिरोदिताः, 'Reduced to tears on account of the loss of their friend.' 'Lamenting for the loss of their friend.' स्म°—Analyse समानि च यानि पद्मानि च समपद्मानि तान्येव विनिमीवितानि ईश्चणानि यासां ताः समपद्मविनिमीलितेक्षणाः, 'Having their eyes closed on account of the lotuses that are shut.' रह्द°—Analyse आदौ रह्मानि पश्चात् शान्तानि कर्न्हसानां कूजितानि यास ताः, 'With the warblings of the swans silenced after they had grown very loud.' मित्र°—'The artificial ponds, after lamenting long for the loss of their friend (i. e. the sun) seem to have fainted, having closed their eyes on account

of the lotuses that are shut and with the warblings of the swans silenced after they had grown very loud.

St. 85. सैकते—Construe शशिमरीचिछेपने सैकते रोथिस इन्द्रकरपुञ्जसिनिमं राजहंसं असमीक्ष्य कातरा हंसवनिता सगद्रदं रौति सैकते. Expl:-सिकताः सन्त्यस्मिन्प्रदेशे सेकतं तस्मिन् सेकते, 'A place abounding in sand.' Cf. Pani. V. 2. 104. " सिकताशकराभ्यां च," 'The affix अण् comes, in the sense of मतुष्, after सिकता and शर्करा ' शशि -Analyse शशिनो मरीचयः शशिमरीचयः तेपां लेपनं यस्य तत् तस्मिन् ताहशे, 'Having a coating of moonbeams. ' इन्दु°---Analyse इन्दोः कराः इन्द्रकराः तेषां पुञ्जेन सन्निमः इन्द्रकरपु-असिनिमः तं ताहशं, 'Resembling a heap of moon-beams.' कातरा, Expl:-ईपत्तरतीति कातरा, 'Frightened.' 'Afraid.' Cf. Pani. III. 1. 134. and also VI. 3. 105. " ईपदर्श," 'का is the substitution for कु, when the meaning is 'a small.' As कामध्र, कालवण, काम्छ. Though the second member may begin with a vowel, yet this substitution takes place, in spite of VI. 3. 101. as कारणं, कातरा. इंसवनिता—Analyse इन्ति गच्छतीति हंसः तस्य हंसस्य वनिता हंसवनिता, ' A she-swan.' Cf. Unadistra, " वृत्वदिहनिकमिकपिभ्यः सः" " भवेद्वणीगमाद्धंसः सिहो वर्णिवपर्य-यात्। गृहोत्मा वर्णविकृतेवर्णनाशात्प्रपोदरम्।" The feminine of इंस is इंसी or व्रदा. 'The feminine from some nouns is formed by affixing to them (in compounds) such words as की, वनिता, योपित, धेर वामी &c. expressive of a female as, अरिक्रिय:, 'female enemies, 'बन्ध्रयोपित:-'female relations,' खद्भिषेत्र:, 'she-rhinoceros,' गोषेत्र:, 'a cow, 'उट्ट-वामी, or उष्टी, 'a she-camel' &c. सगद्भ adv.—Analyse गद्भने सह सगद्रदं, 'With accents choked with sobs.' सेकते-' The female swan, frightened when she does not see her lord, resembling a heap of moon-beams, on the sandy bank, enveloped in the moonbeams, cries in accents choked with sobs.

St. 86. तिग्म°—Construe सरोजिनी तिग्मरिश्मविरहे क्षपागमे इन्दुकिरणाव, गुण्ठितं लोकं नाभिवीक्षित्तमिव असितवारिजेक्षणं मील्यिति. तिग्म°—Analyse तिग्माः रश्मयो यस्य स तिग्मरिश्मः रिशः तेन विरहः तिश्मन् ताहशे, 'After the separation from the hot-rayed sun.' सरोजिनी, Expl:—सरोजानि सन्त्यस्यां सा सरोजिनी, 'A pond abounding in lotuses.' इन्दु°—Analyse इन्दोः किरणाः इन्दुकिरणाः तैः अवगुण्ठितः तं ताहशं, 'Veiled by the moon-beams.' क्षपागम—Analyse क्षपायाः आगमः क्षपागमः तिस्मन् ताहशे, 'At the advent of the night.' असितं—Analyse असितं च वारिजं च असितवारिजं तदेव ईक्षणं असितवारिजेक्षणं, 'The eyes in the form of the blue lotuses.' तिग्म°—'The lotus—pond (or the lotue plant), after the separation from the hot—rayed sun, closes her eyes in the form of the blue lotuses, at the advent of the night, as if not to see the world veiled by the moon—beams.'

- St. 87. जुम्भ°—Construe जुम्भमाणचलपत्रसंहतेः कुम्रदखण्डसम्पदः अन्तरं संविधात्वामिव अनितद्दवित्नी पद्मसन्तान्तः संकुचितः जुम्भ°—Analyse जुम्माणा अत एव चला पत्राणां संहतिर्यस्याः सा तस्याः ताहद्याः, 'The collection of leaves in which is expanding and tremulous.' कुम्रद°—Analyse कुम्रदानां खण्डानि कुम्रदखण्डानि तेषां सम्पद् तस्याः ताहद्याः, 'Of the beanty of the bed of night-lotuses.' पद्मसन्तिः—Analyse पद्मानां सन्तिः पद्मसन्तिः, 'A line of day lotuses.' अनितद्दवित्नी—Analyse न अतिद्द्वित्नी अनितद्दवित्नी, 'Lying not very far.' 'Lying not at a long distance.' जुम्भ°—'The line of day-lotuses, lying (or existing) not very far, contracts to afford space, as it were, to the beauty of the bed of night-lotuses in which the collection of leaves is expanding and tremulous.'
- St. 88. भाति—Construe द्विमगुतिः असितोत्पलप्रभं मृगमगं लक्षणं विश्रत् व्यामलावदनविम्बलान्तिभिः वद्धमध्यः रूट्यदर्पणः इव भाति. असित°—Analyse असितं च तद् उत्पलं च असितोत्पलं तस्य प्रभा इव प्रभा यस्य तत् तादृशं, 'Having a lustre like that of a blue lotus.' मृगमगं, Expl:—मृगरूपं मृगमगं, 'Having the form of a deer.' द्विमगुतिः—Analyse द्विमा युतिर्यस्य स द्विमगुतिः, 'Having a cool lustre (i. e. the moon).' श्यामला°—Analyse श्यामलानं वदनानि श्यामलावदनानि तेपां दिम्बानं कान्तयः ताभिः तादृशीभिः, 'By the beauty of the reflections of the faces of dark ladies.' बद्धमध्यः—Analyse बद्धं मध्यं यस्य स बद्धमध्यः 'With its middle (or central surface) occupied (lit. bound up).' रूट्यदर्पणः—Analyse रूट्यश्रासी दर्पणश्च रूट्यदर्पणः, 'A beautiful mirror.' Or 'a silver-framed mirror.' भाति—'The moon, who bears the mark in the form of a deer, having the lustre of a blue lily, appears like a beautiful mirror, with its central surface occupied by the beauty of the reflections of the faces of dark ladies.'
- St. 89. योवन°—Construe योवनोपहितपाण्डुकान्तिना त्वन्मुखेन विजितः [अत एव ] धनमेघसन्ततो रुद्धरिमनिवहो निशाकरः रुज्जया इव निर्लीयते. योवन°—Analyse यूनो भावः योवनं तेन उपिहता पाण्डुः कान्तिर्यस्य तत् तेन तादृशेन, 'Possessing pale lustre brought only by youth.' 'Having the white splendour brought on by youth.' त्वन्मुखेन—Analyse तव मुखं त्वन्मुखं तेन, 'By thy face.' निशाकरः—Analyse निशां करोतीति निशाकरः, 'The night-making moon.' घनमघ°—Analyse घनाश्च ते मेघाश्च घनमेघाः तेषां सन्तिः तस्यां, 'In the line of dense (or thick) clouds.' रुद्धर-रिमनिवहः—Analyse रुद्धो रुमीनां निवहो यस्य स रुद्धरिमनिवहः 'With the collection of his beams obstructed.' योवन°—'The moon, subdued, O Sîtá, by thy face displaying white (or pale) splendour brought

on by youth, lies concealed, as it were, through shame with the collection of his beams obstructed in the line of dense clouds. '

- St. 90. अङ्कित:—Construe शशमयेन एक्पणा अङ्कितः निशाकरः मध्यएगं कृष्णमेघशकलिव उद्वहन् असितवारिदोदरान्मन्दं निष्पतितः शशमयेन, Expl:— शशक्षं शशमयं तेन शशमयेन, 'Consisting of a hare.' कृष्णं—Analyse कृष्णश्रासो मेघश्र कृष्णमेघः तस्य शक्षः तं, 'A piece of the dark cloud.' मध्यएग्रं—Analyse मध्ये एग्रः मध्यएग्रः तं ताहशं, 'Fixed (or attracted) to the central part.' निशाकरः—Analyse निशां करोतीति निशाकरः, 'The night-making moon.'असितं Analyse असितः कृष्णः यो वारिते मेघः तस्य उदरं तस्मात्, 'From the interior of a black cloud.' अङ्कितः—'The moon, marked with the sign consisting of a hare, comes slowly out of the interior of a black cloud, bearing, as it were, a piece of the dark cloud, which has become attached to its central part.'
- St. 91. उद्भृत Construe हे प्रिये एप कृष्णमृगठक्षणः शशी इमां तव कृन्दगौरदशनावलीं रचियतुं वेषसा मध्यतः उद्भृतयुतिरिव भाति. उद्भृतयुतिः—Analyse
  उद्भृता युतिर्यस्य स उद्भृतयुतिः, 'One whose splendour is taken off.'
  कृष्ण Analyse कृष्णश्रासो मृगश्र कृष्णमृगः तस्य उक्षणमिव स एव उक्षणं यस्य स
  कृष्णमृगठक्षणः, 'Bearing the mark of a dark (or sable) deer.' कृद —
  Analyse दशनानां आवली दशनावली । कृन्दवद् गौरा दशनावली कुन्दगौरदशनावली
  तां तादृशीं, 'The line of teeth white like the Jasmine flowers.' उद्भृत —
  'This moon, having the mark of a dark deer, appears to have its splendour taken off from its middle by the Creator to form, my dear, this line of your teeth white like the Jasmine flowers.'
- St. 92. त्वन्मुख°—Construe अयं शितकरकान्ततीरणः त्वन्मुखाविज्ञतमण्डछिश्रयः अमृत्युतेः तत्कलंकं वीश्र्य शोकवाणं वारि मुञ्चतीवः त्वन्मुख°—Analyse तव् मुखं त्वन्मुखं तेन अविज्ञता मण्डलस्य श्रीयंस्य स तस्य तादशस्य, 'The beauty of whose disc is put down by thy face.' तत्कलंकं—Analyse तस्य कलंकः तत्कलंकः तं तादशं, 'His spot.' अमृत्युतेः—Analyse अमृता युतियंस्य स अमृ-तग्रुतिः तस्य तादृशस्य, 'Of the moon having nectar—like splendour.' 'Of the moon possessing ambrosial light.' शीतं—Analyse शितकर-कान्तस्य चन्द्रकान्तस्य तीरणः शीतकरकान्ततीरणः, 'The arch formed of (or made of) moon-stônes.' शोकवाष्यं—Analyse शोकस्य वाष्यं शोकवाष्यं, 'Tears of grief.' त्वन्मुखं—'Yonder, O Sîtá, the arch formed of moon-stones seems, as it were, to drop down water of tears of grief, on seeing the spot of the moon, having nectar-like splendour, the beauty of whose disc is put down by thy face.'
- St. 93. इति—Construe इति सपिद वदन् मदमन्थरः [ अत एव ] अल-सतरगतिः नरेन्द्रकन्यामद्यगमयन् वदान्यवर्यः इन्दुपादधौतं शयनशिलातलं प्रपेदेः

वदान्यवर्षः—Analyse वदान्येषु वर्षः वदान्यवर्षः, 'The best of the donors.' Cf. Unadisûtra "वदेरान्यः." शयनशिलातळं—Analyse शयनस्य शिलातळं शयनशिलातळं, 'A couch of stone-slab.' 'A stone-slab intended for a bed (or couch).' इन्धुपादधौतं—Analyse इन्दुपादवद् धौतं स्वच्छं इन्दुपादच्धौतं, 'Swept clean by moon-beams.' अलसतरगतिः—Analyse अलसन्तरा गतिर्यस्य स अलसतरगतिः, 'Having a very lazy gait.' नरेन्द्रक्तन्यां—Analyse नराणां इन्द्रः नरेन्द्रः तस्य कन्या तां तादशीं, 'To the daughter of the best of kings.' मदमन्थरः—Analyse मदेन मन्थरः मदमन्थरः, 'Moving slowly with passion.' इति—'Having said so swiftly the best of donors, desiring to imitate the daughter of the best of kings (and so) having a very lazy gait, and moving slowly with passion, reached the couch of stone-slab (intended for sleep) which was swept clean by moon-beams.'

St. 94. अथ-Construe अथ स दियतासखः मदनहुताशनदग्यमानहृत्ये सुरत-मखे खुखं समाप्ते [ सति ] चपकमधुनि सन्तिवष्टिविम्बं खुखं सोममनयतः सरतमखे-Analyse सरतमेव मखः सरतमखः तस्मिन् ताहश्चे, 'In the sacrifice of enjoy-ment.' मदन°—Analyse मदन एव हुताशनः तेन दग्धं मानरूपं हव्यं यस्मिन् तत् तिस्मन् ताहको, 'The offering of pride (or joy ) in which was burnt in the fire of the god of love. ' चपकमधुनि—Analyse चपके मधु चपक-मधु तस्मिन् ताहरो, 'In the wine in the glass.' सनिविष्ट°-Analyse सम्यग् निविष्टं सिनिविष्टम् । सिनिविष्टं विस्वं यस्य तत् सिनिविष्टविस्वं, 'Whose reflection had fallen in.' ' Having a reflection fallen in.' दियतासलः-Analyse दियतायाः सला दियताललः, 'A loving friend of his beloved.' सोम m.—' A most exhilarating and spirit-enlivening plant and its juice. 'In the present verse it means, 'wine.' This sacred plant and its roots are highly esteemed in almost all sacrifices. In most ancient times when the Vedic Aryas were living in the regions of Meru ( or polar regions ) this sacred plant is said to have grown on the mountains of polar regions, in Siberia, Central Asia, Persia and the northern provinces of Kashmîra. This celebrated plant is sometimes called 'the moon-plant' and perhaps a kind of sweet-milk-weed, was formerly a most important ingredient in sacrificial offerings, and is perpetually alluded to in Vedic literature as well as in the Persian Avesta. It is said that the Soma juice was extracted and fermented, forming a beverage offered in libations to the deities, and drunk by the Rishis and Brahmanas. Its exhilarating qualities were grateful to the priests, and the gods were represented as being equally fond of it. This Soma Raja occupies a large space in

the Rig-Veda; one Mandala is almost wholly devoted to its praise and uses. It was raised to the position of a deity, and represented to be primeval, all-powerful, healing all diseases, bestower of riches, lord of the gods, and even identified with the Supreme Being. "The simple-minded Aryan people, whose whole religion was a worship of the wonderful powers and phenomena of nature, had no sooner perceived that this liquid had power to elevate the spirits and produce a temporary frenzy, under the influence of which the individual was prompted to, and capable of, deeds beyond his natural powers, than they found in it something divine: it was to their apprehension a god, endowing those into whom it entered with god-like powers; the plant which afforded it became to them the king of plants, the process of preparing it was a holy sacrifice; the instruments used therefor were sacred." 374-' When the sacrifice of enjoyment in which the offering of pride was burnt in the fire of the god of love was happily over, he, the loving friend of his beloved, brought Soma to his ( or her ) mouth whose reflection had fallen in the wineglass' (i. e. in the contents of the wine glass).

St. 95. दहित:—Construe अवनिभर्तुः दहितः प्रियस्खपरिस्कायामवांका उन्मयूखं परिमण्डलं मणिचषकं विहाय हेमर्खिकं करकमलं नयति स्म. अवनिभर्तः-Analyse अवनेर्भर्ता अवनिभर्ता तस्य तादशस्य, ' Of the lord of the earth. ' उन्मयुखं—Analyse उद्गताः मयुखाः यस्य तद् उन्मयुखं, 'The rays in which were spreading above, ' 'Shooting rays. ' मणिचपकं-Analyse मणिमयं चपकं मणिचपकं 'A glass or goblet of jewels. ' परिमण्डलं-Analyse परिगतं मण्डलं यस्य तत ताहशं, ' Having a round orb ( or circle ).' प्रिय"-Analyse प्रियस्य मुखेन परिभुक्तं यद धाम तस्य वांछा, ' A desire for a vessel (or receptacle) to be enjoyed by her dear husband's mouth. 'Or the expression प्रियमलपरिभक्तथाम may be taken separately meaning 'the contents of which were enjoyed (drunk) by the mouth of her dear lord,' and qualifying मणिचपके. करकमलं-Analyse कर-कमलमिव करकमलः तं तादशं, 'To the lotus-like hand.' 'To her lotus-hand. हेमग्रक्ति—Analyse हेममया ग्रक्तिः हेमग्रकिः तां ताहशीं, ' A shellvessel made of gold.' 'A golden shell, ' दहित:- 'The desire of the daughter of the lord of the earth for a vessel to be enjoyed by (or in company with ) her dear husband's mouth brought a golden shell to her lotus-like hand, putting aside the jewelled goblet, having a round circle and shooting forth its rays. ' The poet means to say that the prince Rama held to her mouth the 34

glass of the beverage in order that she may drink its contents; but she heartily wished to drink the beverage simultaneously with her dear lord; and hence she changed the glass for a goldenshell so that both the ends of the golden shell might serve for a simultaneous drink.

266

St. 96. नियतं—Construe दन्तथाराः इह नियतं पतिन्त इतीव भीत्या रागः भदनमदोद्धतयोः मधु पिवतोर्थनोः अधरिकसल्ये विद्वाय नयनानि उपास्तः दन्तथाराः—Analyse दन्तानां थाराः दन्तथाराः, 'The sharp edges of teeth.' मदन°—Analyse मदनेन मदोद्धतौ मदनमदोद्धतौ, 'Of them excited by the passion of the god of love.' अधरिकसल्ये,—Analyse अधरौ एव किसल्ये अधरिक्षल्ये, 'The sprout—like nether lips (two).' नियतं—'The red hue (or colour) fearing that the sharp edges of teeth of the youthful pair, excited by the passion of the god of love, would inevitably fall on the sprout-like lips, left them and got to their eyes while they were drinking wine.'

St. 97. ब्रह:-Construe विद्यद्वनुष्णो मधुपः सगन्धि हवां ब्रहर्षि पित्रन् न विरमति स्म । यतो यद् असंशयं युवतिसुखं तदेतद् परमार्थतः सरसिरुहं. मधुपः-Analyse मधु पिवतीति मधुपः, 'A honey-licking bee' (here it also refers to Rama ). विद्रहरूण:-Analyse विद्रहा तच्या यस्य स विद्रहरूण: ' With his thirst increased.' सुगन्यि—Analyse शोभनो गन्यो यस्य तत् सुमन्दि, 'Having a sweet smell.' हवं, Expl:-हृदयस्य प्रियं हवं, 'Cherished in the heart.' Cf. Pani. IV. 4. 95. " हृदयस्य विषय:," 'The affix यत् comes in the sense of 'loved' after the word 'हृद्य' in the genitive case in construction.' Also Cf. Páṇi. VI. 3. 50. " हृद्यम्य हड़ेखयद्णठासेषु," ' हृद् is substituted for हृद्य, before छेख, and the affixes यत् and अण् and before लास.' युवतिमुखं—Analyse युवते: मुखं युवतिमुखं, 'The face of the young lady.' असंत्रयं—Analyse संत्रयस्याभावः असंशयम्, 'Without doubt.' 'Certainly.' 'Verily.' सर्सिरहं—Analyse सरासि रोहतीति सरसिरुहं, 'A pond-growing lotus.' परमार्थतः ind.—' In reality.' In the true sense of the word.' The adjectives समृद्धि and हवं are common to युवतिमुखं and सरसिरुहं. विश्वदृत्व्णो मधुपः सुगन्धि हवं अहरापि पिवन् न विरमति स्म- 'The drinker of honey (a bee or Rama), with his thirst increased did not cease while drinking frequently that fragrant favourite beverage (or inciting drink ).' यती यद असंशयं युवतिमुखं तदेतद परमार्थतः सरिसरहं— Since what was undoubtedly the face of the youthful lady was in reality the lotus.

St. 98. अचकमत—Construe अधरमितवतः त्रणस्य मधुस्रवेण दाहात् स्फ्रट-रचितभुकुटिः असौ क्षितिपद्यतः प्रणयात् प्रियाम्रुखेन वितीर्णं मधु अचकमतः प्रिया- मुलेन—Analyse प्रियायाः मुलं प्रियामुलं तेनं, 'By the month of his beloved.' क्षितिपस्तः—Analyse क्षितिं पातीति क्षितिपः तस्य सतः क्षितिपस्तः, 'The son of the protector of the earth.' इतवतः—'Reaching to.' 'Going to.' Act. parti. from इ vt. or vi. 2. P. (अनिद्) 'To go. 'To be construed with लगस्य. स्फुट'—Analyse स्फुटं व्यक्ते रचिता भुक्कियांन स स्फुटरचितमुक्किः, 'Clearly displaying the contraction of eyebrows.' समुख्येण—Analyse समुनः खवः ममुख्यः तेन ताहशेन, 'By streaming down the flow of wine.' अचकमत—'The son of the protector of the earth, clearly displaying the contraction of eyebrows on account of the burning of the wound on (lit. reaching to) his lips consequent on the dropping of the wine, desired wine (directly) poured in from the mouth of his beloved through extreme love.'

St. 99. इति—Construe रतिकलहकचप्रहेण प्रविधतकौद्यमभक्तिसत्रशेषं विल्ल-लितकेशसर्मार्पतं माल्यं दथानी तौ इति निशां सपदि अतीयतुः प्रविधुत°—Analyse कुछमानां इयं कौछमी सा चासौ भक्तिः शोभा च कौछममक्तिः । प्रविधता चासौ कौ-समभक्तिश्व प्रविधुतकौसमभक्तिः अत एव सूत्रं शेषं यस्य तत् तादशं, ' Having only the string remaining after the falling off of the flowery decoration.' कोसमम्°—Flowery.' Cf. Pani. IV. 3. 120. "तस्पेदम," 'After a word in the sixth case in construction, an affix (IV. 1.13. &c) comes in the sense of 'this is his.' रति"—Analyse रती कळहः रति-कलहः। कचानां ग्रहः कचग्रहः । रतिकलहे कचग्रहः रतिकलहकचग्रहः तेन तादशेन, · By the seizure of hair during love-quarrels.' ਕਿਲਕਿਨ"—Analyse विलुलिताः ये केशाः तेषु समर्पितं विलुलितकेशसमर्पितं, ' Placed on the dishevelled hair.' माल्यं, Expl:-मालेव माल्यं, 'A garland.' Or the word may be explained by Pani. III. 1. 124. "ऋहटोण्यंत," 'The affix ज्यत comes after a root that ends in ऋ (long or short) or in a consonant." as, मल् + प्यत् ( य ) = माल्यम्. Derived from मल् vt. 1. A. (सद्) 'To hold,' 'to possess.' इति—' Thus they, wearing chaplets placed on hair dishevelled by their seizure during love-quarrels, with only the string remaining after the falling off of the flowery decoration, immediately spent the night.'

St. 100. अथ—Construe अथ हृदयङ्गमध्वनितवंशकृताहुगमैः अनुगतव-हृकीमृदुत्तरक्वणितैः भिन्नपङ्जविपयीकृतमन्द्ररवैः विविधमङ्गलगीतिपदेः उपित श्रियतं तं अवोधयन् Cf. R. V. 65. "स्तात्मजाः सवयसः प्रथितप्रवोधं प्रावोधयन्द्रपित चाग्मिस्दारवाचः" हृदयङ्गम°—Analyse हृदयङ्गमं ध्वनितो यो वंशः तस्य कृताः अनुगमाः येपां तैः ताहशैः, 'Following the sounds sprung from the flutes which were sounded pleasantly.' हृद्यङ्गम adj.—Explain, हृद्यं गच्छतीति हृद्यंगमम्, "Going to the heart.' 'Heart-stirring.' Cf.

Pani. III. 2. 47. " गमश्र," 'The affix खच् comes after the root गम् 'to go, when in composition with a word ending in a case-affix when the word to be formed denotes a name.' पड्ज-' One of the primary notes.' It is thus derived:—" नासां कण्डसरस्ताञ्च जिह्नादन्तांश्र संस्पृतन् । पद्भ्यः सञ्जायते यस्मात् तस्मात् पद्ज इति स्मृतः" पद्ज is the first of the seven primary notes of the Indian gamut. पद्ज is of two sorts, one form comes under गुद्ध ( distinct ), the other under विकृत sorts, one form comes under गुद्ध ( tastinet ), the other under land ( indistinct ). The पह्ज is called गुद्ध, when it has four S'rutis ( tones or vibrations, तंत्रीजातो नादः श्वातिरूच्यते ). These are:—" तीत्रा कुश्चद्वती मन्दा छन्दोवत्यस्तु पद्जगाः" namely तीत्रा, कुश्चद्वती, मन्दा and छंदोवतीः When पह्ज exclusively consists of these four S'rutis, it comes to be called गुद्ध; otherwise विश्वत. It is also further subdivided into two parts, the one is called च्युत ( broken ), the other is अच्युत (unbroken). Cf. " च्युतोऽच्युतो द्विधा पड्जो द्विश्वतिर्विकृतो भवेत." The sound which appears in its last component part ( छंदोवती ) is said to be अच्युत, when otherwise, it is called च्युत. च्युतो यस्यां चतुध्याँ श्रुतौ स्थापितस्तस्याः सकाशात् प्रच्युतः । मन्दसंस्थितः = द्विश्वतिकः । अच्युतस्त-स्यामेव श्रुतौ अवस्थितः । छंदोवतीस्थः द्विश्रुतिकः. On द्विथाभित्राः Cháritravardhana has the following note: महाजनदर्शनजनितविस्मयभयाभ्यां स्नि-•धदीप्तभेदेन द्विघाभिनाः। " विस्मयाद्भवति स्निग्धो भयादीप्त उदाहृतः।" इति दन्तितः. Of. also पड्जं वदित मयूरः पुनः स्वरमृपभं चातको दृते । गान्धाराख्यं छागो निग-दति च मध्यमं क्रौद्धः ॥ गदति पञ्चममञ्चितवाक्तिपको । रटित धैवतम्रन्मददर्दुरः ॥ म्द्रणिसमाहतमस्तककुञ्जरो । गदति नासिकया स्वरमन्तिकम् ॥ Charitravardhana. rightly observes " बीवंसभेदेन द्विधाभिन्नः." And मूर्च्छना means, 'a duly regulated rise and fall of sounds conducting the air and harmony. through the kees in a pleasing manner.' They are thus given by Sároddháriní from the नारदीयशिक्षा—" सप्त स्वराख्यो प्रामा मूर्व्छनास्त्वेक-विंशतिः । ताना एकोनपञ्चाशदित्येतच्छुतिमण्डलम् । पङ्जश्र ऋषमश्रेव गांधारो मध्यम-स्तथा । पञ्चमो धेवतश्रेव निषादः सप्तमः स्वरः । पङ्जमध्यमगान्धाराख्यो प्रामाः प्रकी-र्तिताः । सूर्छोकाज्जायते पङ्जो भ्रवछोकाच मध्यमः । स्वर्गाखान्यत्र गांधारो नारदस्य वचो यथा ।" And further it says:—"पङ्जं वदात मयूरो गावो रम्भन्ति चर्षभम् । अजा वदति गान्धारं कौञ्चो वदति मध्यमम् । पुष्पसाधारणे काळे पिकः कृजितिः पञ्चमम् । अश्वस्तु येवतं वक्ति निषादं वक्ति कुञ्जरः ॥" विविध°—Analyse मङ्गळा याः गीतिः तस्याः पदानि मङ्गळगीतिपदानि । विविधानि च तानि मङ्गळगीतिपदानि च वि-विधमङ्गलगीतिपदानि तैः ताहश्चैः, 'By various auspicious songs.' The metre of this and the next verse is नदेंटक. For the definition and its Ganas see notes on stanza 70th of the fourth canto. Then women woke him, who was asleep, in the morning, with various auspicious songs accompanied with agreeable sounds

which were made an object of the Shadja note divided into two parts, in consonance with the excessively soft sonorous vibratings of the strings of Vîná, and following the sounds sprung from flutes sweetly sounded.'

St. 101. हृद्य°—Construe रतियु हृद्यनिपीडनोद्धतपयोघरकुदूमया दशन-खण्डितं ओष्ठमणिं द्यानया चिरकृतजागरारुणितमन्थरछोचनया प्रमदोत्तेमया प्रियमछ शयनं असुच्यत. हृदय°—Analyse हृदयस्य निर्पाहनेन उद्धतं पयोधरयोः क्रुङ्कमं यस्याः सा तया ताहरूया, ' By her having the saffron-paste on her breasts removed by close embraces of the heart. ' द्शनखिण्डतं—Analyse दशनैः खण्डितः दशनखण्डितः तं दशनखण्डितं, 'Bit by teeth.' ओष्ठमणि— Analyse ओष्टः एव मणिः ओष्ठमणिः तं तादशं, 'Jewel-like lips.' चिरकृत°— Analyse चिरकृताद जागराद अरुणिते अत एव मन्थरे छोचने यस्याः सा तया ताहरूवा, By her having eyes dull (or lazy) and impurpled (or reddened) by long wakefulness.' अरुणित adj.—' Impurpled.' 'Reddened.' Derived from the Denomi. 3rd per. sing. Sevilad ( अरुणं क्रियते ). प्रमदोत्तमया-Analyse प्रमदास उत्तमा प्रमदोत्तमा तया, 'By the best of the ladies.' Eggo-' That best of the ladies, who had the saffron-paste on her breasts removed by close embraces of the heart, who had the jewel-like lips bit by teeth during enjoyment and whose eyes were dull and reddened by long wakefulness. left the bed after her lord.

## CANTO IX.

- St. 1. इति—Construe इति सखेन प्रष्टतस्य सतस्य केपुनिहिनेषु यातेषु सतानां इतस्त्रयं वनितापरिग्रहेः समस्य स भूपति पुरं प्रतस्थे. भूपतिः—Analyse स्वः पतिः भूपतिः, 'The lord of the earth.' वनिता°—Analyse वनिताः कुमार्थः एव परिग्रहाः दाराः वनितापरिग्रहाः तैः ताहकैः, 'With them having princesses for their wives.' समस्य ger.—' Having united.' ' Having taken collectively in marriage.' Derived from अम् vt. 4. U. (सेट्) with सम्. स्वेन—May as well be construed with यातेषु. The metre of this canto is वंशस्थ. For the definition and its Gaņas see our notes on III. 64. इति—' When the prince spent several days being thus occupied in happiness, the king, having united the remaining triad of his sons in marriage with princesses, started for his capital.'
- उपेत्य—Construe प्रयाणाभिम्रखी भुवः सता शोकसम्पदा कलत्रमारेणः च मन्थरक्रमा [ सती ] पत्या सह उपेत्य पितुः पादी दशोरुदविन्दुभिः ततान शोक-संपदा—Analyse शोकस्य संपद् शोकसंपद् तया शोकसंपदा, ' By the intensity of grief. ' कलव°—Analyse कलबस्य श्रोणेः भारः कलबभारः तेन तादशेन, ' By the burden of hips. ' Cf. Hema. " कलतं श्रोणी भार्यायां दुर्गस्थाने च भूभुजाम्. " मन्थरक्रमा-Analyse मन्थरः क्रमी यस्याः सा मन्थरक्रमा, 'Having slow steps. ' ' With slow steps. ' प्रयाणाभिद्यखी—Analyse प्रयाणस्य अभिमुखी प्रयाणाभिमुखी, 'About to start,' Ready (or prepared ) to depart. ' उद्विन्दुभि:-Analyse उद्कानां त्रिन्दवः उद्विन्दवः तैः तादशैः, ' With drops of water.' Cf. Pani. VI. 3. 60. " मन्थादनसक्तुविन्दुवज्रभारहारवीवथ-गाहेषु च, " ' उद is optionally substituted for उदक, before मन्थ, ओदन, सक्तु, बिन्दु, वज, भार, हार, वीवध, and गाह. ' Thus उदकस्य बिन्दु: उदबिन्दु: or उदकविन्दुः उपेत्य- 'The daughter of the earth, ready to start, approached the king with her husband, with slow steps on account of the intensity of grief and the load of hips and wetted (lit. spread over) his feet with drops of water from her eyes' (i. e. with tears).
- St. 3. असौ—Construe ततः असौ गुरुः गुणपक्षवर्तिनीं मितं समालम्ब्य गुणैः पुरस्कृतं अपत्यं सतीनाम्चितत्रताश्रयां गरीयसीं गिरं साधु जगौ अपत्यं, Expl:—न पतित पितरोऽनेनत्यपत्यं, 'Offspring.' 'A child.' Cf. Unadisûtra, "अष्ट्यादयश्व." गुण°—Analyse गुणानां पक्षे वर्तितुं शिल्मस्याः सा गुणपक्षवर्तिनी तां ताहशीं, 'Siding with (or partial to) virtues or merits.' उचित°—Analyse इचितं अतं आश्रयते इति उचितत्रताश्रया तां ताहशीं, 'Principally

dwelling upon the proper religious observances. 'Arth-' Then her father, with discernment siding with merits, excellently addressed a magnificient speech (chiefly) dwelling upon the proper observances of virtuous women, to his daughter possessing virtues.'

- St. 4. पर:-Construe वृद्धपः परः प्रकर्षः । ग्रुणस्य सञ्ज्ञतिः । नृपति-स्तातः । नवं च वयः । इति हे मानिनि मानं मास्म आगमः । योपितः पतिप्रसादो-न्नतयो हि. Cf. Ku. V. 1. " प्रियेप सौभाग्यफला हि चारुता." Also R. III. 34. "वयुःप्रकर्पादयजगद्भुरुं रघुः." And R. II. 47. "नवं वयः कान्तमिदं वपुश्रः" समुत्रति:-Analyse शोभना उन्नतिः समुन्नतिः, 'A great honour," ' High dignity.' नपति:-Analyse नणां पति: नपति:, ' The lord of men.' ' A king.' मानिनी, Expl:-मानोऽस्त्यस्याः इति मानिनी, 'A proud woman.' 'An angry or disdainful woman.' Cf. Medi. "मानिनी तु लियां फल्यां यासां ताः प्रतिप्रसादोश्वतयः, 'Having their dignity in the propitiousness of their lords,' मा स्म आगम:-Here the temporal augment is elided and the preposition on is prefixed to the verbal form. Cf. Páni. VI. 4. 74. "न माङ्योगे," 'In connection with the prohibitive particle मा, the augment अह or आह is not added in the Aorist, Imperfect, and the Conditional.' Thus:-मा स्म करोत. Exception to this rule of Panini is found in the epics. Cf. Rámà. Bál. Canto II. " मा निषाद प्रतिष्टां त्वमगमः शाधतीः समाः । यत्क्रीव्चिमिधुनादेकमवधीः काम-मोद्दितम् ॥ " ' Mayst thou never attain rest, O fowler, through eternal years, for that thou slewest one of a pair of Kraunchas when he was distracted by love.' The reading of the codex B. पतिप्रसादोत्रतयः कुलिब्दः appears preferable to the reading given in our text. For जनक goes on describing the conduct fit for a कुटखी, and does not speak of women in general. Compare the above verse. 47:- O proud princess, be not puffed up on account of possessing great excellence of body, exaltation of merits, a king for a father and fresh youth; for women have their dignity in the propitiousness of their lords.'
- St. 5. श्चिय:—Construe पुंसाम्रदयस्य साघनं श्चियो न । कि ए । तहामितिस्तिहेतवः ते पुमांसः एव । घनः तश्चिह्नियुक्तोऽपि प्रज्ञम्भते । परं । विग्रुतो मेगं विना न
  विद्यतिन्तः Cf. Ku. IV. 33. "शश्चिना सह याति कौम्रदी सह मेघेन तश्चिरप्रदीयते ।
  प्रमदाः पतिवर्तमेगा इति प्रतिपत्रं हि विचेतनेरिप "॥ तहामिविभृतिहेतवः—Analyse
  तालां धान्नो विभृतेहेतवः तहामिविभृतिहेतवः, 'The cause of the prosperity
  of their happy and auspicious state' (i. e. of wifehood or the
  cause of the majesty of their glory). तिहिद्वियुक्तः—Analyse तिहता

वियक्त: तडिद्वियुक्त:, 'Separated from lightning.' अनुमाते—' Begins to yawn.' Spreads.' Rumbles.' विय:—' Women do not contribute to the elevation of men; they (i. e. men) alone are the cause of the prosperity of their happy and auspicious state (or the majesty of their glory). The cloud rumbles (or spreads in the sky) even separated from the lightning, but it does not flash without the cloud.'

- St. 6. गता—Construe भन्ने आयतं परिकोपं गतापि परुषार्थदीपनीः गिरी मा कृथाः । भर्तृजनस्य भरर्तने कुलिखयः मौनं परं साधनं प्रवदन्ति हि. Cf. S'ak. IV. 98. "भर्तुविप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः " परुप°-Analyse परुपश्चासी अर्थश्च परुपार्थः तस्य दीपन्यः परुपार्थदीपन्यः ताः तादशीः, 'Burning with harsh meaning. ' कुल्लिय:-Analyse कुल्पालिका स्नी कुल्ली तस्याः तादश्याः, 'Of a respectable woman,''Of a chaste or virtuous woman.' Cf. Paṇi. Il. 1. 60. and the Vartika thereto, "ज्ञाकपार्थवादीनां सिद्धये उत्तरपदछोपस्योपसंख्यानम्," ' The compound like शाकपार्थेव should also be enumerated, and there is elision of the second member in these compounds.' मर्तृजनस्य-Analyse भर्ता एव जनः भर्तृजनः तस्य तादशस्य, 'Of husbands.' मौनं, Expl:—मुनेर्भावः कर्म वा मौनं, 'Silence.' Cf. Páṇi. V. 1. 131. "इगन्ताच लघुपूर्वात्," 'The affix अण् comes in the sense of 'nature or action thereof,' after a stem ending in इक् (इ, ई, उ, ज or ऋ or छ), when the preceding syllable is prosodially light. ' गतापि-' Though excessively (or exceedingly) angry with thy husband do not, O girl, use words burning with harsh meaning; for they call silence a great weapon of virtuous women for the reproof of their husbands.'
- St. 7. पतित्रता—Construe पतित्रता अंगना शिल्न गुणस्पृहं पति अवस्यं वस्यं करोति। विनष्टचारित्रगुणा [तु] गुणैपिणो भर्तः दुस्तरं पराभवं उपैतिः पतित्रता, Expl:—पत्यो त्रतं नियमोऽस्याः। पतित्रत्तस्याः। पतित्रव्दः पतिसेवायां लक्षाणिकः, 'A devoted and virtuous wife (faithful to her husband).' वस्यं, Explain:—वश्मधीनत्वं गतः वस्यः तं तादुशं, 'Controllable.' 'Under control.' 'Dutiful.' 'Cf. Pàṇi. IV. 4. 86. "वशं गतः," 'The affix यत comes in the sense of 'gone', after the word 'वश', control, being in the second case in construction.' Thus वशंगतः =वस्यः गुणस्पृहं Analyse गुणेषु स्पृहा यस्य स गुणस्पृहः तं ताहशं, 'Having an eager desire for virtues or merits.' अवस्यं ind.—'Necessarily.' 'Inevitably.' 'Certainly.' 'At all events.' 'By all means.' विनष्ट°—Analyse विनष्टः चारित्रस्य गुणो यस्याः सा ताहशी, 'Who has lost virtue in the course of

her carcer. 'गुणेषिण:—Analyse गुणानिच्छतीति गुणेषी तस्य ताहशस्य, 'Of one wishing for merits.' 'Eagerly desiring merits.' दुस्तरं, Expl:—
तरितुं दुष्तरं दुस्तरं, 'Difficult to be crossed or passed over.' 'Hard to be traversed.' 'Impassable.' 'Hard to be subdued.' 'Severe.' पतित्रता—'A virtuous lady makes her husband, who is eagerly desirous of virtue, dutiful by her good nature; but a bad woman who has lost virtue in her career incurs (or gets) a severe slight from her husband wishing for merits.'

- St. 8. अलं—Construe त्विय व्याहतिविस्तरेण अलम्। यत्वदाश्रयं चिति श्रुति मे प्रयातं [चेत ] जरसैव जर्जरिमदं मम हृदयं सहस्रथा न [बि ] दारयेत् तत्कुरुष्यः व्याहतिविस्तरः तेन ताहशेन, 'By a speech in detail.' 'By a full speech.' 'By a speech with full particulars.' For the formation of विस्तरः 'Prolixity of words.' &c. Cf. Pánini III. 3. 33. "प्रथने वावश्रव्दे," 'The affix व्या comes after the root स्तृ 'to cover' when the preposition वि is in composition with it, when the sense is that of extension, and when such spreading does not refer to words.' Here it refers to words and therefore विस्तरः and not विस्तारः त्वदाश्रयं—Analyse त्वमेव आश्रयो यस्य तत्, 'Done by you.' 'Practised by you.' सहस्रया—'In thousand ways.' अलं—'I need not talk much to you. Shape your actions (or conduct) in such a manner that they, done by you, and reaching my ears, would not shatter my heart already worn by old age into thousand parts.'
- St. 9. अयं—Construe त्वदेकप्रवणोऽयं [ मे ] मनोरथोऽय देवादिष नाम द्रथा नो भवेदिति जरतः प्रवक्तुः वचनानि मन्युना कण्ठं निगृह्य निरासिरेः Cf. S'āk. IV. 86. "कण्ठः स्तम्भितवाष्ण्द्रतिकलुपश्चिन्ताज्ञं दर्शनंः" त्वदं —Analyse एकथासौ प्रवणश्च एकप्रवणः । त्विष एकप्रवणः त्वदेकप्रवणः त्वदायतः, 'Solely devoted to you.' 'Solely regarding you.' प्रवणः, Explain प्रवन्तेऽनेन । अत्र वा । इति प्रवणः, 'Devoted to,' 'Inclined to.' 'Attached to.' 'With respect to.' 'Regarding.' Derived from प्र vt. or vi. 1. A. (अनिद्)' To go,' 'to move,' 'to jump.' Cf. धरिणः, "प्रवणः क्रमनिज्ञीव्यां प्रह्वे च स्याचतुष्पथे । आयते च तथा क्षी (क्ष) णे प्रगुणे सम्रदाहतः." Also Hema. " प्रवणस्तु क्षणे प्रह्वे क्रमनिज्ञे चतुष्पथे । आयते च." But kálidása uses this word in a different sense. Compare Ku. IV. 42. "परिणेष्यित पार्वतीं यदा तपसा तत्प्रवणीकृतो हरः" । प्रवणीकृतोऽभिमुखीकृतः (अर्थादग्रक्तीकृतः). देवात्-'From accident.' 'From divine power.' 'From destiny or fate.' अपिनाम ind.—' Is it likely.' 'Would that.' 'I hope that &c.' मन्युना—'Through grief.' Cf. Medi. "मन्युः पुमान कुषि देन्ये शोके यशे च."

अये—' Let me hope that this desire of mine solely regarding you would not, from this day, be fruitless through fortune (or divine power); so came out the words from the aged speaker, filling his throat with grief.'

St. 10. उद्य°--- Construe अथ उदयभासः शिलामणेः शिलया श्रीमाइकिरी-टद्रष्ट्या सजा च जनकस्य [राज्ञः] पादौ प्रमृज्य छिम्भताशियौ जम्पती क्षयात् [ प्रासादात् ] अयाताम्. उदयभासः—Analyse उदया भाः यस्य स उदयभाः तस्य तादशस्य, ' Of one having bright splendour. ' शिखा°—Analyse शिखायाः मणिः शिखामणिः तस्य तादशस्य, ' Of the crest-jewel. ' धीम्मह°—Analyse धिमाहे यः किरीटः तेन दृष्टा तया, 'By it hanging round (or attaching to ) the diadem on the ornamental braided hair. ' यमिन्ड m .- Tho braided and ornamental hair of a lady tied round the head and intermixed with flowers, pearls &c. ध्यात्—' From a palace.' Cf. Hema, "अयो गेहे कल्पान्तेऽपचये रुजि." Panini treating of the accent on an determines the sense of the word. Cf. Fani. VI. 1. 201. " क्षयो निवासे, " ' The word क्षय has the acute on the first syllable in the sense of 'house, dwelling.' But the rhetoricians condemn the use of this word. उभित्र —Analyse दक्षिता: आशिपो याभ्यां ती ताह्यो, 'Who have received blessings.' 'Having been blessed.' Then the pair washed the feet of Janaka with the point of the crest-jewel of bright splendor, and the garland hanging round the diadem on the ornamental braided hair and having been blessed came out of the palace.'

St. 11. कृतः—Construe वियोगेन श्रचः सखद्भवः कृतः। साधुवरेण समर्पितः संमदः च तस्य इशितुः मनि क्षणं अवस्थानिमित्तं विवादानिव चक्रतुः. साधुवरेण—Analyse साधुआसौ वरश्च साधुवरः तेन तादुशेन, 'By an excellent husband.' अवस्थानिमित्तं—Analyse अवस्थानस्य or अवस्थानेन निमित्तं अवस्थानिमित्तं, 'Caused or produced by stay.' 'Occasioned by stay.' 'इशितुः, Expl:—ईष्ट इति ईशिता तस्य, 'Of the ruler of the earth.' Cf. Paṇi. III. 2. 135. "तृन," 'The affix तृन् comes after all verbs in the sense of 'agents having such a habit &c.' Also Cf. Paṇi. III. 1. 183. कृतः—'The rise of the grief due to separation and the joy derived from an excellent husband ( to his daughter ) set up a momentary quarrel, as it were, for stay in the mind of the ruler of people.'

St. 12. इला°—Construe ततः प्रगत्भाहतभेरिसंभवः पयोधिनिघाँपगभीर-भैरवः सकाहलः रवः हलायुधाभस्य गति समन्ततः प्रकाशयामास. हला°—Analyse हलायुधस्य बलरामस्य आभा इव आभा यस्य स तस्य तादृशस्य, ' Having a lustre (or power) like that of Balarama.' सकाहट:—Analyse काहटेन सह सकाहटः, 'Of a cornet.' 'Of a war-trumpet.' The wind instrument of music, often used in war and military exercises, and of great value in the orchestra. It consist of a long metallic tube, with a bell-shaped opening at one end for the emission of sound. पर्योधि॰—Analyse पर्योधिनियाँपः पर्योधिनियाँपः । तहृद् गभीरः अत एव मेरवः पर्योधिनियाँपगभीरभेरवः, 'Deep and terrible like the booming of the the ocean.' प्रगल्भ —Analyse प्रगल्भेन आहता या भीरः तस्याः संभन्ने यस्य स ताहृजः, 'Produced from the kettle-drums beaten energetically.' इंडा॰—'Then a very loud sound produced from kettle-drums beaten energetically, intermixed with that of the cornets and deep and terrible like the booming of the ocean, proclaimed on all sides the departure of him whose lustre was like that of Balarama.'

St. 13. गजेन्द्र°— Construe अथ गजेन्द्रघण्टाघटितो निःस्वनश्च सहुः करेणुका वृंहितवृंहितः सन् समं सम्बद्धतः भवनेषु पक्षिणां भयं वितन्वन् दिशः सस्पे. गजेन्द्र°— Analyse गजानां इन्द्राः गजेन्द्राः तेषां घण्टाभिः घटितः गजेन्द्रघण्टाघटितः, 'Produced from the bells of the best of elephants.' करेणुका°—Analyse करेणुकानां वृंहितेन वृंहितो वर्धितः, 'Heightened by the roaring of the female elephants.' गजेन्द्र°—'Then the loud noise produced by the bells of the best of elephants and gradually heightened by the roaring of the female elephants caused (lit. carried) fear to the birds in the palaces (or in their holes) and being greatly swollen spread equally in all directions.'

St. 14. समा°—Construe अथ महारथः रामः राजकन्यया सह सहेमचित्रं रथं दिवाकरः स्वर्शमदीप्त्या दिवादिसन्ध्यानुगतां अत एव पिशिक्षतां दिविमव समारु-रोह. महारथः—'A car-warrior.' Hemádri says:—इति युद्धकोशस्म । यद्वा । "धुवेदस्य तत्वज्ञः सर्वशास्त्रविशारदः । सहस्रं योधयत्येकः स महारथ उच्यते ॥" Else-where the term is defined as:—"एको दशसहस्राणि शोधयेयस्तु धन्विनाम् । शस्त्रास्त्रविण्यं स महारथ उच्यते." सहमचित्रं—Analyse हेममयानि चित्राणि । हेमचित्राणि । हेमचित्राणि । हेमचित्रेः सह सहमचित्रं, 'Having golden pictures.' 'Furnished with golden pictures.' राज°—Analyse राज्ञः कन्या राजकन्या तया ताहस्या 'In company with the princess.' 'With the daughter of the king.' दिनादि —Analyse दिनस्यादौ या सन्ध्या तामनुगता दिनादिसन्ध्यानुगता तां ताहुकीं, ('To the sky) which has followed (or has acquired) the twilight to be seen at the beginning of the day.' विज्ञाङ्गत्त—Denomi. past. parti. 'Made reddish-brown.' 'Of a tawny-brown colour.' स्व°— Analyse स्वस्य रहमयः स्वर्शमयः तेपां दीप्तिः स्वर्शमदीप्तिः तया ताहस्या, ' By

his own lustre.' 'By his own splendour.' समा°—'Then that great warrior together with the princess ascended the car, having golden pictures, as the sun with his own lustre ascends the reddish-brown sky which has followed (or acquired) the twilight to be seen at the beginning of the day.'

- St. 15. शिरःप्र°—Construe शिरःप्रदेशस्थसमुद्रपेटिकागृहीतवीणांग्रकपञ्जरा-दयः सवेत्रहस्तैः स्थविरैरिधिष्ठताः श्रियोऽपि स्रदा अतुस्यन्दनमत्यगुः शिरःप्रदेश°— Analyse शिरसः प्रदेशः शिरःप्रदेशः तत्र तिष्ठन्तीति शिरःप्रदेशस्थाः । सम्रदाश्च ताः पेटिकाश्च सम्रद्गपेटिकाः । शिरःप्रदेशस्थाः याः सम्रद्गपेटिकाः तास गृहीताः वीणाः अंग्रुकानि पञ्जरादिश्च याभिस्ताः ताददयः, 'Who carried lutes, silk-woven garments, cages &c., in the covered boxes (or caskets) placed on their heads.' Or the adjective शिरःप्रदेशस्थलसङ्गेटिकाः should be taken separately, qualifying the noun fag:, instead of making a long compound. The analysis of the compound would then be, शिरःप्रदेशस्थाः समुद्रपेटिकाः यासां ताः तादृद्यः, 'Who have earried the covered boxes (or caskets ) on their heads.' सवेत्र'—Analyse वेत्राः इस्ते येषां ते वेत्रहस्ताः तैः सह सवेत्रहस्ताः, ' Carrying canes in their hands.' ' Holding canes in their hands.' अनुस्यन्दनम् adv.—Analyse स्यन्दन अत अतुरयन्दनम्, 'After the car.' 'After the chariot.' शिरःप्रदेश --Even women, carrying lutes, silk-woven garments, cages &c, in the covered boxes placed on their heads under the superintendence of old chamberlains holding canes in their hands overtook (or passed by ) the car with great joy, '
- St. 16. मदान्य°—Construe मदान्यमातङ्गयदादिसंकटे परिक्रणन्ती बएकायनिज्ञमा बन्गुतरङ्गरिङ्गतेः तरिङ्गता सती पुरुद्धततेजसः पुरः प्रतस्थेः मदान्य°—Analyse
  मदेन अन्या या मातङ्गानां घटा सेव अदिः तस्य संकटं तस्मिन् तादुत्ते, 'On account
  of the obstruction of the mountain formed of the troops of elephants blind with rut.' सङ्गदं, Expl:—सङ्गदतीति सङ्गदं, 'Obstruction.'
  Cf. Paṇi, III. 1. 134. Derived from कर् vt. or vi. 1. P. (सेट्) 'To
  rain,' 'to cover,' 'to go.' Or it may be derived from सम् and
  कटच्. Cf. Paṇi, V. 2. 29. "सम्प्रोदश्व कटच्," 'The affix कटच् (कट)
  comes after the prepositions सं, प्र, उद्, and वि.' Thus संकटम्, प्रकटम्,
  उत्कटम् and विकटम्. चठ°—Analyse चलमेव कायः चलकायः । चलकायस्पा
  निज्ञमा चलकायनिज्ञमा सेनात्मकनदी, 'A river consisting of the army.'
  तरिङ्गता adj. Expl:—तरङ्गाः सज्ञाताः अस्याः तरिङ्गता, 'Wavy.' 'Billowy.'
  'Tossing with waves. 'Cf. Paṇi, V. 2. 36. " तदस्य संजातं तारकादिभ्य
  इतच्," 'The affix इतच् (इत) comes after the words तारका &c in
  the first case in construction in the sense of 'that whereof this is

observed or produced or appeared.' वस्तु —Analyse तुरङ्गाणां राष्ट्रतानि तुरङ्गरङ्गितानि । वस्युनि च तानि तुरङ्गरङ्गितानि च वस्युनुरङ्गरङ्गितानि तैः
ताहुशैः, 'With lovely movements of the horses.' पुरुद्धतं—Analyse
पुरुद्धतस्य इन्द्रस्य तेजः इव तेजो यस्य स तस्य ताहुशस्य, 'Of him having the
brilliance of Indra.' मदान्य —'The river consisting of his army,
noisy by the obstruction of the mountain formed of the troops of
elephants blind with rut, and foaming with waves of the lovely
movements of the horses, set out in front of him, having the
brilliance of Indra.'

St. 17. स्व°—Construe स्वदृष्टिरोधि रथोत्थं रजः अवणायमारुतैः यदि नाइरिष्यत [तदा ] मदस्तां दिन्तनां विनिर्गताभिः घटाभिः वर्त्मं पुरो नादृश्यतः स्व°—
Analyse स्वेषां दृष्टयः स्वदृष्टयः ताः रणद्वीति स्वदृष्टिरोधि, 'Blinding or obstructing their sight.' 'Obscuring their sight.' अवण°—Analyse अग्राश्र ते मारुताश्च अग्रमारुताः अवणानां अग्रमारुताः अवणायमारुताः तैः तादृष्टेः or अवणानां अग्रेभ्यः उत्थिताः मारुताः अवणाग्रमारुताः तैः तादृष्टेः, 'By the wind (or breezes) produced from the fore-points of their flapping-ears.' रथोत्थं—Analyse रथेभ्यः उत्त्थं रथोत्थं, 'Raised by the ears.' मदस्त्रतां—Analyse मदं स्वन्तिति मदस्तुतः तेषां मदस्तृतां, 'Of those who shed (or shower) rut.' स्व°—'Had not the dust, raised by the cars, blinding their sight, been cleared off by the wind (produced) from the fore-points of their flapping-ears, the path in their front would not have been seen by the troops of elephants showering rut, when in swift motion.'

St. 18. व्यतीत°--Construe अथ व्यतीतरथ्ये रथे पुरमृह्मदीर्घिकासमी-रणानर्तितपद्मजं रजः तस्याः विलासवत्याः लसदंग्रुजालयोः कपोलयोः पपातः व्यतीत°— Analyse व्यतीता रथ्या येन स व्यतीतरथ्यः तस्मिन् ताटुकेः ' Which has gone over some ground of the high road.' कपील्यो:- 'On both the cheeks'. Derived from कस्प् vi. I. A. (तेद् ) 'To shake.' 'To tremble.' Cf. Unadi Sutra, "कपिगडिगण्डिकटिपटिभ्य ओळच्," The penultimate nasal is dropped since the root is authoritatively written कपि in the Sûtra by शाकटायन. Or कं सुखं पोलति. Derived from पुरु vi. I. P. (सेद्) 'To be great or large.' 'To be lofty or high.' 'To be piled or heaped up.' Cf. Páṇi. III. 2. 1. विद्यासवत्याः, Expl— विलसनशीला विलासवती तस्याः विलासवत्याः , 'Of the sportive lady.' लस-देशुजालयोः—Analyse लसन्तः ये अंशवः तेपां जालानि ययोः तौ तयोः लसदेशु-जालयो:, 'Shining with the collections or multitudes of rays.' पुरगृह्यदीर्धिका°--Analyse पद्मेम्यः जातं पद्मजम् । पुरगृह्या या दीर्धिका तस्याः समीरणेन आनर्तितं पद्मजं यस्य तत् पुरगृह्यदीर्धिकासमीरणानर्तितपद्मजं, 'Raised (or sprung) from the lotuses in the artificial pond lying 278

outside the city.' पुरमृह्य=पुरवाह्म, 'Lying outside the city.' Cf. Pani. III. 1. 119. "पदास्वीरवाह्मापक्ष्येपु च," 'The root यह takes the affix क्यूप, when it means a 'word', a 'dependent', 'outside' or a 'partisan'. Thus प्रमुख्यम् 'the Prage'ihya that do not admit of Sandbi, already defined in Sûtra I. 1. 2. So also अवगृश्चं. The word अस्वेरि means dependent upon other, not free to provide for himself. Thus गुझका: गुका:, 'The captive parrots.' The word बाह्य means 'situated outside.' Thus ग्रामगृह्या सेना 'an army lying outside the village.' The word वाह्या being in the feminine gender. indicates that the derivative word formed from uz must also be feminine in gender to have this sense. The word पेश्य is derived from qua 'a side, a party,' and means a partisan, follower or friend. Thus वास्त्वगृह्या: 'siding with or being the partisans of Vasudeva.' So also अर्जनगुद्धाः ' belonging to the party of Arjuna.' ब्यतीत°- When the car went over some ground of the high road, the dust of the lotuses in the artificial pond outside the city made to dance by the wind, settled upon the cheeks, shining with collections of rays, of that sportive lady,'

St. 19. बराङ्जा—Construe पथि प्रस्तरभेदकोटिभिः चक्रे हतस्य वरूथिन यत चलनं तचलनं पिथाय वराङ्गना तं प्रियं बलसिश्रधावि आल्लम्बे. वराङ्गना— Analyse बरा चासी अङ्गा च बराङ्गा, 'A beautiful or noble woman,' प्रस्तर°-Analyse प्रस्तराणां भेदाः तेषां कोटयः प्रस्तरभेदकोटयः ताभिः तादुशीभिः, ' By the points of pieces of stones. ' वरूथिन:, Expl:-वरूथ: र्थग्रिसः सोऽस्यास्तीति तस्य वरूथिनः, 'Of a war-cor or chariot furnished with protecting plank or ledge. ' त्रियते रथी अनेनेति । परप्रहरणाभिधातरक्षार्थं र्थसन्नाह्वदावरणम् । Cf. Upádisûtra, "जृष्टअभ्यामूथन्." Derived from ह एर. 5. U. (सेद्) 'To cover.' 'To surround.' ब्ल°—Analyse ब्रहस्य सित्रिधिः बलसित्रिधिः तरिमन् ताद्शे, 'In the presence of the army.' पियाय ger .- Is equivalent to समाभित्य, 'Taking advantage of,' or प्रस्कृत्य, 'Having placed before or caused to precede.' 'Having honoured or paid respect to.' The Sinhalese Sanna interprets the gerund by संवा [समा ] पाय and Principal Dharmarama renders it by संवर्णयुक्तार. Both these interpretations are unintelligible to me. बराङ्ग्-' Taking advantage of the shocks of joltings to the wheel of the war-car struck by the points of pieces of stones, on the road, the beautiful lady hung upon her dear lord even in the presence of the army.'

St. 20. रथ°—Construe अथ वनान्तवर्तिनी सीता रथध्वनिप्रापितसंमदं समु-त्युच्छयमानं उन्मुखं उदमकर्णं गवां कुलं एकतः परिधावद् दद्र्यः. रथ°—Analyse रथस्य ध्वनिना प्रापितः संमदो यस्य तत्, 'Gladdened by the noise of the car.' 'Conducted or led to experience joy by the noise.' 'Joy in which was instilled by the noise of the car.' समृत्युच्छयमानं— Denomi. pre. parti. of (समृत्युच्छयते) 'Uplifting the tails.' 'With their tails erect.' उन्मुखं—Analyse उद्गं मुखं यस्य तद् उन्मुखं, 'Looking upwards.' उद्यक्षणं—Analyse उद्याः क्णाः यस्य तत्, 'Having their ears erect or raised.' वनान्तवर्तिनी—Analyse वनस्य अन्तः वनान्तः तत्र वर्तिनी वनान्तवर्तिनी, 'Being in the middle or on the skirts of the forest.' वनान्तः वनप्रदेशः or simply 'a forest.' The word अन्त has no special meaning here. It may mean प्रदेश or it may be added to strengthen the force of the locative termination. Cf. Cháritra-vardhana, "अन्तशब्दे स्वरूपे." रथ°—'Sîtà, who was in the midst of the forest, then saw a herd of wild cows, gladdened by the noise of the car, with their tails uplifted, looking upwards, having the ears erect and running on one side (of the forest).'

- St. 21. विनिद्र°—Construe मृदुभिः समीरणैः विनिद्रपद्माः कल्हंसिकागिरः विसारयन्त्यः स्वदेशसीमासरितः विलिङ्घताः [सत्यः] वधूचेतसि ग्रुचं साधु सन्दधुः विनिद्र°—Analyse विनिर्गता निद्रा येपां तानि विनिद्राणि । विनिद्राणि पद्मानि यास्त ताः विनिद्रपद्माः, 'The lotuses in which were blooming (lit. have shaken off their sleep).' कल्हंसिकागिरः—Analyse कल्हंसिकागिरः कल्हंसिकागिरः, 'The inarticulate sounds of female swans.' An object to विसारयन्त्यः स्वदेशः—Analyse स्वस्य देशः स्वदेशः तस्य सीमायाः सरितः स्वदेशसीमासरितः, 'The rivers on the boundary of one's own country.' वधूचेतसि—Analyse वध्वाः चेतः वधूचेतः तस्मिन् ताहशे, 'In the heart of the bride.' विनिद्र°—'The rivers on the boundary of her country having lotuses blooming by the gentle breezes and spreading inarticulate sounds of the female swans, produced, when crossed, a great grief in the heart of the bride.'
- St. 22. विष्टतं Construe स्वजन्मभूमो विष्टत्तदृष्टाः गिरयो विषयव्यतिक्रमाद् अवनीति श्रेनीनमजन्तः इव नृपात्मजाकपोलं अश्रुभिः अजसमातेनतः विष्टतं Analyse विष्टतं विवर्तने दृष्टाः विष्टत्तदृष्टाः, 'Seen as rolling.' 'Seen by turning back.' विषयव्यतिक्रमात् Analyse विषयाणां व्यतिक्रमः विषयव्यतिक्रमः तस्मात्, 'On account of passing over countries.' अवनीतलं Analyse अवन्याः तलं अवनीतलं तिस्मन् अवनीतलं, 'Into the surface of the earth or ground.' स्वजन्मभूमो Analyse स्वस्य जन्मभूमिः स्वजन्मभूमिः तस्यां स्वजन्मभूमो, 'In the native country.' 'On the native land.' नृपात्मजा Analyse नृपस्य आत्मजा नृपात्मजा तस्याः कपोलः तं ताद्द्यं, 'To the cheeks of the daughter of the king.' विष्टतं 'The mountains of her native country seen as rolling on account of passing over the country

and slowly plunging, as it were, into the surface of the carth, frequently covered the cheeks of the princess with tears.'

- St. 23. द्विपेन्द्र°—Construe द्विपेन्द्रदन्ताहतवन्यसङ्कीकपायगन्धिर्वनान्तमारुतस्तत्र पथि योपितामङकाग्रवङ्गीः श्रानिविधुन्वन् मुखानि परंपर्शे द्विप°—Analyse
  वन्याश्र ताः सङ्क्रयश्र वन्यसङ्क्रयः। द्वाभ्यां पित्रन्तीति द्विपाः तेषां इन्द्राः द्विपेन्द्राः
  तेषां दन्तैः आहताः याः वन्यसङ्क्रयः तासां कपायस्य गन्वः इव गन्धो यस्य स ताहशः,
  'Having an astringent odour (or flavour) of the wild Sallakî
  (trees) being struck with the tusks by princes of elephants.'
  अञ्चकाग्रवङ्गीः—Analyse अङ्कानां अग्राणि अङ्काग्राणि तान्येव वङ्गयैः ताः
  ताहशीः, 'Creeper-like ends of the hair.' वनान्तमाहतः—Analyse
  वनस्य अन्तः वनान्तः तस्य मास्तः वनान्तमास्तः, 'The wind of the borders
  of the forest.' 'The wind of the forest.' द्विपेन्द्र°—'There, on the
  road, the wind of the borders of the forest, having an astringent
  odour on account of the wild Sallakî (trees) being struck with
  the tusks of the princes of elephants and slowly shaking the
  creeper-like ends of the hair touched the faces of the ladies.'
- St. 24. अथ—Construe अथ तामसः प्रतानः नृपस्य भीमं भयमादिशन् क्षपायाः विगमेऽपि वैरोचनरोचिपां संहतिं प्रसद्य क्षिपन् पथि दिशः प्रततानः प्रतानः—Analyse प्रक्रपेण तानः प्रतानः, 'A mass.' 'A heap.' तामसः, Expl:—तमसे। जातः तामसः, 'Belonging to darkness.' 'Dark.' वैरोचन°—Analyse विरोचनाद् आगताति वैरोचनानि । वैरोचनानि च तानि रोचींपि च वैरोचनरोचींपि तेपां वैरोचनराचिपां, 'Belonging (or pertaining) to the rays of the sun.' अथ—'A mass of darkness giving great fear to the king and forcibly throwing aside the collection of the sun's rays even after the disappearance of the night, spread to all directions on the road.'
- St. 25. अरिष्ट°—Construe तमोभिभृताः प्रतिकृत्यमास्ताः अरिष्टसन्तापविरूपदर्शनाः दिशः विनाशोपनताः इव अविप्रसन्नानि मुखानि क्षणं भेजिरे. Cf. R.
  XI. verses 58 to 62. अरिष्ट°—Analyse अरिष्टः अग्रभश्रासौ संतापः दिग्दाहश्र
  अरिष्टसंतापः तेन विरूपं दर्शनं यासां ताः तादृदयः, 'Having monstrous appearance on account of the inauspicious heat.' अरिष्ट m.—' Bad or ill-luck.' 'Misfortune.' 'A natural phenomena boding misfortune.' 'Sign or symptom of approaching death.' As applied to विनाशोपनताः the compound may be analysed in the following way:—अरिष्टस्य दुःखस्य संतापः भोगचिन्ता तेन विरूपं दर्शनं यासां ताः तादृदयः, 'Having an unnatural (or care-worn) appearance consequent on the anxiety of befalling calamity.' तमोऽभिभृताः—Analyse तमसा अभिभृताः तमोऽभिभृताः, 'Enveloped in darkness.' When applied ot

विनाशोपनताः the compound may be analysed as :—तमसा अज्ञानेन अभिभूताः मोहिताः तमोऽभिस्ताः, 'Infatuated by the quality of darkness.' प्रतिकृत्यास्ताः—Analyse प्रतिकृत्यः मास्ताः यास ताः प्रतिकृत्यास्ताः, 'Having contrary winds.' Winds blowing in opposite or contrary directions eften bode bad omen or approaching calamity. As applied to विनाशोपनताः the compound may be analysed as:—प्रतिकृत्यः मास्ताः देवाः यास ताः प्रतिकृत्यास्ताः, 'Having the deities disposed in a hostile manner.' अविप्रसन्तानि—Analyse विशेषण प्रसन्तानि विप्रसन्तानि । न विप्रसन्तानि अविप्रसन्तानि, 'Highly dissatisfied.' 'Highly displeased.' विनाशोपनताः—Analyse विनाशं उपनताः विनाशोपनताः, 'Verging on destruction.' अरिष्टं—'The quarters, having monstrous appearance on account of the inauspicious heat, enveloped in darkness and having contrary winds, assumed for a moment displeased looks, like persons, verging on destruction.'

St. 26. अध—Construe अध द्विभिन्नः उदीची दिशं क्षणादवभास्य अधतः प्रकाशीभवत्तेजः वर्छन पुरुषाकृतिश्रिया [च] विश्वतं उत्पातमञ् व्यवस्थतः Of. R. XI. 63. "तेजसः सपदि राशिरुद्धितः प्रादुरास किल वाहिनीछले । यः प्रमुज्य नयनंति सैनिकैर्छक्षणीयपुरुषाकृतिश्रिरातः" पुरुषां—Analyse पुरुषस्य आकृतेः श्रीः पुरुषां-कृतिश्रीः तया ताहरूया, 'With the splendour of a man's form.' अध—' Then after that portent, a certain lustre manifesting itself in front and instantly illuminating the northern quarter with its radiance was seen distinct with the splendour of a man's form and with manly power.'

St. 27. ततः—Construe ततः श्रवणावसङ्गिनी विग्रन्तपङ्केरहवीजमानिक विलोचनोपान्ते विनिद्ररक्तोत्पलशङ्कृया ततामिलसन्ततिमित दथानः [ भृगुणां प्रभुः रामेण गिरो जगदे इत्युत्तरेणान्त्रयः ]. श्रवणावसङ्गिनी-Analyse श्रवणयोः कर्णयोः अवसङ्गिनी श्रवणावसङ्गिनी तां तादशीं, 'Hanging on his ears.' विशुष्क"— Analyse पट्टे रोहन्तीति पट्टेरुहः तेषां बीजानि पट्टेरुहबीजानि । विश्रुष्काणि च तानि पद्केरहबीजानि च विशुष्कपङ्केरहबीजानि तेषां मालिका विशुष्कपङ्केरहबीजमालिका तां ताहरीं, 'A garland of dry lotus-seeds.' विनिद्र — Analyse रक्तानि च तानि उत्पठानि च रक्तोत्पठानि । विनिद्राणि च तानि रक्तोत्पठानि च विनिद्ररक्तोत्प-लानि तेपां शङ्ग तया तादश्या, "With the expectation of blooming redlotuses. ' विलोचनोपान्ते-Analyse विलोचनयोः उपान्तः विलोचनोपान्तः तस्मिन ताहरो. 'At the corner of the eyes.' अहि -- Analyse अलीनां सन्ततिः अलिसन्तित: तां ताहशीं, 'A row of black-bees.' This and the next four verses form a news. For the definition &c. see our notes on II. 2. aa:- Then the lord of the Bhrigus had a garland of dry lotus-seeds pending on his ears, like a row of bees, spread at the corner of his eyes, with the expectation of blooming red-lotuses."

St. 28. विशाल — Construe विशालवार्मासतटावलिङ्गी तीव्रतपोहताशन-स्फ्रलिङ्गातैरिव बिन्दुचित्रितां द्वीपिततुं समुद्रहन् रुपा परिज्वलन् तनदरः [ भृगुणां प्रमुः रामेण गिरो जगदे इत्युत्तरेणान्वयः]. विशाल°—Analyse वामश्रासी अंसश्र वामांसः। विशालः वामांसः विशालवामांसः तस्य तटे अवलंघिनी विशालवामांसतटावलंघिनी तो साहशीं. 'Suspending on the slope of his broad left-shoulder.' इति-सर्व-Analyse द्वीपिनः तदः द्वीपितदः तां द्वीपितदः, 'The hide ( or skin ) of a leopard. ' तनदर:-Analyse ततु उदरं यस्य स तनदर:, 'Having a thin stomach. ' तीव"-Analyse तीवा यस्तपसां हताशनः तस्य स्फुलिङ्गानां पाताः तीवतपोहताशनस्क्रिक्षपाताः तैः तादशैरिव, 'Like the falling of sparks of the fire of his rigorous asceticism.' बिन्दुचित्रितां—Analyse बिन्दुभिः चित्रिता विन्दुचित्रिता तां ताहशीं, 'Variegated with spots.' 'Marked with spots.' विशाद - 'The thin-bellied lord of the Bhrigus, burning with rage carried a leopard's skin suspended on the slope of his broad left shoulder, which was variegated with spots, as if, with the mark of the sparks of the burning fire of his rigorous asceticism.

St. 29. भुजे — Construe अतिभीमे वामे भुजे द्विपां निधनावहं सक्षरं शरासनं निथाय अपरास्मिन् करे परदुर्गपारगं परं परछं निभत् स पराछहा [ भृगूणां प्रभुः रामेण गिरो जगदे इत्युत्तरेणान्त्रयः ]. अतिभीमे—Analyse अतिशयितः भीमः अतिभीमः तस्मिन् तादशे, 'Exceedingly terrible.' सञ्दे—Analyse ग्ररेण सह सग्नरं, 'Equipped with an arrow.' शरासनं-Analyse शराः अस्यन्ते अनेनेति शरासनं, ' Shooting an arrow. ' 'An arrow-shooter.' 'A bow.' निधनावहं—Analyse निधनं आवहतीति नियनावहं, 'Carrying death.' परदुर्गपारगं—Analyse पारं or पारे गच्छ-तीति पारगः । परेषां दुर्गस्य पारगः परदुर्गपारगः तं तादृशं, ' Penetrating the hill-forts of his opponents.' परशं, Expl:-परं ध्रणाति इति परशः तं ताहुशं, 'An axe.' Derived from भ vt. 9. P. (सेंट्र) 'To tear asunder.' 'To split in pieces.' 'To kill.' Cf. Unadi-Satra "आङ्परयोः खनिश्भ्यां हिच " इति कुः ( द्र )। प्रपोदरादित्त्रादकारलोपात्पर्श्वरिष As आखुः परग्रः or पशुः. परास्टहा-Analyse परेपां असून् हन्तीति परासदा, 'The destroyer of the life of his enemies.' 現第一'That lord of the Bhrigus, the destroyer of the life of his enemies, bore on his exceelingly terrible left arm a bow equipped with an arrow, which carried death to his enemies and carried in his other hand an excellent axe, which penetrated the hill-forts of his opponents.'

St. 30. तदो°—Construe आदित्यमयुखिषक्षिणः विद्याः जटाः तपोभिधा-नस्य सितेतर ध्वनः अग्रेः शिखा इव आत्मरयेण संभूतेः समीरणैः समन्ततः विधुन्वन् [भृगूणां प्रद्यः रामेण गिरो जगदे इत्युत्तरेण संबन्धः]. तपो°—Analyse तपः अभिधानं यस्य स तपोभिधानः तस्य तादशस्य, 'Of one going by the name of religious austerities.' सितंतराध्वनः—Analyse सितात् ग्रनादितरः अध्वा यस्य स सितंतराध्वा तस्य सितंतराध्वाः कृष्णवर्षानः, 'Of one that leaves behind a track other than white, i.e. black.' 'Of one which leaves behind a black track' (i.e. of the fire). आदित्य"—Analyse आदित्यस्य मयूलाः ते इव पिङ्गलाः आदित्यमयूलपिङ्गलाः, 'Tawny like the sun's rays.' आत्मरयेण—Analyse आत्मनः रयः तेन तादशेन, 'By his own vehemence.' तपों "—'He waved about on all sides his braided matted hair, tawny like the sun's rays, which were like the flames of the fire of his asceticism, (lit. going by the name of his asceticism) by the winds created by his own vehemence.'

St. 31. प्रमु:--Construe अथ भृगुणां प्रमु: जगतमृजः परः अवतारः तद्वर्ड ज्वलनं वितन्वता इसेन धुन्वन बली रामेण प्ररुष्य रुपाष्टताः गिरी जगरे. भृगूणां जम:- 'The lord of the Bhrigus .' भूग m .- A vedic sage. He is one of the Prajapatis and great Rishis, and is regarded as the founder of the race of the Bhrigus or Bhargavas, in which was born Jamadagni and Paras'urama. Manu calls him son, and says that he confides to him his institutes. According to the Mahabharata he officiated at Daksha's celebrated sacrifice, and had his beard pulled out by S'iva. The same authority also tells the following story:-" It is related of Bhrign that he rescued the sage Agastya from the tyranny of king Nahusha, who had obtained superhuman power. Bhrigu crept into Agastya's hair to avoid the potent glance of Nahusha, and when that tyrant attached Agastya to his chariot and kicked him on the head to make him move, Bhrigu cursed Nahusha, and he was turned into a serpent. Bhrigu, on Nahusha's supplication, limited the duration of his curse." In the Padma Purana it is related that the Rishis, assembled at a sacrifice, disputed as to which deity was best entitled to the homage of a Brahmana. Being unable to agree, they resolwed to send Bhrigu to test the characters of the various gods, and he accordingly went. He could not obtain access to S'iva because that deity was engaged with his wife; "finding him, therefore, to consist of the property of darkness, Bhrigu sentenced him to take the form of the Linga, and pronounced that he should have no offerings presented to him, nor receive the worship of the pious and respectable. His next visit was to Brahma, whom he beheld surrounded by sages, and so much inflated with his own importance as to treat Bhrigu with great inattention, betray-

ing his being made up of foulness. The Muni therefore exclusion ded him from the worship of Brahmanas. Repairing next to Vishnu, he found the deity asleep, and, indignant at his seeming sloth. Bhrigu stamped upon his breast with his left foot and awoke him; instead of being offended, Vishnu gently pressed the Brahmana's foot and expressed himself honoured and made happy by its contact; and Bhrigu, highly pleased by his humility, and satisfied of his being impersonated goodness, proclaimed Vishnu as the only being to be worshipped by men or gods, in which decision the Munis, upon Bhrigu's report, concurred. जगत्मृजः—Analyse जगतः मृद् जगत्मृद् इ तस्य तादृबस्य, 'Of the creator of the world.' तदलं—Analyse तस्य वर्ड तदलं, 'His ( Ràma's ) forces.' रुपादता:-Analyse रुपया आदताः रुपादताः, 'Full of anger.' 'Replete (or foaming) with wrath.' प्रा:- 'Then the powerful lord of the Bhrigus, another incarnation of Creator of the world, who was shaking his (Ráma's) forces with laughter, spreading fire, was obstructed by Rama and addressed the following words full of anger,'

St. 32. न—Construe है राम परग्रराम अन्यं अपरं क्षितिक्षितं महीनाथमिव बुधि आहवे दाशरियं रामं जेतुं अभिभवितुं उद्यमः व्यापारः न विधीयतां न क्रियताम् । नगः गिरिः सरित्तटीपाटनपाटवस्पृशं नदीकुळोद्भेदनदार्शितकौशलं गोपितं दृपभं प्राप्य न विश्वी-यते. In writing this verse the poet probably had in his mind's eye the graphic description of Kálidasa's Meghadúth. Cf. Megh. I. 2. " वप्रक्रीडापरिषतगजप्रेक्षणीयं ददर्श." Also I. 56. "शोभां शुश्रत्रिनयनद्वपोत्खातः पङ्कोपमेयाम्. " And R. V. 44. " निःशेपविक्षालितधातुनापि वप्रक्रियामृक्षवतस्त-टेपु. " वितिवितं—Analyse वितिं महीं वियति निवसतीति। अथ ना। वितौ व्यक्ति इंट इति तं तादकं, 'Ruler of the earth.' Cf. R. I. 11. "आसीन्महीकिता" मादाः" The word is derived from दि vt. 6. P. (अनिद्) 'To dwell.' \*To go.' Or it may be derived from क्षि vi. or vt. 1. P. (अनिद्) To exercise power. ' 'To hold sway.' 'To rule.' 'To govern.' Cf. Pani. III. 2. 76. and VI. 1. 71. सरितरी°-Analyse सरितां तदीनां पाटने पाटवं स्प्रभतीति सरित्तटीपाटनपाटवस्पृक्-म् तं तादशं, 'Possessing (or showing) skill in throwing up or tearing asunder the banks of the rivers." गोपातिं-Analyse गवां पतिः गोपतिः तं ताइशं, 'The lord of a herd of sows. ' 'A bull. ' 'An ox.' नगः, Expl:—न गच्छतीति नगः, ' A mountain, ' Cf. अनेकार्थ, "नगः शैलो नगी दुमः." न- ' O Paras'uràma ( please ), do not strive to conquer Rama like any other king in a battle: a mountain does not fall to pieces on coming into contact with the lord of a herd of cows, who possesses skill in throwing up the banks of the rivers,



St. 33. रघो:--Construe जगतीपतिद्विपस्तव विक्रमक्रमः इह रघोरपत्ये स्था स्यात् । विसारिग्रसनस्थपाटवो विद्वंगमो दन्दशक्रप्रमवे अर्छ न. Cf. R. II. 34. " प्रयु-क्तमप्यस्त्रिमितो दृथा स्यात् " जगतीपति"—Analyse जगत्याः पतयः जगतीपतयः तान् द्वेधीति जगतीपतिद्विद्-इ तस्य तादशस्य, ' Of the enemy of the lords of the earth. ' विक्रमक्रमः---Analyse विक्रमस्य क्रमः विक्रमक्रमः, ' The actions of heroism ( or bravery ).' 'Brave undertakings.' विसारि-Analyse विसारिणां मत्स्यानां प्रसनं विसारिप्रसनम् । विसारिप्रसने तिष्रतीति विसारिप्रसनस्थं ताहरा पाटवं यस्य सः, 'One whose cleverness (or skill) lies swallowing fish. ' विसारिन m. Expl:-विसारोऽस्यास्तीति विसारी, fish.' Derived from मु with वि vi. or vt. 1. A. (अनिट्) 'To go forth or in various directions.' Cf. Páni. V. 2. 115. "अत इनि ठनो. " 'The affix इनि (इन्) and ठन् (इक्) come in the sense of मृतुप after nominal stems ending in short अ; and in the alternative मृतुप् also comes. ' दन्दशक्तप्रभवे—Analyse दन्दशकाणां सर्पाणां प्रभुः दन्दग्रकप्रभुः तस्मै दन्दग्रकप्रभवे, 'To the lord or master of serpents,' (i. e. शेप). दन्दशुक m.—' A serpent.' Cf. Medi. "दन्दशुकस्त पहिस्रो राक्षसे च सरीसूपे. " Also Hema. दन्दगुकस्तु फणिरक्षसी: " The word दन्दशक is derived from the Frequentative base ( यक् लुक् ) of देश. Cf. Pani. VII. 4. 86. " जपजभदहदशभञ्जपशां च, " ' The augment तुक् comes after the reduplicate of जप्, जभ्, दह, दश्, भक्ज, and पश् in the Frequentative (with or without यक् ).' As दंदरपते and दंदशाति. And Pani. III. 2. 166. "यूजजपद्शां युक्तः," 'The affix उद्ध comes in the sense of "the agent having such a habit &c," after the verbs यज्, जप् and इज् when they end in the affix यह. ' The Frequentative of these verbs take कक. As यायज्ञक: 'a performer of frequent sacrifices; ' जञ्जपुक: ' a mutterer of prayers repeatedly; ' इन्द-ग्रक: 'a snake ( what bites frequently ).' रहा:-- 'The brave undertaking of yours, who are the enemy of the lords of the earth ( अतिय race ), would be fruitless here in the case of the scion of the Raghus,' 'A bird whose cleverness lies in swallowing fish can do nothing to the lord of serpents ' ( lit. is not a match for the lord of serpents ).

St. 34. तव—Construe धरुषः प्रयोगे तव अनुशासितुः भूषरपन्वनः शरासने परं इतः प्रवताऽपि विपत् त्वदीयश्रवणस्य गोचरं ननं आगताः Cf. Pushpadanta's Mahimna 18. "रथः क्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्री धरुरयो। रथाङ्गे चन्द्राकौँ रथन् चरणपाणिः शर इति। दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाहम्बरविधिः। विधयेः क्रीहन्त्यो न खलु परतंत्राः प्रभुषियः" शरासने—Analyse शराः अस्यन्ते अनेनेति शरासनं तिस्मन् ताहशे, 'About the bow.' भूधर°—Analyse धरतीति धरः। श्रवः घरः श्रूथरः । भूधरो हिमाद्रयः एव धतुर्यस्य स भूथरथन्वा तस्य ताहशस्य or भूधरः धन्व चापः यस्य

स भूषरघन्त्रा तस्य ताह्यस्य, 'Of him having his bow made of the mountain Himalaga.' परं ind.—'Deliberately.' Or it may also mean अत्यन्तं, अतिवयं, 'Exceedingly.' 'Eminenly.' इतः = अस्पत्तः, 'From me: 'त्वदीय'—Analyse त्वदीयस्य श्रवणं त्वदीयश्रवणं तस्य ताह्यस्य, 'To the ear.' गोचरम्—Analyse गावः इन्द्रियाणि चरन्त्येषु गोचरम्, 'Into the range of the organs of sense.' Cf. Pani. III. 3. 119. "गोचरसंचरबह्वजन्या-जापणिनगमाश्र," 'The words 'गोचर,' 'संचर,' 'वह,' 'वज,' 'व्याज,' 'आपण,' and 'निगम' are anomalous.' These words are irregularly formed by the affix च with the same force as in the last aphorism. This is an अपवाद or exception to rule III. 3. 121. by which after roots ending in consonants, the affix चञ् is added.' Thus गोचरः 'pasturage,' (lit. that in which the cows graze) &c. तव—'Has the accident, though deliberately done by me, to the bow of the god S'iva (lit. who holds a bow made of the mountain Himalaya), your tutor in giving you instructions (or practice) in archery probably (or perhaps) come to your ears?'

St. 35. निशम्य—Construe तस्य इत्येतद् ईरितं वचो निशम्य स पिनाकिन' जिण्यः परस्य यशसो दृद्धिं वितन्वतीं धनुपो भिदां दृथा विधित्सन् पुनिर्दं जगाद. पिनाकिनः, Expl:—पिनाकोऽस्यास्तीति पिनाकी तस्य पिनाकिनः, 'Of the wielder of Pinaka or trident,' (i. e. S'iva's club or bow). दृथा विधित्सन्—'Wishing to make light of.' 'Wishing to despise.' धनुपो भिदा—'Breaking of the bow.' निशम्य—'Hearing that speech thus delivered (or spoken) by him, the disciple of the trident-bearing god, wishing to make light of the breaking of the bow, which was heightening the fame of the other (Rama) answered thus.'

St. 36. नवेश्वर—Construe [ हे ] नवेश्वर पुरा वन्ध्येतरवाणपातनं स्तब्धतरं धरुद्वयं विधाय विश्वकर्मणा पुरन्दराख्याय विशामधीशे व्यतीर्यंत किछ. नवेश्वर—Analyse नवेश्वरः तत्संबुद्धिः नवेश्वर, 'O new king.' स्तब्धतरं adj.—'Harder.' 'More stiff.' धरुद्वयं—Analyse धनुपोद्वयं धनुद्वयं, 'A pair of bows.' The Rámàyaṇa gives the following legend in the mouth of Paras'urama:—"These two foremost of bows, extraordinary, and worshipped of all the worlds, and stout, and powerful, surpassingly excellent, were constructed with care by विश्वकर्षा. And, one of these, O foremost of men, for the destruction of निपुर, the celestials gave unto अपन्तक, desirous of encounter,—even that which, O काकुरस्थ, thou hast snapped. And this second, which is irrepressible, was given to विष्यु, by the chiefs of the celestials. And, O Ràma, this bow belonging unto Vishṇu, capable of conquering hostile cities, is, O काकुरस्थ, equal in energy unto the bow

belonging unto Rudra. Once on a time the deities, with the object of ascertaining the respective prowess of favg and the bluethroated one, asked the great father, about it. Thereupon the great father, foremost of those abiding by truth-reading the intention of the deities, fomented a quarrel between them. And upon that quarrel breaking out among the deities, there took place a mighty contest capable of making one's hair stand on end, between विष्यु and the blue-throated one, each burning to beat the other down. Then on विष्यु uttering a roar, Siva's bow to dreadful prowess became flaccid. And thereupon the, three-eyed महादेव became moveless. And upon the assembled gods with the saints and the Charanas beseeching these two foremost of celestials, they became pacified. And upon beholding that bow of शिव rendered flaccid by Vishnu's prowess, the deities with the saints acknowledged विष्णु as the more powerful. And the enraged Rudra of high fame made over the bow along with its shafts unto the hands of Rajarshi Devarata of Videha. And. O Ràma, this bow belonging to favy, capable of conquering hostile cities, विष्यु consigned to Bhrigu's son, ऋचीक, as a worthy trust. And the exceedingly energetic ऋचीक, made over the divine bow unto his son of immeasurabe prowess, my sire the high souled son of जमदक्ति. And once on a time, on my sire surcharged with ascetic energy, renouncing the bow, Arjuna, under the influence of unrighteous sentiment, compassed the death of my father. Thereupon, learning of the lamentable and untoward slaughter of my sire, I from ire, annihilated the Kshatriyas, springing up afresh by numbers, then bringing under sway the whole earth, I, O Rama, on the sacrifice being over, conferred it upon the righteous काइयप as दक्षिणा. Having made this gift, I was dwelling in the Mahendra hill equipped with ascetic energy, when, hearing of thy snapping of the bow, I have 'speedily come hither. Do thou now, O Rama, agreeably to the cannon of the अत्रिय morality, take this excellent and mighty bow of Vishnu, that had belonged to my father and grand-father. And do thou set upon this best of bows an arrow capable of conquering hostile cities. And, O काक्स्य, if thou succeed, I shall then offer thee combat." वन्ध्येतर'-Analyse वन्ध्याद् इतरद् वन्ध्येतरत्। बाणानां पातनं वाण-पातनम् । बन्ध्येतरद् त्राणपातनं यस्य तद् वन्ध्येतरवाणपातनं, 'Having the descent of arrows other than fruitless,' (i. e. effective, efficacious). विश्वसमी, The architect of the gods. His daughter संज्ञा was married to the sun but, as she was unable to endure his effulgence, the divine architect placed the sun upon his lathe and cut off a part of his lustre which he used in making the discus of विद्यु, the trident of जिन्न and the weapons of other gods. विज्ञामधीजे—'To the lord of the gods.' विज्ञ (इन्ह्य) m.—'Name of any class of gods designated by troops.' 'The gods.' पुरन्दराख्या —Analyse पुरंदारविति पुरन्दरः । पुरन्दरः आख्या यस्य स पुरन्दराख्यः तस्मै पुरन्दराख्याय, 'To him bearing the name of Purandara.' 'Known by the epithet of पुरन्दरः नवेभर—'Formerly, O new king, it is said that विश्वसमी, the architect of the gods, prepared a pair of very strong bows, displaying an efficacious descent of arrows and handed it over to the lord of the gods, known by the epithet of पुरन्दर.'

- इस. 37. विमृज्य—Construe अथ त्रिदशाधिपन तयोः पूर्व धतः रथाङ्गथारिण दर्जार्य विमृज्य तथा एकं तद्ध : त्रिपुरं दियक्षते त्रिलोचनाय अदायि. दर्जारये—Analyse दनोः जाताः दर्जाः देत्याः तेषां अरिः दर्जारिनिष्णः तस्मै ताहशे, 'To the enemy of the sons of Danu' (i. e. to the enemy of Daityas). दर्ज —Analyse रथस्य अङ्गं रथाङ्गम् । रथाङ्गं चक्रं धारयतीति रथाङ्गचारी तस्मै ताहशे, 'To the holder of discus,' (i. e. to विष्णु). त्रिपुरं—Analyse व्याणां पुराणां समाहारः त्रिपुरं, 'The triple city.' 'The three cities of gold, silver and iron erected by the demon मय and burnt down by शिव.' 'Cf त्रिपुरदहनः त्रिलोचनाय Analyse त्रीणि लोचनानि यस्य स त्रिलोचना सन्तर्भ त्रिलोचनाय, 'To the three-eyed god.' 'Cf. त्र्यस्वकः त्रिदशाधिक्यनः तस्मै त्रिलोचनाय, 'To the three-eyed god.' 'Cf. त्र्यस्वकः त्रिदशाधिक्यनः तस्मै त्रिलोचनाय, 'To the three-eyed god.' 'Cf. त्र्यस्वकः त्रिदशाधिक्यनः तस्मै त्रिलोचनाय, 'To the three-eyed god.' 'Cf. त्र्यस्वकः त्रिदशाधिक्यनः तस्मै त्रिलोचनाय, 'To the three-eyed god.' 'Cf. त्र्यस्वकः त्रिदशाधिकः तस्मै त्रिलोचनाय, 'चित्रशाधिकः त्रमे त्रिलोचनाय, 'चित्रशाधिकः त्रमे त्रिलोचनाय, 'चित्रशाधिकः त्रमे त्रिलोचनाय (i. e. to Vishग्गः) the first of these bows to the enemy of Danus (i. e. to Vishग्गः) the bearer of the discus and the other one to the thee-eyed god (i. e. S'iva), who wished to burn the three cities.'
- St. 38. विवित्सया—Construe मरूत्पतिः तद्गतजन्यतेजसः विवित्सया तथा यहनेन व्यथत यथा अजय्यशक्त्योः अजयोः हव्यवहोग्रतेजसोः आहवः अजायतः विवित्सया,
  Expl:—वेत्तिच्छा विवित्सा तया तादृश्या, 'Wishing to know or understand 'तद्गतजन्य'—Analyse जन्यं च तत् तेजश्र जन्यतेजः। तद्गतं जन्यतेजः तद्गतजन्यतेजः तस्य तादृशस्य, 'Of the power produced by what belonged to it.'
  'Of the prowess arising from what belonged to it.' मरूत्पतिः—
  Analyse मरूतां पतिः मरूत्पतिः, 'The lord of the Maruts' (i. e. Indra).
  हव्य°—Analyse हृव्यानि उद्यन्ते यस्मै स ह्व्यवहो विष्युः। उग्रं तेजो यस्य स उग्रतेजाः
  शिवः। ह्व्यवह्य उग्रतेजाश्च हृव्यवहोग्रतेजसो तयोः सादृश्योः, 'Between विष्यु

(lit. to whom offerings are carried) and शिव (lit. of terrible energy). The compound may also be analysed as, इव्यवहः इव उपं तेजः ययोः तयोः तादृशोः, 'Of those possessing a formidable (or terrible) energy (or might) like fire.' अजय्य —Analyse जेतुमशक्या अजय्या । अजय्या शक्तः ययोस्तो अजय्यशक्ती तयोः अजय्यशक्त्योः, 'Of unconquerable might (or prowess)' शक्तः or शक्ती—'Energy, 'might,' 'prowess.' अजयोः, Expl:—न जायेते । अजतो वा । इति अजो तयोः अजयोः, 'Of the unborn.' Cf. Paṇi. III. 2. 101. Derived from जन् (जा) vi. 4. A. (सेट्) 'To be born.' Or from अज् vt. or vi. 1. P. (सेट्) 'To throw.' 'To cast.' Cf. Vis'va, "अजो हरी हरे कामे वियो छागे रघोः सते"। विवित्तया—'With a view (lit. a wish) to know the power produced by what belonged to it, the lord of the Maruts made such efforts as brought forth a struggle (or war) between विष्यु, the receiver of oblations and शिव, the possessor of terrible energy, both of whom were unborn and of unconquerable might.'

St. 39. चकार—Construe देवयोर्थुंगं चकादि विहाय महेष्वासयुगेन पित्रिभिः दश दिशोऽपि प्रतिरुध्य समेतसाइसं संयुगं सहस्राणि समाः चकारः महेष्वासं —Analyse महान् मनोहारी इप्णां भराणां आसः क्षेपः यस्य स महेष्वासः तस्य युगं तेन महेष्वासयुगेन, 'By a pair of mighty bowmen.' 'By a pair of powerful champions.' Derived from ईष् vt. 1. A. (सेद्) 'To go.' 'To kill.' 'To see.' And अस् vt. 4. P. (सेद्) 'To throw.' Cf. निरुक्त, "महेष्वासः स विशेषअण्डकोदण्डमण्डितः." But here the expression appears to be in the sense of 'a pair of mighty bows.' Analyse इपवः अस्यन्ते अस्मादिति इष्वासः महांश्रासो इष्वासः महेष्वासः तस्य युगं तेन तादृशेनः चत्रुशुंग्मेन. समाः f. plu. (though sing. in sense) 'A year.' Vide K. G. Oka's 'Companion to Sanskrit Grammar,' p. 23. समेतसाइसं—Analyse सहसा वस्ते भवं साइसम्। समेतं साइसं यश्मिन् स समेतसाइसः तं तादृशं, 'Full of adventures.' Cf. Pani. IV. 3. 53. चकार—'Then that pair of the deities left the discus and other weapons and made a war, full of adventures, with two mighty bows, for thousands of years, obstructing even the ten quarters with their arrows.'

St. 40. अथो—Construe अथो यद् मृदुभूतं चापं त्वया विकृष्टं अभेदि च तद् इंभरः ससर्ज । यद अक्षतं वैष्णवं धतुः ऋचीकाय वितीणं तत् क्रमेण मम इस्तं अगात्- ऋचीक m.—A Rishi descended from भृगु and husband of सत्यवती, son of द्ववं and father of चमदग्रि. In the Mahábharata and Vishnu Puráṇa it is related that ऋचीक was an old man when he demanded सत्यवती, the daughter of Gàdhi, king of कान्यकुष्टज. Unwilling to give her to so old a man, Gàdhi demanded of him 1000 white

horses, each of them having one black ear. Richika obtained these from the god Varuna, and so gained his wife. According to the रामायण, he sold his son सुन: शेषस to be a sacrifice. अक्षते—Analyse न अतं अक्षतं, 'Not impaired.' बैच्णवं, Expl:-विच्णोः इदं बैच्णवं, 'Belonging to Vishnu.' Cf. Pani. IV. 3. 121. "तस्पेदम," 'After a word in the 6th case in construction, an affix (IV. I. 13 &c.) comes in the sense of 'this is his.' The five universal आप &c. (IV 1.83) and the affixes च &c. (IV. 2. 93.) come in this sense. Thus उपगोरिटम= औपगवम, 'of Upagu.' कापटवस, राष्ट्रियम, अवारपारीणम् ॥ The affixes. however, do not come when the word governed by the possessive case is अनुन्तर &c. thus देवदत्तस्यानन्तरम् ॥ In short the thing possessed must be property, village, kingdom or men. 331-Then the god ag abandoned that flaceid bow which you had exceedingly drawn and broken; but that unimpaired bow of facy, which was given to the sage ऋचीक, came to my hand in due course ( of time ).

St. 41. गुणी—Construe अस्य [विष्णार्थनुपः] उभी गुणी [स्तः] । इद्धता इति विश्वतः तयोरेकः जगच्छुतिं न जहाति। जया इति निरूदिमागतः [प्रसिद्धि गतः] परः गुणः असंशयं ममेव श्रवणान्तगोचरः [अस्ति]. जगच्छुति—Analyse जगतां श्रुतिः जगच्छुतिः तां तारशीं, 'Universal ear.' 'Hearing of the universe.' असंशयं—Analyse संशयस्याभावोऽसंशयं, 'Undoubtedly.' 'Without any doubt.' निरूदिमागतः—'Has become celebrated.' 'Has attained fame.' Cf. Kir. II. 6. "चतमृष्विप ते विवेकिनी नृप वियास निरूदिमागता." अवणान्तः—Analyse श्रवणस्य अन्तः श्रवणान्तः तस्य गोचरः श्रवणान्तगोचरः, 'Accessible to (or visible at) the end of my ears.' 'Come into the range of my hearing.' गुणी—'This bow of विष्णु has two Gunas—a merit and the string. One of which viz, the merit known by the name of firmness (or strength) does not leave the universal ear. But the other Guna celebrated by the name of 'string' has, without any doubt, come only into the range of my ears (i. e. within my hearing).'

St. 42. अपाङ्ग°—Construe अपाङ्गभागाविध चापपूरणं सदुष्करं [तद् ] विष्णुगोचरं तिष्ठतु । यदि त्वं इह गुणं जिह्नतां प्रापयसि ततः वलोपपन्नेषु अग्रणीः अपाङ्ग°—Analyse अपाङ्गस्य भागः अपाङ्गभागः स एव अविध्यस्य तद् अपाङ्गभागाविद्यः 'Reaching as far as the hollow of the outer corner of an eye.' अपाङ्गः, Expl:—अपाङ्गतीति अपाङ्गः, 'An outer corner of the eye.' Or अपकृष्टाः । अपकृष्टाः व्यद्भान्यस्माद्वा । Derived from अग् vt. I. P. (सेट) 'To move tertuously.' 'To go,' Cf. Vis'va. "अपाङ्गस्त्वङ्गहीने स्यानेत्रान्ते

तिलकेऽपि च ''। चापपूरणं—Analyse चापस्य पूरणं चापपूरणं, 'Drawing in of the bow.' Stretching of the bow.' सुदुष्करं—Analyse सुदु दुष्करं सदुष्करं Very difficult to accomplish.' विष्युगोचरं—Analyse विष्णोः गोचरं विष्युगोचरं, ' Within the power of विष्यु.' ' Can be accomplished by विष्यु ' जिह्नता f.- 'Act of bending down.' वहोपपनेप -Analyse वहेन उपपन्नाः बलोपपन्नाः तेषु ताहशेषु, ' Of those endowed with strength.' ' Of the powerful.' अग्रणी:-Analyse अमं नयतीति अग्रणी:, ' A leader. ' Cf. Páṇi. III. 2. 61. " सत्सिद्धिपद्दहदुदयुजविदिभदिच्छदजिनीराजाम्रुपसर्गेऽपि किप्." The affix are comes after the following verbs when in composition with a word ending in an affix, though it may be an उपसर्ग, viz. सत् 'to sit;' स् 'to bring forth;' द्विष् 'to hate;' द्वह् 'to bear malice;' दुह to milk; 'युज् ' to join;' ' to concentrate the mind; ' बिद ' to know, 'to become, ' 'to consider;' शिद् 'to divide; ' छिद् ' to cut'; 'जि 'to conquer; 'नी 'to lead; 'and गुज़ to shine. ' And the वार्तिक thereto, "अववामाभ्यां नयतेणा वाच्यः," 'The ending न of the root नी is changed to u when preceded by अब and ग्राम.' अवृद्धि — The bending (or drawing in) of the bow as far as the end of the outer-corner of an eye is very difficult and can (easily) be accomplished by acq (lit. let it rest in the power of acq ). If you only bend the string of this bow, you will be (acknowledged to be ) the leader of the powerful.'

- St. 43. नियाय—Construe इह घडापि वाणं निधाय [ त्वया ] प्रिते [सित] स्वहस्तेन एप वयः तव सिक्रिया । इति ईरियत्वा भूपतेः तनयस्य इस्ते समरं गरासनं भ्रमोच. स्वहस्तेन—Analyse स्वस्य इस्तः स्वहस्तः तेन ताहशेन, 'At my own hand.' सिक्रिया—Analyse सती चासौ क्रिया च सिक्रिया, 'A mark of homage or honor.' 'A reverential mark or sign of homage.' भूपतेः—Analyse भुवः पतिः भूपतिः तस्य ताहशस्य, 'Of the lord of the earth.' सशरं—Analyse शरेण सह सगरं, 'Equipped with an arrow.' शरासनं—Analyse शराः अस्यन्ते श्विष्यन्ते अनेनेति शरासनं, 'A bow.' निधाय—'The arrow being placed on this bow, if it be fully drawn by you, you will get the (rare) honour of death at my hands. Having said so he passed the bow equipped with an arrow into the hand of the son of the lord of the earth.'
- St. 44. ततः—Construe ततः स दशकण्ठसूदनः सत्यां मुष्टिमिव अपाङ्गनेशे आनयन् अविज्ञातविकपेणश्रमः [सन् ] गुञ्जदुणवन्धनं घतः वलात् चकर्षः अपाङ्गन्देशं—Analyse अपाङ्गस्य देशः अपाङ्गदेशः तं तादशं, 'To the region of the outer corner of an eye.' दशकण्ठसूदनः Analyse—सद्वयतीति सदनः। दशकण्ठस्य सद्दनः दशकण्ठस्यः दशकण्ठस्यः दशकण्ठस्यः (i. e.

Rávaṇa). अविज्ञात'—Analyse अविज्ञातः विकर्षणस्य श्रमो यस्मे स अविज्ञात-विकर्षणश्रमः, 'Feeling no efforts of stretching.' 'Felt no efforts of drawing in.' गुञ्जदुणं-Analyse गुञ्जन् यो गुणः गुञ्जदुणः तस्य वन्यनं यस्य तत्, 'The tying of the string of which was making a twanging noise.' ततः—'The killer of the ten-necked demon taking, as it were, an empty fist to the region of the corner of his eye, feeling no efforts of stretching, stretched forcibly the bow, the tying of the string of which made a twanging noise.'

St. 45. सं-Construe अथ तेन मुक्तः स सायकः दिवः पदं वाञ्छतः तपस्य-द्वपभस्य द्वितीयवर्णस्य आत्मनः निहन्तः नीशारं विधाय व्यतिष्ठत किल. Cf. R. XI. § 3. " प्रत्यपथत तथेति राघवः प्राङ्खलश्च विससर्जं सायकम् । मार्गवस्य सकृतोऽपि सोऽभवत्स्वर्गमार्गपरिघो दरत्ययः " तपस्यद्वपभस्य-Analyse तपः चरन्तीति तप-स्यन्तः तेषु द्यमः तपस्यद्वपभः तस्य तादशस्य, 'To the best of those who practise (or intend to practise) religions austerities.' Cf. Pani. III. 1. 15. " कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरो:," 'The affix क्यड् is employed after the words, रोमन्य 'ruminating,' and तपस 'austerity, when they are used as the objects of the action of repeating and performing respectively. ' Vide वार्तिक " तपसः परस्मेपदं च." द्वितीय"— Analyse द्वितीयः वर्णो यस्य स द्वितीयवर्णः तस्य तादशस्य, ' Of one belonging to the second order (or caste). ' नीशारः, Expl:-नितरां शीर्यते हिमा-निलावत्र अनेन वा इति नीशारः, 'A curtain.'' An outer tent (or screen).' 6 A blanket, ' A warm cloth or outer garment.' Derived from ज् vt. 9. P. (सेंद्) 'To tear asunder.' 'To kill.' Cf. Pani. III. 3. 21. and the Vartika thereto, " ज वायुवर्णनिवसेय," 'The affix प्रभ comes after the root a when the word so formed means 'wind,' 'colour,' or 'cessation.' As TIT: 'wind,' 'green colour &c.' Cf. also Páņi. VI. 3. 122. "उपसर्गस्य पन्यमनुष्ये बहुत्स्," 'The final vowel of a preposition is diversely lengthened before a word formed by the कृत affix व्य, but not when the compound denotes a human being. 'As नीशारः स-' Then it is said that the arrow discharged by him became a screen to the best of ascetics, desirous of a place in heaven, who wanted to kill him who belonged to the second order, and stood apart, '

St. 46. रिपो:—Construe अजय्यस्य रिपोः जयेन मानवैः वहुमानमन्त्रणैः सभाज्यमानः स मैथिलीसखः पथि मनोज्ञवासे कतिचिहिनानि स्रखेन नीत्वा [ तां पुरीं विवेशित कत्तरेणान्वयः ]. अजय्यस्य—Analyse जेतुमशक्यः अजय्यः तस्य तादशस्य, 'Of one difficult to be conquered.' Cf. Pani. VI. 1. 81. " अय्य-जय्यो शक्यार्थे,'' 'In श्रय्य and जय्य there is the substitution of अय्



for ए only then when the sense is that of "to be possible to do."
सभाज्यमानः Free. Parti.—' One who is congratulated upon.'
'Being respected (or lauded).' Derived from समाज vt. 10. U.
(सेंट्) 'To congratulate.' 'To honor.' बहु"—Analyse बहुआसी
मानश्च बहुमानः तस्य मन्त्रणानि तैः ताहरोः, 'With many congratulatory
addresses.' 'With many addresses of honour.' मनोज्ञ"—Analyse
मनोज्ञश्वासो वासश्च मनोज्ञवासः तस्मिन् ताहरोः, 'In a charming place.' भैथिलीसलः—Analyse मिथिलस्य गोत्रापत्यं की मैथिली तस्याः सला मैथिलीसलः,
'The lord of the daughter of मिथिल king.' Cf. Pani. V. 4. 91.
"राजाहस्सलिम्यप्रच्," 'The affix टच् is added to the words राजन्
अहन् and सल्जि, when they stand at the end of तस्युरुष compound.'
This and the next five verses form a कुलक. For the definition &c.
see our notes on II. 2. रिपो:—'The lord (lit. the loving-friend)
of the daughter of the Mithila king, congratulated by the people
with many addresses of honour, upon his victory over an
unconquerable foe, spent some days happily on the road, where
it was pleasant to stay.'

St. 47. व्यपादृत°—Construe व्यपादृतद्वारमुखेन भूना वर्ष्टन सन्ततं विशता क्रम्भजन्मनः तत्नुमिव उद्यनिस्वनं उदन्वन्तं पिवन्तीं कृतध्वनि पुरीं विवेशेत्युत्तरेणान्वयः]. न्यपा°—Analyse व्यपाद्यतं उद्घाटितं यद्वारं तदेव सुखं यस्य तत् तेन तादशेन, ' Having an entrance of the door which was flung open. ' कूत'-Analyse कृतो ध्वनिः यस्यां सा कृतध्वनिः तां तादशीं, 'The noise in which was made. ' उदन्तन्ते—' To the ocean.' Cf. Pani. VIII. 2. 13. "उद-न्वाउदधी च, " ' The word उदन्वान् is irregularly formed, in the sense of "a sea." It is derived from sam 'water' with the affix Hall इदन्यान is the name of a Rishi, because he controlled the rains; it rained at his command. It also means ocean or that in which water is held, like तटाक &c. उद्यनिस्वनं—Analyse उदयः निस्वनः यस्य स उदयनिस्वनः तं तादशं, ' Of a terrible roar.' कुम्भजन्मनः=अगस्त्यस्य, 'Of the sage अगस्त्य ( ht. of the pitcher-born sage ). व्यपादन - ( He entered ) the city which was noisy on account of the innumerable troops that were seeking entrance constantly through the opened doors, as if it were the body of the sage Agastya which drank up the ocean which was terribly roaring.'

St. 48. नरेन्द्र°—Construe नरेन्द्ररथ्योभयभागचारितप्रसारिकालागुरुभूपवा-सितां अनन्तेः सपङ्कजाष्टापदकुम्भमण्डलैः उपरत्नतोरणं ततां [ तां पुरीं विवेशेत्पुत्तरे-णान्वयः ]. नरेन्द्र°—Analyse नराणां इन्द्रः नरेन्द्रः तस्य रथ्यायाः उभयभागयोः चारितः अत एव प्रसारी कालागुरोः धूपः तेन वासिता तां ताहशीं, ' Perfumed with the incense of the black aloe-wood which was spreading having been moved on both the sides of the king's high-road.' उपरत्नतीरणं adv.—Analyse रमन्ते एप्त्रित रत्नानि । रत्नानं तीरणानि रत्नतीरणानि । रत्नतीरणानि । रत्नतीरणानि । रत्नतीरणानि । समीपे उपरत्नतीरणं, 'In the vicinity of jewelled-arches.' सपङ्कि —Analyse अष्टापदस्य स्वर्णस्य क्रम्भाः तेषां मण्डलानि अष्टापद्कम्भमण्डलानि । पङ्किनेः कमलेः सिहतानि अष्टापदक्रम्भमण्डलानि सपङ्किनाष्ट्रपदक्रम्भमण्डलानि तेः ताहरोः, 'With groups of golden-pitchers having lotuses in them.' नरेन्द्र°—'(He entered the city) which was perfumed with the incense of the black agallochum, which was spreading, having been moved on both the sides of king's high road and which was packed in the vicinity of jewelled-arches, with numberless groups of golden pitchers having lotuses in them.'

St. 49. परिक्रणत°—Construe सुगन्धिना गन्धवहेन ताडितैः परिक्रणत्काञ्च-निकिङ्किणीगुणः भ्रमत्पताकानिकरैः उद्धियः उष्णघृणेः करच्छिदां वितन्वतीं [ तां पुरी विवेशेत्युत्तरेण संबन्धः ]. परिक्रणत°—Analyse परिक्रणन्त्यः काञ्चनस्य किङ्किण्यः तासां गुणाः येपु ते तैः तादशैः, ' Having strings of sounding goldenbells. ' सगन्धिना-Analyse शोभनः गन्धा यस्य स सगन्धिः तेन तादशेन, Possessing sweet smell (or scent).' गन्यवहेन-Analyse वहतीति वहः। गन्थस्य वहः गन्थवहः तेन गन्थवहेन, ' By the wind. ' ' By a breeze.' Cf. Vis'va, " गन्धवहा त नासायां वायौ गन्धवहो मत:. " Also Hema. "गन्ध-वही मुगेऽनिछे । गन्धवहा त नासायां. " And Medi, " स्यादन्यवहा नासायां प्रहिद्धो मातरिश्वनि. " भ्रमत् - Analyse भ्रमन्त्यः याः पताकाः तासां निकराः सम्रहाः तैः ताहरी:, 'With numbers of fluttering flags.' उद्चिप:, Expl :-उद-तानि अर्चीपि यस्य स तस्य तादशस्य, 'Blazing.' 'Up flaring.' 'Luminous. ' उप्णघुणे:-Analyse उप्णाः घृणयः किरणाः यस्य स उप्णघृणिः रविः तस्य ताहशस्य, 'Of the hot-rayed luminary.' 'Of the sun.' करच्छिडां-Analyse कराणां छिदा करच्छिदा तां तादशीं, ' Cutting or dividing the rays.' परिक्रणत'-" (He entered the city ) which cut short the rays of the blazing sun, with numbers of its fluttering flags, flapped by the fragrant breeze and having strings of sounding golden-bells. '

St. 50. मधु—Construe मधुत्रतत्रातविराविकिङ्किणीरुतेन रम्यं अनिलस्य रहसा धुतं [अत एव ] पताकाद्यकृतानि विश्वतं मणितोरणस्त्रमां चयं दथानां [तां पुरीं विवेशेत्युक्तरणान्त्रयः]. मधु —Analyse मधु त्रतं भक्ष्यं येषां ते मधुत्रताः तेषां त्राताः समुद्दाः मधुत्रतत्राताः । किङ्किणीनां रुतं किङ्किणीरुतम् । मधुत्रतत्रातानां विरावः एव किङ्किणीरुतं मधुत्रतत्रातविराविकिङ्किणीरुतं तेन तादशेन, 'By reason of (or on account of) the sound of bells consisting of the humming of the rows (or clusters) of bees, 'मणि —Analyse मणीनां तोरणानि मणितोरणानि तेषां सजः तासां, 'Of the garlands (hanging) on the jewelled-arches. ' रहसा = तरसा, Expl:—रमते अनेनेति रहः तेन रहसा,

- 'By the force.' Derived from रम् vi. I. A. (अनिद्) 'To remain.' 'To stay.' 'To pause.' 'To sport.' Cf. Unadisatra " रमेश्र " इत्य- धन् हुगागमश्च. Or रहत्यनेन वा रहः. Dhátupradipa derives it from the root रह (रह) vt. 1. P. (सेट्) 'To go.' 'To move,' with असून. Cf. Unadisatra "सर्वधात्रभ्योऽसन्." पताकात्रकृतानि—Analyse पताकानां अनुकृतानि पताकात्रकृतानि तानि, 'The resemblance of flags.' 'Imitations of flags.' मधुं—('He entered the city) having a row of garlands on the jewelled-arches, charming on account of the sound of bells consisting of the humming of the clusters of bees and bearing the resemblance of flags being shaken by the force of the wind.'
- St. 51. विवेश—Construe स नरेन्द्रस्तुः ग्रुहुः अअल्विब्रसंपदा ग्रुलेन्दोस्दयेन सर्वतः जनस्य इस्तारुणपङ्कानि मुकुछानि कल्पयन् तां [ पुरीं ] विवेशः
  अअल्वि॰—Analyse अअल्विभिः वदा संपद् शोभा यस्मिन् स तेन तादशेन, 'Which had its beauty formed by the folded hands.' 'Which had its beauty composed of the folds of hands.' मुक्केन्दोः—Analyse मुखं इन्दुरिन मुक्केन्दुः तस्य तादशस्य, 'Of the face-moon.' नरेन्द्रम्नुः—Analyse नराणां इन्द्रः तस्य स्तुः नरेन्द्रम्नुः, 'The scion of the lord of people.' इस्तारुणपङ्कानि—Analyse पङ्के जातानि पङ्क्कानि । अरुणानि रक्तानि च पङ्कानि च अरुणपङ्कजानि । इस्ताः एव अरुणपङ्कजानि इस्तारुणपङ्कजानि, 'The redlotuses consisting of the hands of the citizens.' Translate:—'That scion of the lord of people entered the city making everywhere the buds of the red-lotuses consisting of the hands of the citizens by the rise of his moon-like face, which had, for a moment ( मुहुः ), its beauty formed by the folded—hands.'
- St. 52. गुरून्—Construe अङ्गनाः गुरून् अपृष्ट्वेत क्रमारं इंकितं वातायनं जवेन ईयः। ताः सत्यो न इति न। न च मृद्धस्तयः। हि [यस्मात् कारणात् ] रघोः वैश्वस्य विनीतता तथाः Cf. R. VII. 5. "ततस्तदालोकनतत्पराणां सौधेषु चामी-करजालवत्सः। वस्तुरित्यं पुरस्वदरीणां त्यक्तान्यकार्याणि विचेष्टितानिः" Also Cf. Buddha-Charita III. 13. "ततः क्रमारः लल्ज गच्छतीति श्रुत्वा क्रियः प्रेष्य-जनात्प्रदृत्तिम् । दिरश्चया हम्पंतलानि जग्मः जनेन मान्येन कृताभ्यनुज्ञाः" कुमारं—'To the prince.' Derived from कुमार vi. 10. U. (सेर्) 'To play.' मृद्धत्तयः—Analyse मृद्धा दृत्तिर्यासां ताः मृद्धत्तयः, 'Of silly—mind.' 'Silly—minded.' Translate:—'The ladies sped to the windows to have a look at the prince, without asking the permission of their elders.' 'It in not that they were neither virtuous nor silly but such was modesty of the race of the Raghus.'
- St. 53. रराज Construe विलोलनेत्रैः वनितामुखाम्बुजैर्द्धता वातायनस- स्तितिः विनीलोत्पलपत्रसम्पदा तता तिर्यंग् व्यवस्थिता सरोजिनीव रराज. Cf. R.

VII. 11. and Ku. VII. 62. "तासां मुखेरासवगन्यगर्भेंड्यांप्तान्तराः सान्द्रकृत् हलानाम् । विलोलनेत्रभगरेर्गवाक्षाः सहस्रपत्राभरणा इवासन्." Also Buddha—Charita III. 19. वातायनेभ्यस्तु विनिःमृतानि परस्परोपासितकुण्डलिन । स्रीणां विरेजुर्मुखपङ्कानि सक्तानि हम्येष्टिव पङ्कानि." वातायन°—Analyse वातायनानां सन्तिः वातायनसन्तिः, 'A line of windows.' विलोल —Analyse विलोलानि नेत्राणि येपां तानि तैः ताहरोः, 'Having unsteady (or rolling) eyes.' 'With swimming eyes.' विनता°—Analyse मुखान्येव अम्बुजानि कम्पलानि मुखाम्बुजानि । विनतानां मुखाम्बुजानि विनतामुखाम्बुजानि तैः ताहरोः, 'By lotus-like faces of the ladies.' 'With face-lotuses of ladies.' विनीलोत्पल —Analyse विशेषण नीलानि विनीलानि । विनीलानि च तानि उत्पलानि च विनीलोत्पलानि तेषां पत्राणां सम्पद् तया ताहर्या, 'With an exuberance of dark (or blue) lotus-leaves.' सरोजिनी f. Expl:—प्रशस्तानि सरोजानि सन्त्यस्याम्, 'A pond abounding in lotuses.' 'A multitude of lotuses.' राज—' The line of windows, covered with (or full of) the lotus-like faces of the ladies, having unsteady eyes, shone like a bed of lotuses, laid down horizontally, marked with an exuberance of dark lotus-leaves.'

St. 54. दघो-Construe नितम्बिनीनां जालगवाक्षसङ्गिनी चलदृष्टिसन्तितः पद्धेन्द्रह्नाळजाळके तता परिस्फ्ररन्ती अफरीपरम्परा इव गुर्ति दथी. Cf. Megh. I. 44. "चडुळअफरोद्धर्तनप्रेक्षितानि." Also Kir. VI. 16. " अफरीपरिस्फ्ररितचारुदशः" जाल°—Analyse जालैर्युताः गवाक्षाः जालगवाक्षाः तेषु सङ्गिनी जालगवाश्वसङ्गिनी, ' Fixed in the lattice-windows.' नितस्त्रिनीनां, Expl:-प्रशस्ताः । अतिश-यिताः वा । नितम्बाः सन्ति यासां ताः नितम्बन्यः तासां नितम्बनीनां, ' Ladies with large and handsome hips.' বত°—Analyse বতাথ না: হুছযুখ चल्दष्टयः तासां सन्तातिः चल्दष्टिसन्ततिः, 'A row of the swimming eyes.' पड्डे°-Analyse पड्डे रोहन्तीति पङ्केरहः तेषां नालानां जालकं तस्मिन् ताहशे, 'On the not of the lotus-stalks.' On the cluster of lotus-stalks.' शकरी°--Analyse शर्क रान्तीति शक्यः । तासां परम्परा शकरीपरम्परा, A multitude of fish.' 'A line of fish.' शकरी (शकर: )-' A kind of small glittering fish.' The and is described, observes Wilson, as a small white glistening fish; which darting rapidly through the water, is not unaptly compared to the twinkling glances of a sparkling eye. Derived from an m. n. 'A scale of a fish.' 'A hoof of a horse,' खन्डा in Marathi. And रा vt. 2. P. (अनिट्) ' To give.' 'To bestow.' Cf. Hema. " शफं खुरे गवादीनां मूले विटापिनामपि." Translate: - The row of the swimming eyes of the ladies, fixed in the lattice-windows, had the beauty of a line of fish moving quickly and crowding near the net of lotus-stalks,'

St. 55. पदं—Construe अविद्युष्कयावकं अविलम्बिविकमं पदं समर्पयन्त्यां पुरन्थ्यां [ सत्यां ] सोपानविमर्दसंभवः स्वरागः एव अंग्रितलस्य यावको बसूवः उरन्ध्री, Expl:—पुरं गेहं धारयतीति पुरन्ध्री ( पुरन्ध्रि ), 'An elderly married woman. ' Cf. Medi. "पुरं नपूंसकं गेहे." अविशुष्क —Analyse न विशुष्कः अविग्रुष्कः । अविग्रुष्कः यावकः यस्मिन् तत् । अविग्रुष्कयावकं, 'The lac (or dye) on which had not yet dried up. ' अविलिन्नि'-Analyse अविलिन्निः विक्रमाः यस्मिन् तत्, 'The steps whereof had been quick. 'सोपान'— Analyse सह विद्यमानः उप उपरि आनी गमनं एभिः सोपानानि । तेषु यो विमर्दः तस्मात् संभवो यस्य स सोपानविमर्दसंभवः, ' Produced by contact with ( or pressure on ) the steps. ' स्वरागः—Analyse स्वस्य रागः स्वरागः, ' One's own dye.' 'One's own hue.' अंग्रितळस्य—Analyse अंग्रे: तळः अंग्रितळः तस्य तादशस्य, 'To the soles of feet, ' पदं—' When the lady took a few quick steps on which the dye had not yet dried up, her own hue (or complexion) itself produced by the pressure on the stair-case became the lac to the soles of her feet. 'The poet means to say that her hastily running over the steps of the stair imparted her own red complexion to the soles of her feet.

St. 56. क्याचित्—Construe मुखाकुळं आलोकपथं समेत्य वर्मखुतपत्रळेखया सखीकपोलाहितगण्डभागया कयाचित तदीये खेलेऽपि विशेषकः कृतः. Cf. R. VII. 6. " आलोकमार्गं सहसा त्रजन्त्या कयाचिदुद्वेष्टनवान्तमाल्यः । बह्नं न संभावित एव तावत्करेण रुद्धोऽपि च केशपाशः." आलोकपर्थ—Analyse आलोकस्य पंथाः आलो-कपथः तं ताहरां, ' To the passage to look through. ' ' To a window. ' 'To a place of observation. ' यतोऽवलोकनं भवति तत्र स्थले । Hemadri and Mallinatha render it by "गवाज्ञपर्यः" मुलाकुलं—Analyse मुले: आकुछः मुलाकुछः तं मुलाकुछं, 'Crowded with faces ( of the ladies ). वर्मे -Analyse वर्मेण खुता पत्रलेखा यस्याः सा तया तादृश्या, By her having ornamental lines ( on her cheeks ) dropping down through sweat ( or perspiration )'. सली'—Analyse सल्याः कपोठे आहितः गण्डस्य आगो यया सा तया ताहक्या, 'With (or having ) one side of her face placed on her friend's cheeks. ' विशेषकः, Expl:—विशिनधीति विशेषकः, Strokes or lines drawn on the face with pigments. ' Derived from शिष् with वि vt. 7. P. (अनिद्) 'To distinguish.' Cf. Pani. III. 1. 133. " ण्डुल्त्ची," 'The affixes ण्डुल् (अक) and तृच् (तृ) are placed after all verbal roots, expressing the agent.' Cf. Medi. " विशेषकोऽस्री तिलके विशेषयितरि त्रिपु." कयाचित्-' A certain lady approached the window, ( lit. a passage to look through ) already crowded with faces, and, with one side of her face placed on her friend's cheeks, impressed (lit, made) the painting of anys 38

even on her face, with the ornamental lines (on her cheeks trickling down through perspiration.'

- St. 57. प्रसाधन°—Construe प्रसाधनव्यापृतयापि प्रदेशिनीपर्वविकृष्टकर्णया अन्यया रामया वामकरस्थपत्रया रयेण वातायनजालं उपायये. प्रसाधन°—Analyse प्रसाधने व्यापृता प्रसाधनव्यापृता तया ताहरया, 'By her engaged in toilet (or self decoration).' प्रदेश°—Analyse प्रदेशिन्याः पर्वणः विकृष्टः कर्णः यया सा तया प्रदेशिनीपर्वविकृष्टकर्णया, 'Snatched her ear from the joint of the fore-fingers.' वाम°—Analyse वामकरे तिष्ठतीति वामकरस्थम् । वामकरस्थं पत्रं यस्याः सा वामकरस्थपत्रा तया ताहर्या, 'With the leaf in her left hand.' 'By her having the leaf in her left hand.' वातायनजालं—Analyse वातायनस्य जालं वातायनजालं, 'To the lattice of the window.' प्रसाधन°—'Another lady, though engaged in toilet, snatched her ear from the joint of the fore-finger and flew to the lattice of the window, with the leaf in her left hand.'
- St. 58. दुत°—Construe दुतप्रयाणश्च्यकेशवन्यना सवर्मवारिस्तृति छुलं विअती अमात्रोस्द्रयमन्थरा अपरा सपत्न्याः परिशंवनीयतां ययोः दुत°—Analyse दुतं च तत् प्रयाणं च दुतप्रयाणं तेन श्च्यानि केशानां वन्थनानि यस्याः सा, 'Having the tie of her hair loosened by her quick walking.' सवर्म°—Analyse वर्मण सिंदतं यद्वारि तस्य स्तिविंचते यस्य तत् सवर्मवारिस्तृति, 'Trickling with water of perspiration.' अमा°—Analyse उन्बोंः द्वयं उरुद्धयम्। अमेण आतुरं यरुद्धयं तेन मंथरा, 'Moving slowly on account of her thighs being weakened by the efforts (or fatigue)'. Translate:—'A third lady had the tie of her hair loosened by her quick walking, had a face trickling with water of perspiration and was slowly moving as her thighs were weakened by the fatigue and sobecame an object of suspicion to her rival (co-wife).'
- St. 59. नितान्ते—Construe भृशाल्पवातायनयातं एकमेव विभासरं कुण्डलं नितान्तमेकीकृतगण्डभागयोः अन्ययोः रामयोः तद् सुखद्वयं मण्डयिति स्म. एकीकृतं Analyse एकीकृतों गण्डयोः भागों ययोः ते एकीकृतगण्डभागे तयोः तादृश्योः, 'Of those who had one side of their respective faces combined (or brought) together. ' भृशाल्प Analyse अल्पं च तद् वातायनं च अल्पवातायनम् । भृशं च अल्पवातायनं च भृशाल्पवातायनं तत्र यातं भृशाल्पवातायनयातं, 'Gone to a very small window.' 'Came to a very small window.' विभासरं, Expl:—विशेषण भासरं विभासरं, 'Exceedingly brilliant,' 'Very brilliant.' कुण्डलं, Expl:—कुण्डलं, Expl:—कुण्डलं कुण्डलं वा इति कुण्डलं, 'An ear-ring.' Derived from कुड् (कुण्ड्) vt. I. A. (सेट्) 'To burn.' Or from कुड् (कुण्ड) vt. 10. U. (सेट्) 'To protect.' Cf. Uṇádisútra, " प्रपादिभ्यश्चित्" इति कुण्डनः It may also be explained as:—कुण्डं

कुण्डलाकारं लाति वा ॥ Cf. Hema. "कुण्डलं वलपे पाने तटाङ्के कुण्डली पुनः। काञ्चनाद्दी गहच्यां च." मुलद्दयं—Analyse मुलयोर्द्वयं मुलद्द्यं, 'A pair of faces.' नितान्तं—'Only one ear-ring, which was shining brilliantly, and was to be seen in a very small window, decorated the pair of faces of other two sweet ladies, who had one side of their (respective) faces wholly combined.'

- St. 60. विधाय—Construe काचिद् टजया वियोपभुक्ताथरं आननं प्रथमं अपंटिश्वतं विधाय नृपतो दूरं प्रयाति [ सति तस्य ] दिदश्वया वातायनवाद्धं चकाराधियोप°—Analyse प्रियेण उपभुक्तः अथरः यस्य तत् ताद्दगं, 'The lower-lip of which was bit ( lil. enjoyed ) by her loving husband.' अर्थ°—Analyse अर्थ टिश्वतं अर्थटिश्वतं, 'Partially observed ( or marked ).' 'Partially concealed.' नृपतो—Analyse नृणां पतिः नृपतिः तस्मिन् नृपतो, 'The lord of people.' 'The king.' दिदश्वया, Expl:—द्रष्टमिच्छा दिदश्वा तया दिदृश्वया, 'With a desire to have a look.' वातायनवाद्धं—Analyse वातायनस्य वाद्धं वातायनवाद्धं, 'Outside the window.' विधाय—'A certain lady first partially concealed through shame her face, the nether lip of which was bit by her loving husband, and, when the king proceeded forward, exposed it wholly outside the window, with a desire to see ( him ).'
- St. 61. अतिष्ठत्—Construe उन्नतस्तनी एका कुचयुग्मसंपदा वातायनं निरुध्य अतिष्ठत् । सखीजनः यत् कुशमध्यभागतः पतािकनीं वीक्षितुं अन्तरं आप [प्राप ]-कुच°—Analyse कुचयोर्थमं कुचयुग्मं तदेव संपद् तया कुचयुग्मसंपदा, 'With the excellence of the beautiful pair of her breasts.' उन्नतस्तनी—Analyse उन्नतो स्तनो यस्याः सा उन्नतस्तनी, 'Having very high breasts.' सखीजनः—Analyse सख्यः एव जनः सखीजन, 'Female friends.' यत्कृशि—Analyse कुशः मध्यस्य भागः कुशमध्यभागः । यस्य कुशमध्यभागः यत्कृशमध्यभागः तस्मात् तादृशात्, 'From the small opening left between them.' पतािकनीं, Expl:—पताकाः अस्याः सन्तीित पतािकनी ताम् पतािकनीं, 'To the army.' Cf. Paṇi. V. 2. 116. "त्रीह्यादिम्पथ्य," 'The affixes इनि and उन् come in the sense of मतुष् after the words त्रीहि &c; as well as the affix मतुष्.' उन्नतस्तनी एका कुचयुग्मसंपदा वातायनं निरुध्य अतिष्ठत्—'One lady, having very high breasts, stood covering the window with the beautiful pair of her breasts.' सखीजनः यत् कुशमध्यभागतः पतािकनीं वीक्षित् अन्तरं आप [प्राप ]—'From the small opening left between them, her friends had a good view of the army.'
- St. 62. निधाय—Construe काचित् तनद्वरी विशालवातायनदेहलीतले बालकं तन्यं निधाय महीभुजे पङ्काजकोशकोमलं अञ्जलि बलादकारयत् Cf. R. IX. 14. "सचित्रकारितवालस्रताञ्चलीन्" तनद्वरी—Analyse ततु उद्दं यस्याः सा तनद्वरी

'Having a very thin belly.' विशाल — Analyse विशाल च तर् दातायने च विशालवातायनं तस्य देहल्याः तल तिसम् ताहशे, 'On the surface of the window-sill.' पङ्कज — Analyse पङ्कजस्य कमलस्य कोशमिव कोमलः तं ताहुशं, 'Tender like the interior of a lotus-fold (or cup).' महीशुजे — Analyse मही शुनकीति महीशुक् -ग् तस्म महीशुजे, 'To the ruler of the earth.' 'To the king.' Translate:—'A certain lady, having a very thin belly, placed her infant son on the sarface of the spacious window-sill and made him fold his hands, tender like the interior of a lotus-cup, to the king by force.'

St. 63. नृप:--Construe [ असो ] नृप: [ अयमपर: ] सुमित्रातनय: [इयं] वधः इति प्रियाजने स्वयं करैः निर्दिशति [ सति ] तलप्रभापाटलभागभागिनो नखांग्र-जालाः अपि अस्वरे चेरः. समित्रातनयः-Analyse सामित्रायाः तनयः समित्रातनयः, 'The son of Sumitra (i. e. Lakshmana). ' प्रिया°—Analyse प्रिया: एत जनः प्रियाजनः तस्मिन् तादुत्रो, 'The dear ladies.' तल°-Analyse तलानां प्रभाः तासां पाटलाः ये भागाः तान् भजन्ति तच्छीलाः तलप्रभाषाटलभाग-भागितः, ' Sharing the red portion of the lustre of the palms ( of the hands ).' नखांगुजाल:-Analyse नखानां अंशवः नखांशवः तेपां जालाः नवांग्रजाहा:, 'The collection of rays shooting forth (or proceeding). from the nails, 'The poet seems to have used जाह 'a Collection' in the masculine gender. But the masculine use of this word denotes a Nîpa tree, a variety of As'oka. C/. Rabhasa. " जालं वृत्द-गवाक्षयोः । क्षारकानायदम्भेप, नीपे ना, स्त्री त घोपके. " Also Vis'va, "जालं गवाक्ष आनाये कोरके दम्भटन्दयोः । जालो नीपट्रमे जाली कोशातक्यासुदाहताः " नृपः— While the dear ladies were pointing with their own hands 'this is the king,' 'that is son of सुमित्रा' and 'that is the (new ) daughter in-law, 'the collection of rays proceeding from the nails, sharing the red portion of the lustre of the palms ( of their hands), moved in the sky.

St. 64. अशक्तुवन्—Construe अधृष्टतया तं नृपात्मजं जयेन वर्धयितुं अशक्तुवन् वधूजनः अविध्वाजनोचिते पथि [त्वं] पदं विधत्स्व इति [तस्य] पत्ये आश्चिपं गिरं जगो. अशक्तुवन्—Analyse न शक्तुवन् अशक्तुवन्, 'Not able.' 'Unable.' This pres. parti. is to be construed with वधूजनः. नृपात्मजं—Analyse नृपस्य आत्मजः तं तादशं, 'To the son of the king.' 'To the prince.' वधूजनः—Analyse वध्यः एव जनः वधूजनः,' 'The ladies.' 'The young women of the citizens.' अधृष्टत्तया—Analyse न वृष्टता अधृष्टता तथा अधृष्टत्तया, 'On account of (or overcome by) modesty.' 'By reason of the absence of natural boldness.' अविध्वाजनोचिते—Analyse न विध्वाः अविध्वाः सामाग्यवत्यः ताः एव जनः तस्य उचितः तस्मिन्, 'Proper for (or worthy of) ladies with husbands.' 'Worthy of

married or unwidowed ladies. ' अशक्दान —' The ladies, unable to hail that scion of the king (prince) with victory on account of modesty, gave (lit. sang) a blessing to his queen saying 'mayest thou walk in (lit. set thy feet on ) the path for ladies with husbands.'

St. 65. नरेन्द्र°—Construe नरेन्द्रसेनाः विद्यद्वतीयाः समुद्रगाः इत्र समन्ततः [ सर्वतः ] यत् [ पुरं ] विविद्यः । महाणवस्य इव तस्य तत्कृतः पूरा न वभृव । न च अतिरिक्तता [ त्रभ्व ] . नरेन्द्रसेनाः—Analyse नरेद्रस्य सेनाः नरेन्द्रसेनाः, 'The armies of the lord of people.' समुद्रगाः—Analyse समुद्रं गच्छन्तीति समुद्रगाः, 'Ocean-going.' 'Flowing towards the ocean.' विद्यद्वतीयाः—Analyse विद्यद्वानि तोयानि यास ताः, 'With swollen waters.' महाणवस्य—Analyse—महांश्रासो अर्णवश्च महाणवः तस्य ताहशस्य, 'Of the great ocean.' तत्कृतः—Analyse ताभिः कृतः तत्कृतः, 'Caused by them.' 'Consequent on them.' अतिरिक्तता—Analyse अतिश्रयिता रिक्तता अतिरिक्तता, 'Redundancy.' नरेन्द्रसेनाः विद्यद्वतीयाः समुद्रगाः इव समन्ततः [ सर्वतः ] यत् [ पुरं ] विविद्यः—'The armies of the king entered the city, from all sides, like rivers bound for the sea, with swollen waters.' महार्णवस्य इव तस्य तत्कृतः पूरो न वभृव । न च अतिरिक्तता [ वभृव ]—'The city was neither flooded nor did it overflow with them like the great ocean.'

St. 66. द्विभागतं—Construe भुवः शासिता स नृपाङ्गनस्य द्वारभुपेत्य उभयभागसंश्रितं निवध्यमानाञ्जलि द्विधागतं तद्बलं दशा अनुगृह्णन् मन्दिरं विवेशः द्विधागतं—Analyse द्विधा गतं द्विधागतं, 'Divided in twain.' 'Formed intotwo squadrons.' तद्बलं—Analyse तस्य वलं तद्बलं, 'His army.' नृपाङ्गनस्य—Analyse नृपस्य अङ्गनं नृपाङ्गनं तस्य तादशस्य, 'To the quadrangle
of the king's (palace).' उभय°—Analyse उभी च तौ भागो च उभयभागो
तयोः संश्रितं, 'Standing on both sides.' निवध्य°—Analyse निवध्यमानोऽञ्जलियेंन तत् तादशं, 'The soldiers in which had formed the cavity
of their hands.' 'With folded hands.' द्विधागतं—'The ruler of theearth favoured with a glance his army, which had divided in.
twain, the soldiers in which had folded their hands, and which
was standing on both sides of the royal quadrangle, and thenentered the palace.'

St. 67. देशं—Construe अथ तन्नजे प्रधाजिति जितं देशं विन्यस्य त्रपोऽर्थी विषिनं विविधः केकयपतिः दृद्दितः तनपं दिदशः [सन्] कस्पचित् कालस्य [अन-नतरं] तेन दूतेन [पुत्रेण] इन्द्रसर्खं ययाचे प्रधाजित् m.—Name of the prince of the lord of the Kekayas named As'vapati. He was sent to Ayodhya' to fetch Bharata his sister's son. The Ra'ma'yana says, 'And once on a time that descendant of Raghu, king. Das'aratha addressed Bharata, saying,—"O son, this son of the

king of the Kekayas, thy uncle, Yudha'jit stayeth here, that hero, having come to take thee over." And hearing these words of द्वार्थ, Kaikeyi's son, Bharata, prepared for the journey, together with श्रुष्त. And having greeted his father, and Ra'ma of unflagging energy, and his mothers, that foremost of men, the heroic (Bharata) departed with श्रुष्त. And having Bharata as well as श्रुष्त, the heroic Yudha'jit, with a delighted heart, entered his own city; and his father rejoiced exceedingly.' त्योऽथीं—Analyse तयः एव अथा यय स त्योऽथीं, 'Wishing to practise religious austerities.' केकयपति:—Analyse केकयानां पतिः केकयपति:, 'The lord of the Kekayas.' विविद्धः, Expl:—वेष्टुमिच्छः विविद्धः, 'Wishing to enter in.' दिवृद्धः, Expl:—वेष्टुमिच्छः दिवृद्धः, 'Wishing to see.' इन्द्रसर्वः—Analyse इन्द्रस्य सला इन्द्रसलः तं तार्शे, 'To the friend of Indra (i.e. to Das'aratha).' The metre of this verse is वसन्ततिस्कः. For the definition and its Gaṇas see our notes on V. 55. 'Translate:—'Once the lord of the Kekayas, wishing to enter a forest to practise asceticism, transferred the country he had conquered to his son Yudha'jit and desirous of seeing, after a long time, the son of his daughter, requested Das'aratha, the friend of Indra, through him as his messenger.'

St. 68. अथ—Construe अथ प्रथितगुणे ग्रुथाजिति गुणप्रचयलाभरतं भरतं स्विविषयं नीतवाति [साति ] नयग्रचिः स नृपतिः इतरग्रताहितप्रियशताहततिहरहप्रभव-ग्रुचः दिवसान् अनयत्. स्विविषयं—Analyse स्वस्य विषयः स्विविषयः तं ताहशं, 'To his own country.' प्रथितगुणे—Analyse प्रथिताः ग्रुणाः यस्य स प्रथितगुणः तिस्मन् ताहशे, 'Having his merits well-known.' 'Of well-known merits.' ग्रुणं—Analyse ग्रुणानां प्रचयः ग्रुणप्रचयः तस्य लाभः तिस्मन् रतः तं ताहशं, 'Devoted to the acquisition of the group (or number) of merits.' इतरं—Analyse इतरे ये ग्रुताः तैः आहितं यत्प्रियशतं तेन आहता तस्य विरहात प्रभवा ग्रुक् येषु ते तान् ताहशान्, 'In which the sorrow due to his separation (lit. sprung from his separation) was nullified by hundreds of pleasing things done by his other sons.' नयग्रुचि:—Analyse न्या ग्रुचिः नयग्रुचिः, 'Chaste in politics.' नृपतिः—Analyse न्या ग्रुचिः नयग्रुचिः, 'Chaste in politics.' नृपतिः—Analyse न्या प्रिः न्यातः, 'The lord of people.' The metre of this verse is न्रुक्त, for the definition and its Gaṇas see our notes on IV. 70. Translate:—'When Yudha'jit, of well known merits, carried Bharata, who was devoted to the acquisition of the group of merits, to his country, the king (द्वार्थ), chaste in politics, spent some days, in which the sorrow due to his separation was nullified by hundreds of pleasing things done by his other sons.'

## X अन्त विन्वास्तर हित्व नमस्यमपदलीपी भागास अभिन्यणीयः, राजीवस्तर्थां चक्षितराजीय ज्ञास्त्र विक्रित्र स्था विष्णेषु विग्रही रे विक्रित्र सम्भा (CANTO X.

St. 1. ततः—Construe ततो नयेन राज्यं नयतः राजीवचक्षयः तस्य शक्रः समानस्य समानामयुतं ययौ. Cf. R. X. 1. " पृथिवीं शासतस्तस्य पाकशासनते-जसः । किञ्चिद्नमन्तर्द्धेः शरदामयुतं ययोः " राज्यं, Expl:--राज्ञा भावः कर्म प्रजा-परिपालनात्मकं वा राज्यं, 'Kingdom.' Cf. Pani. V. I. 128. "पत्यन्तपुरोहितादि-भ्योयक, " 'The affix यक comes in the sense of 'nature or action thereof, 'after a compound ending with पति, and after प्रोहित &c." राजीवचक्षुपः—Analysé राजीविमव नीलोत्पलिमव चक्षुर्यस्य स राजीवचक्षुः तस्य-राजीवचक्षपः, 'Of one having lotus-eyes.' 'Lotus-eyed.' राजीवं: Expl:-(केसरस्य) राजिरस्यास्तीति राजीवं, 'A lotus.' Cf. Pani. VI 2. 109. and Vartika thereto, "वप्रकरणेऽन्येभ्योपि दुश्यत इति वक्तव्यम्," 'The affix न is seen after other words also.' As मणिनः 'a kind serpent, 'हिरण्यवः 'a kind of jem, 'कररावः, कुमारवः, राजीवम्, कुञ्जावः, इष्टकावः शकसमानस्य — Analys शक्नोतीति शकः तेन शक्रेण । शक्रेण or शक्रस्य समानः शक्रसमानः तस्य, 'Of one equal in power (or prowess) with Indra.' Cf. Unadisûtra, "स्फायितञ्जिवञ्जि"-इत्यादिना रक्. As शक्रः. Cf. Medi. "शक्रपुमान्देवराजे कुटजार्जुनभुरुहोः" समानामपुतं—'A myriad of years. ' The metre of this canto is अवस्य. For the definition &c. see our notes on II. 1. तत:- While the lotus-eyed king, whose prowess was like that of Indra, was conducting the affairs of his kingdom with regal policy (or political wisdom), a myriad of years passed away. '

·003851 3----

St. 2. अथ—Construe अय काठिन्यरहितत्वचि तदेहे विस्तावङ्गीपुष्पहासः इव कचित् पिलतं अलक्ष्यतः तदेहे—Analyse तस्य देहः तदेहः तिस्मन् तादृशे, 'On his body.' काठिन्य'—Analyse कठिनस्य भावः काठिन्यं तेन रहिता त्वग् यस्मिन् स तिस्मन् काठिन्यरहितत्वचि, 'The skin on which was destitute of tensity or firmness (of youth).' पिलतं, Expl:—फलतीति पिलतं 'grey—hair.' Derived from फल् vt. 1. P. (सेट्) 'To burst open.' 'To split.' (Also vi. 1. P. सेट् To result, to bear fruit, to be useful). Cf. Uṇa'disûtra, "लोष्टपिलतो." Or it may be explained as, पलतीति पिलतं. Derived from पल् vt. or vi. 1. P. (सेट्) 'To go.' 'To move.' Cf. Páṇi. III. 4. 72. गत्यार्थकमें —'The affix क्त is employed in denoting the agent as well as the act and the object, after verbs implying motion, after transitive roots and after the verbs किए.

(to embrace), शी (to lie down), स्था (to stand), आम् (to sit), वस् (to dwell), जन् (to produce), रह् (to mount), and जृ (to grow old), Vide Medi. "पिलतं शेंडजे तापे केशपाशे च कर्दमे." Also Hema. "पिलतं पंकतापयोः । पक्तकेशे केशपाके." विस्ता —Analyse विस्ताव वहीं विस्तावहीं तस्याः पुष्पाणां हासः विस्तावहीं पुष्पहासः ' Blossoming of flowers of the creeper of old age.' अथ—'In course of time were seen grey hair in some parts of his body, the skin on which was destitute of tensity or firmness (of youth), as if it were the blossoming of flowers of the creeper of old age.'

St. 3. पिलत°—Construe महारथः सर्वकालसमुन्नते शिरसि जरसा पिलत क्छाना दोपा स्पृष्टे [सात]न विषेहे. Cf. R. XII. 2. "केकेपीशङ्क येवाह पिलतच्छाना जरा." पिलत°—Analyse पिलतच्छाना, ' पिता क्यान मिपेण पिलतच्छाना, ' Under the plea of grey hair.' सर्वकालसमुन्नते—Analyse सर्वेषु कालेपु समुन्नते सर्वकालसमुन्नते तिस्मन् तादुशे, ' Exalted or erect in all times.' Kâlidàsa almost invariably construes समुन्नति or समुन्नत with मनम्. Cf. Ku. VI. 66. " मनसः शिखराणां च सदशी ते समुन्नतिः." Also R. III. 10. "प्रियान्तरास्य मनःसमुन्नतेः." महारथः—' A great warror.' ' A car warrior.' For definition vide notes on IX. 14. पिलत°—' The mighty warrior did not brook ( the insult ) of touching by the old age with hands, under the plea of grey hair, his head, exalted in all times.'

St. 4. आरोप्य—Construe समज्यायां समासीनः कृती भ्रवो नाथः ज्यायांसं स्वतं स्वमङ्कमारोप्य अत्रवीत. Cf. R. III. 26. "तमङ्कमारोप्य शरीरयोगजैः सुले- 'निपिञ्चन्तमिवास्तं त्वचि." अन्यतरेषुः ind.—' on one day.' Vide our notes on IV. 65. समासीनः—Pre. parli. from आस् vi. 2. A. (सेर्) 'To sit.' समज्यायां, Expl:—समज्यन्त्यस्यां इति समज्या तस्यां समज्यायां, 'In the audience hall.' Derived from अज्ञ vt. or vi. 1. P. सेर्) 'To go.' 'To drive.' Cf. Fani. III. 3. 99. "संज्ञायां समज्—" 'The affix क्यप् comes after the following verbs in forming a word in the feminine, denoting an appellative and is accutely accented viz.—समज्, निपद, निपत, मन्, विद्, पुञ्, शीङ्, भुञ्, and इण." And the Vartika" अजेः क्यपि वीभावो नेति वाच्यम्." आरोप्य—'Once seated in the audience hall ( of his court ) that lord of the earth, who had full enjoyment ( of his desire ), took his eldest son on his lap and addressed him the following words.'

St. 5. माम् — Construe इयं प्राणिनयाणवैजयन्ती पुरःसरी रक्ताक्षवाहनादेश-दुती जरा मां संसेवते Cf. " कृतान्तकटकामलध्यजजरा स्फ्रटं लक्ष्यते पुरःसरगदेर्थ्यं प्रमाधिता तर्ः वल,म्याति । सहाय इहं में कुतस्त्वदपरः प्रभावाधिको न तारयसि वे- इतोऽस्मि खल्ज कालपाशावशः॥" प्राणिनर्याणवेजयन्ती—Analyse प्राणानां निर्याणं तस्य वेजयन्ती प्राणिनर्याणवेजयन्ती, 'A flag of the departing of vital breaths.' प्राःसरी—Analyse प्रः सरतीति प्रःसरी, 'A forerunner.' 'Precursor.' 'An attendant.' 'A harbinger.' 'Cf. Pàṇi. III. 2. 18. " प्ररोऽयतोऽयेपु सर्तेः," 'The affix z comes, after the verb मू 'to move' when the words in composition with it, are प्रः, अग्रतः and अग्रे all meaning 'in front of or before.' रक्ताक्ष"—Analyse रक्ते आक्षणी यस्य स रक्ताक्षः मिहपः। रक्ताक्षो वाहनं यस्य स रक्ताक्षवाहनः यमः तस्य आदेशः तस्य दृती रक्ताक्षवाहनदिशद्ती, 'An obedient female messenger (or servant) of the god of death, who has for his vehicle a red—eyed buffalo.' माम्—'This Old Age, the precursor of the banner of departing vital breaths, and an obedient female servant of the god of death, who has a red—eyed buffalo for a vehicle, (now) assiduously waits on me.'

St. 6. जरसा—Construe हे तात जरसा नः अङ्गानि निर्विदा च कामेषु स्पृहा तुल्यमेव शनैः शनैः शैथिल्यम्रपनीतानिः तात, Expl:-तनोतीति तातः तत्संबुद्धिः तात, 'O child. 'A term of affection or endearment. Cf. Unadisûtra "दुत्तनिभ्यां दीर्घश्च." Also Cf. Pàṇi. VI. 4. 37. "अनुदात्त"—" ' The final nasal of those roots which in the चातुपाट have an accented rootvowel, as well as of वन and तन् &c., is elided before an affix, beginning with a consonant (except a semi-vowel or nasal), when these have an indicatory क् or इ.' Cf. Vis'va, "तातोऽतुकम्प्ये पि-त्तरि." Vide our notes on IV. 10. निर्विदा—Analyse निर्गता विद् निर्विद् तथा निर्विदा, 'By feeling disgust for.' By the feeling of despondency.' 'By complete indifference (or disregard) of worldly objects. 'By the feeling of shame. ' वेथिल्यं, Expl:— शिथितस्य भावः शैथित्यं, 'Looseness.' 'Laxity.' 'Slackness.' तुत्यं, Expl: - तुल्या संमितं तुल्यं, ' Equal,' ( lit. meted by the balance ). Cf. Pàṇi. IV. 4. 91. " नोवयो°—' The affix यह comes after the words नो 'a boat, ' वयस् 'age, 'धर्म 'merit, ' विष ' poison, ' मूल 'a root, ' मूल 'capital, 'सीता 'a furrow, 'and तुला 'a balance, 'in the senses respectively of " to be crossed, " " like, " " attainable, " " to be put to death," "to be bent down," "equivalent to," "united with," and "equally measured." Translate:—'Our limbs, on account of the effects of old age, and in consequence of the feeling of supreme disgust, and our hearty attachment (or longing) for the objects of love, have been, O child, in course of time ( यनै: यानै: ), equally brought to looseness ( or infirmity ).' 39

- St. 7. कालेन—Construe भद्राः राघवदन्तिनः कालेन शिरसि न्यस्तैः श्वेत-केशाशिताङ्कृशैः कामेभ्यो निवर्तन्ते हि. Cf. R. VIII. 11. "पदवीं तस्वल्कवास-सां प्रयताः संयमिनां प्रपेदिरे." Also R. XIX. 1. "शिश्रिये श्रुतवतामपश्चिमः पश्चिमे वयास नैमिपं वशी." R. I. 8. "वार्षके श्रुनीष्टतीनां." R. III. 70. श्वेत°— Analyse श्रेताश्च ते केशाश्च श्रेतकेशाः। शिताश्च ते अङ्कृशाश्च शिताङ्कृशाः। श्रेतकेशाः एव शिताङ्कृशाः श्रेतकेशिताङ्कृशाः तैः तादशैः, ' By the sharp goads in the form of white hair.' राघवदन्तिनः-Analyse राघवाः एव दन्तिनः राघवदन्तिनः, The elephants in the form of the descendants of the Raghus. Of. Pani. II. 1. 72. " मगूरव्यंसकादयश्व:" 'The words मगूरव्यंसक cunning like a peacock '&c., are तत्पुरुष compounds; ' these are irregularly formed तत्त्रस्य compounds. The force of the word च in the Sûtra is that of restriction. For though the compound like मयुद्धंसक is allowable we cannot form a compound like प्रममयूर-इयंसक. Or राधवाणां दन्तिनः राधवदन्तिनः = राध्रेष्ठाः, 'The best of the descendants of the Raghus. ' Cf. Pani. 11. 1. 62. " इन्दारकनागकुलरे: पुज्यसानस, " ' A case-inflected word, denoting object, deserving of respect, is compounded with the words दुन्दारक, 'eminent; 'नाग, 'serpent or elephant; ' कुन्नर, 'elephants;' and the compound is तत्प्रहप. ' Cf. Amara, "स्युरुत्तरपदे व्यावपुद्भवर्षभक्तञ्जराः । सिंहशार्द्छनागायाः पुंसि श्रेष्टार्थगोत्त्रसः." कालेन—' For the illustrious elephants in the form of the descendants of the Raghus generally retire from the objects of sense, when pricked, on the head, by sharp goads of white hair, from the effects of time ( or in course of time )."
- St. 8. उमे—Construe नः वंश्यानां वक्षास रक्षकंशे उमे तिष्ठतः यौवने विनता वार्षके वन्कसन्तिश्व. Cf. R. I. 8. "श्रेशवेऽभ्यस्तिव्यानां यौवने विषयेषिः णाम्। वार्षके मुनिद्यतीनां योगेनान्ते तद्वराजाम्." यौवने, Expl:—यूनां भावः यौवनं तस्मिन् यौवने, 'In youth.'' In the prime of age. ' वस्कसन्तिः—Analyse वस्कानां सन्तिः वस्कसन्तिः, 'A multitude of bark garments.' 'A heap of bark—dress.' वस्क n. Expl:—वस्तिति वस्कं, 'A bark garment.' Derived from वस्त्र vi. or vt. 1. P. also Âtm. (स्र्) 'To cover.' Cf. Uņādisûtra, " शस्कवस्कोकाः" इति कन्. Thus वस्त् +कन् = वस्क. Or from वस्क् vt. 10. P. (सर्) 'To speak.' Cf. Medi. " वस्कं वस्कस्थास्त्राः". वंशानां, Expl:—वंशे जाताः वंश्याः तेषां वंश्यानां, 'Of those who are born in the family.' Cf. Paṇi. IV. 3. 25. "तत्र जातः," 'The affixes ordained above or here after, come after a word in the 7th case in construction, in the sense of 'born or grown or originated there or then.' रक्षकंश—Analyse रक्षे च ते ककंशे च रक्षकंशे, 'Passionately fond of (or attached to) and rough (or

hard). ' कर्कशः, Expl:—कर् चासी कश्च कर्कशः, 'Hard' 'Rough.' derived from कृ vt. 9. U. (सेट्) 'To kill.' 'To injure.' And कृत्र् vt. or vi. 2. A. (सेट्) 'To go.' 'To command.' Cf. Vis'va, "कर्कशः परुपे कृरे कृपणे निर्देगे दहे। इक्षी साहसिक कासमर्दकान्पिष्ट्रणोरिए." वार्षके, Expl:—वृद्धस्य भावः कर्म वा वार्षकम् तस्मिन् वार्षके, 'In old age.' Cf. Paṇi. IV. 2. 39. and the Vartika thereto, "वृद्धाचीत वक्षत्र्यम्, " 'The affix क्रञ् comes after the word वृद्ध as वार्षकम् 'a collection of old men.' Old age.' Also Cf. Paṇi. V. 1. 133. "इन्ह्यमनोज्ञादिभ्यश्च," 'The affix क्रञ् comes in the sense of 'nature or actions thereof,' 'after a इन्द्ध compound and after the words मनोज्ञा & 'Also Paṇi. VII. 3. 31. and the Vartika thereto, "चतुर्वणांदीनां स्वार्थ उपसंख्यानम्." As वार्षक्यम् Cf. Vis'va, "वार्षकं वृद्धसंघाते वृद्धत्वे वृद्धकर्मणि." उभे—'A wife, passionately devoted to in youth and the collections of bark garments, hard to wear, in old age,—these two, O child, occupy the breast of our descendants,'

St. 9. न—Construe यः कृतशस्त्रः [ अपि ] जिब्युर्ने । यश्च आव्यः [ अपि ] यज्ञनिस्प्रहः। यश्च जरन् अपि कामी । एते क्षत्त्रवंशेषु कत्त्रयः जिथ्यः = जयशीलः 'Victorious.'' Conquering.' Cf. Pani. III. 2.139. "खाजिस्यश्च स्तुः," 4 The affix 153 comes after the following verbs in the sense of f the agent having such a habit &c. 'viz-ies, 'to be weary,' s ' to conquer,' and स्था ' to stand, ' as well as मू ' to be. ' As क्लास्तुः ' languid; ' जिप्युः ' victorious; ' स्थास्त्रः ' disposed to stand firm, , ' immoveable; ' भूष्णुः ' being.' कृतग्रश्नः—Analyse कृतं शक्षं येन स कृतग्रश्नः ' Wielding a weapon. ' यज्ञनिस्पृह:-Analyse यज्ञेषु निस्पृह: यज्ञनिस्पृहः, ্ Indifferent to the (performance of ) sacrifices, ' প্রবৃত্তীয়-Analyse क्षत्राणां वंशाः क्षत्रवंशाः तेषु क्षत्रवंशेषु, 'In the race of the Kshatriyas.' कत्त्रयः, Expl:-कृत्सितः त्रयः कत्त्रयः, 'Three vile ones.' 'A bain.' Cf. Pani. VI. 3. 101, and the Vartika thereto, "कद्वावे त्रावपसंख्यानम्," ' कत is substituted before त्रय.' As कत्त्रयः. Translate:-- Wielding weapons, he who has no ambition for conquest; possessing (immense) wealth he who is indifferent to (the performance of) sacrifices and advanced in years, he who is cupidious; these are the three vile ones in the अत्रिय race.

St. 10. पादशेषे—Construe पुरुपायुषे पादशेषेऽपि यस्य वैराग्यं न [ जायते ] तस्य जनस्य हृद्याञ्चता कीदशी दृश्यते. पादशेषे—Analyse पादः शेषो यस्य तत् पादशेषं तिस्मन् पादशेषे, ' Having for its residue a fourth part.' 'Having a fourth part for its remainder.' वैराग्यं, Expl:—विरागस्य मावः वैराग्यं, 'Dispassion.' ' Absence of all worldly desires and appetites.' पुरुषा-

युवे—Analyse पुरुषस्य आयुः पुरुषायुषम् तस्मिन् पुरुषायुषे, 'The full extent of man's life.' वर्षशतामित्यर्थः । " शतायुर्वे पुरुषः" इति श्रुतेः ॥ Cf. Paṇi. V. 4. 77. "अचतुर"—" 'The following words are irregularly formed by the affix अचः—अचतुरः, विचतुरः, सचतुरः, तिचतुरः, अपचतुरः, शिपुंसो, धेन्वन-इही, ऋक्सामे, वाङ्मनसे, अक्षिश्चनं, दारगवं, वर्षधिवं, परधिवं, नक्तिदेवं, रातिन्दिवं, अहिंदेवं, सरजसं, निश्चेयसं, पुरुषायुपं, ब्यायुपं, त्र्यायुपं, ऋग्यजुपं, जातोक्षः, महोक्षः, यहिंद्वं, सरजसं, निश्चेयसं, पुरुषायुपं, ब्यायुपं, त्र्यायुपं, ऋग्यजुपं, जातोक्षः, महोक्षः, यहिंद्वः, उपगुनं and गोष्टभः.' Vide विजयगिणः, "कृते ठक्षं सहस्राणां त्रेतायामयुतं तथा द्वापरे तु सहस्रोकं कळो वर्षशतं मतम्॥" हृदयाञ्चता—Analyse प्रशस्तं हृदयं अस्य स हृदयाञ्चः तस्य भावः हृदयाञ्चता, 'Good heartedness.' 'Tender heartedness.' Cf. Paṇi. V. 2. 122. and the Vartika thereto "हृद्र-याचाञ्चर-यत्तरस्याम्," 'So also after हृदयः; the affix चाञ्च comes optionally.' As हृदयाञ्चः ॥ The च is इत् by I. 3. 7. Translate:—' What sort of tender feeling is to be seen in the heart of that man, who even, in the fourth period (or part) of the full extent of his life, does not entertain (or value) the feeling of dispassion?'

- St. 11. न—Construe अतिविक्सया देहे न भिन्ने [ सति ] ना तपस्तव्यते । इतरत्र [ अन्यथा ] चिरं जीणें तपस्यायां गतिहेता. अतिविक्सया—Analyse अतिगयिता विस्ता अतिविक्सा तया तादश्या, 'From extreme old age.' इतरत्र = अन्यथा adv.—'In other respects.' 'In a manner different from this.' 'Otherwise.' तपस्यायां, Expl:—तपास साधु तपस्या तस्यां तपस्यायां, 'In devout austerity.' 'In religious penance.' 'In asceticism.' Cf. Hema. "तपस्य: फाल्गुने पार्थे तपस्या नियमस्थितो." Cf. Páṇi. IV. 4. 128. Translate:—'A man practises religious austerities when his body is not shattered by extreme old age. When otherwise, it being worn out for a long time, the course of asceticism becomes (totally) barred.'
- St. 12. मन्द°—Construe मन्दशकीन्द्रियः च्योतहालविच्छरिताधरः अस्फ्रट-स्मृतिचेष्टभिः वालत्रतं आचरित्रव [ स तपः कीदिव्यास्पतीत्प्रक्तरेणान्त्रयः ]. मन्द°— Analyse मन्दशकीनि इन्द्रियाणि यस्य स मन्दशकीन्द्रियः, 'Possessing (or having) organs of little power.' च्योत°—Analyse च्योतन्त्यो लालाः च्योतहालाः ताभिः विच्छरितः अधरः यस्य स ताद्रशः, 'Having the nether lip coated (or besmeared) with trickling spittle.' अस्फुट°— Analyse अस्फ्रटा या स्मृतिः तस्याः चेष्टाः ताभिस्तादशीभिः, 'By the play of indistinct memory.' वालत्रतं—Analyse वालानां त्रतं वालत्रतं, 'Pranks of children.' This and the next seven verses form a कुलक. For the definition see our nots on II. 2. Translate:—'Possessing organs of little power, with the nether lip coated with oozing spittle, he acts the part of a child by play of indistinct memory.'

- St. 13. मृणारू Construe मृणाठवलयच्छेदतन्तुजालसमत्त्रिपः पितच्छटाः योवनोद्दाहमस्मेव दथानः [स तपः कीद्दाविधास्यतीत्युत्तरेणान्वयः]. मृणाल Analyse मृणालस्य वलयानि मृणालवलयानि तेषां छेदानां तन्तवः तेषां जालैः समा त्विद् यासां ताः तादशीः, 'Bearing the splendour resembling the net of fibres of the pieces of the coils of lotus-stalks.' योवन Analyse योवनस्य उद्दाहः योवनोद्दाहः तस्य भस्म योवनोद्दाहभस्म, 'The ashes of the burning of youth.' पल्तिच्छटाः— Analyse पित्तस्य छटाः पल्तिच्छटाः, 'The clots formed of grey hair.' मृणारू —'(He) wears the clots, formed of grey hair, having the splendour resembling the nets of fibres of the pieces of the coils of lotus-stalks, which look like the ashes of the burning of youth.'
- St. 14. जीविते—Construe जीर्णवयस: मुपूर्णतः मे जीविते प्रत्याशा नास्तीति सूर्ध्नः तिर्यन्विकस्पितैः प्रथयत्रिव [सोऽयं मादशः जनः तपः कीद्दियास्यतीत्युत्तरेणान्व-यः]. जीर्णवयस:—Analyse जीर्णं वयो यस्य स जीर्णवयाः तस्य तादशस्य, 'Of one whose health of life is worn out. ' प्रत्याशा—Analyse प्रतिगता आशा प्रत्याशा, 'Hope.' 'Expectation.' मुपूर्णतः, Desi. pre. parti. 'Of him verging on death.' 'Of him who is on the point of death.' तिर्यन्विकस्पितः—Analyse तिर्यंचि च तानि विकस्पितानि च तिर्यन्विकस्पितानि तैः तादशैः, 'By means of nodding obliquely.' 'With sidewise noddings.' Translate:—'That there is no hope of life for him, whose health of ife is worn out, and who is verging on death is loudly proclaimed, as it were, by the sidewise noddings of his head.'
- St. 15. दन्त°—Construe उग्नैः दन्तकुन्तवतः मृत्योः संकटं आननं प्रवेष्ट्रमिव कायसंको चलवेतां विश्वाण:. Cf. Mahávîr. 1. 8. " संकटा ह्याहिताग्रीनां प्रत्यवायैर्गु-इस्थता. " दन्त°-Analyse दन्ताः एव कुन्ताः तेषां शतानि दन्तकुन्तशतानि तैः ताहबी:, 'By hundreds of spears consisting of (sharp) teeth. कार्यसंकोचखर्दतां -Analyse कायस्य संकोचः कायसंकोचः तेन खर्वता तां तादशीं, Lowness ( or shortness ) consequent on the stooping of the body. खर्वतां-Analyse खर्वतीति खर्वः तस्य भावः खर्वता तां तादशीं, Lowness ( or shortness ) in stature.' Derived from खर्व vt. 1. P. (सेट्) 'To go.' 'To move.' आननम्, Expl:—अनन्त्यनेन इति आननम्, 'Mouth.' Derived from अन् vi. 2. P. (सद) 'To breathe.' Cf. Páṇi. III. 3. 117. "करणाधिकरणयोश्र," ' The affix ल्युट् comes after a root, when the relation of the word to be formed to the verb is that of an instrument or location. ' Translate:-- '( He ) displays shortness, resulting from the stooping of the body, as if with a view to enter into the mouth of the god of death, terrible on account of the fierce hundreds of spears, consisting of ( his sharp ) teeth,2

St. 16. विश्रत्—Construe आतद्भृतिर्मासन्यक्तलक्ष्यसमुद्रमाः जरानधाः वी-सीरिव पर्शुकास्थिपरम्पराः विश्वत् [ स तपः कीद्यग्विधास्यतीत्युक्तरेणान्वयः ]. Uf. Buddha-Charita I. 75-76. "दुःखार्णवाद्वधाधिविकीर्णकेनाज्जरातरंगान्मरणोग्र-वेगात् । उत्तारिप्यत्ययमुद्धमानमार्त्तं जगज्ज्ञानमहाप्तवेन "॥ ७५ ॥ " प्रज्ञान्यवेगां स्थि-रशीलवप्रां समाधिशीतां त्रतचक्रवाकां । अस्योत्तमां धर्मनदीं प्रवतां तृष्णार्दितः पास्यति जीवलोकः"॥ ७६ ॥ आतङ्क —Analyse आतङ्काद् निर्मासेन व्यक्ताः अत एव रुक्ष्याः सम्रद्भमाः यासां ताः तादशीः, 'The rising up ( or issuing forth ) of which is perceptible from the distinct emaciation (lit. fleshlessness) from a disease.' आतदुः, Expl:-आतदुःतीति आतदुः, 'A disease.' Derived from तदु vi. 1. P. ( सेंद् ) 'To live in distress.' Cf. Pavi. III. 3. 18. and III. 3. 121. " हत्य " ' After a verb ending in a consonant, comes the affix ' क्य ' ( when the word to be formed is masculine, and related to the verb as an instrument or a location, and thereby the palatal is changed into a guttural). ' Cf. Medi. " आतङ्गे रोगसन्ता-पश्चनाः मुरजध्वनोः " जरानवाः-Analyse जरा एव नदी जरानदी तस्याः जरा-नवाः, 'Of the river of old age. ' पर्शकास्थिपरम्पराः—Analyse पर्शकानां अस्थ्नां परम्पराः पर्शुकास्थिपरम्पराः, 'The rows (or lines ) of the bones of ribs.' Vide notes on IX. 29. 1343- (He) bears the rows of the bones of ribs, the rising up of which is perceptible by the distinct emaciation from a disease, like the waves of the river of old age (or decrepitude). '

St. 17. निर्देन्त —Construe मुष्टिन्ययः यथा निर्देन्तत्वाद् असंस्कारं मोहा-न्मिथः अशंसितं अस्पष्टं अम्बूकृतं वचो वदन् [स तपो कीद्याविधास्यतीत्युत्तरेणान्वयः ]. निर्दन्त°—Analyse निर्गताः दन्ताः यस्य स निर्दन्तः तस्य भावः निर्दन्तत्वं तस्मात् तादुशात्, 'On account of toothlessness.' असंस्कारं-Analyse अञ्चित वमानः: संस्कारः यस्य तद् असंस्कारं, 'Having no refinement.' 'Unpolished. ' 'Uttering lispingly.' मुष्टिन्थयः, Expl:—मुधि धयतीति मुष्टिन्थयः, 'A fist-sucker.' 'A baby.' Cf. Pani. III. 2. 30. " नाहिमु-ष्ट्योश," 'And when the words नाडी 'a tube' and मुष्टि 'fist,' are objects in composition with the verbs आ and चे the affix लश् is employed. ' अशंसितं—Analyse न शंसितं अशंसितं, ' Without being told.' 'Without being asked.' अस्पष्ट-Analyse न स्पष्ट अस्पर्ध, 'Indistinct.' अम्बूकृतं adj. Expl:—अनम्ब अम्ब अकारि अम्बूकृतं, Pronounced indistinctly, so that the words remain too much in the mouth.' 'Sputtered as speech, accompanied with emission of saliva. 'Cf. Pani. V. 4. 50. and VII. 4. 26. Translate:—'On account of toothlessness, he speaks to himself from infatuation, like a fist-sucking baby, words uttered lispingly, which are indistinct, have not been asked and are sputtered with saliva.'

- St. 18. भिन्न —Construe भिन्नश्रुवं उदस्ताओं किञ्चित्कस्पितमस्तकां गद्रदि तालापां जरां अनुनेतुं इव नम्रः [ स तपः कीदृष्टियास्यतीत्यत्तरेणान्वयः ]. भिन्नश्रुवं Analyse भिन्ना सः यया सा भिन्नश्रुवं, ' Having wrinkles of eyebrows.' उदस्ताओं —Analyse उदस्तानि अन्नाणि यया सा तां तादृशीम्, 'Having tears cast out.' किञ्चित्कम्पित —Analyse किञ्चित् कम्पितं मस्तकं यया सा तां तादृशीम्, 'Wearing a head shaking a little.' गदृदितालापां Analyse गदृदिताः आलापाः यया सा गदृदितालापा तां तादृशीं, 'The words in which were stammering. 'Having a throbbing utterance.' भिन्न '( He ) makes obeisance as if to persuade ( or supplicate ) eld age, giving out stammering words, wearing a head shaking a little and having tears cast out with wrinkles of eyebrows.'
- St. 19. वार्षक्ये—Construe वार्षक्ये धर्मतः सृदः स्वदेहवहनेऽपि अशक्तिष्ठः स तपो विधित्सन् अपि कीद्दाविधास्यति. वार्षक्ये, Expl:—उद्धर्य भावः कर्म वा । वार्षक्यम् तस्मिन् तादशे, 'In old age.' स्वदेहवहने—Analyse स्वस्य देहः स्वदेहः तस्य वहनं तस्मिन्, 'Conveying (or carrying) one's own body.' अशक्तिष्ठः adj. Expl:—न शक्तिष्ठः अशक्तिष्ठः, 'Utterly incapable.' 'Quite unable.' 'Cf. Pàṇi. V. 3. 65. "विन्मतोर्छक्" 'The affixes विन् and मत् are Luk-elided, when इष्टन् and ईयसन् follow.' Translate:—'Naturally bewieldered (or confounded) in old age, and quite incapable of carrying even his own body, how can he, though ardent—ly wshing to practise asceticism, effect it?'
- St. 20. यत:—Construe यत: तपस्यायां अरण्ये वसति यातुमें विरागिणः त्वया अश्रुप्रवर्षण प्रत्यहो मा जिन तपस्यायां—'For practising asceticism.' Here the locative in used in the sense of the dative. See our notes on IV. 44. अश्रुप्रवर्षण—Analyse अश्रुप्रवर्षः अश्रुप्रवर्षः तेन तार्वेशन, 'By the shower of tears.' 'By the flow of tears.' प्रत्यहः, Expl:—प्रत्यहते इति प्रत्यहः 'An obstacle.' 'An impediment.' Derived from प्रत्यह vt. I. U. (सेट्)' To interrupt.' 'To push back.' 'To keep off. 'Cf. Pani. III. 3. 18. विरागिणः—Analyse विरागत इति विरागी तस्य विरागिणः 'Of one who is changed in feeling.' 'Of one who is void of passion ( or desire ). यतः—'For this reason, do not, O child, create, with your flow of tears, any obstacle to me, devoid of passion and about to depart to ( stay in ) a forest abode inorder to practise asceticism.'
- St. 21. अनुशिष्टि:—Construe प्रकृत्या एव भद्रे भवति अनुशिष्टिः कीदशी। [केवळं] स्नेहकातरस्य मनसः प्रीतये निगयते. अनुशिष्टिः—' Instructions.' 'Ordering. 'Teaching.' Derived from अनुशास् vt. 2. P. (सेट्) 'To

advise.' To teach.' 'To rule.' स्नेहकातरस्य—Analyse स्नेहन कातर् स्नेहकातरं तस्य ताहशस्य, 'Perplexed by (the influence of) affection.' Translate:—'What instructions are worth giving you, who are simply noble by nature? I give utterance to them only for the satisfaction of my mind, perplexed by (the influence of) affection.'

St. 22. औदासीन्यं—Construe यतः शशुः औदासीन्यं ताटस्थ्यं याति यतः उदासीनश्च तटस्थ्यं मित्रतां याति यतः मित्रं च भक्तो दृढ्त्वं याति तद् वक्तुमहंसि. Cf. Buddha-Charita II. 6. "मध्यस्थतां तस्य रिपुर्जगाम मध्यस्वभावः प्रययो सहत्वं । विशेषतो दार्व्यमियाय मित्रं द्वावस्य पक्षावपरस्तु नाशं." औदासीन्यं, Expl:—उदास्ते इति उदासीनः तस्य भावः औदासीन्यं, 'Indifference.' Derived from उदास् vi. 2. A. (सेट्) 'To sit.' 'To be.' आसीन is a pres. parti. of the root आम्. Cf. Paṇi. VII. 2. 83. "इँदासः," 'इँ is substituted for the आ of आन, after आस.' मित्रतां, Expl:—मित्रस्य भावः मित्रता तां ताहशीम, 'Friendship.' औदासीन्यं—'I hope you will tell me that principle which makes the enemies indifferent; the indifferent to become friends and the friends to become firmly devoted (i. e. faithful to loving loyalty).'

- St. 23. य:—Construe यो येन ख्याति वाञ्छति छोकसंग्रहकामिना शत्रतामट्यनिच्छता तस्य तद् न निन्दनीयं छोकसंग्रहकामिना—Analyse छोकानां संग्रहः छोकसंग्रहः स एव कामोऽस्ति यस्य स छोकसंग्रहकामी तेन ताहशेन, 'By him desiring intercourse with the world,' 'By him who wishes to have worldy experience.' 'By him desiring the propitiation (or conciliation) of men and their welfare.' शत्रतां, Expl:—शत्रोः भावः कमें वा शत्रता तां शत्रतां, 'Enmity.' अनिच्छता—Analyse न इच्छन् अनिच्छन् तेन अनिच्छता, 'By him not intending.' 'Undesirous.' 'Unwilling.' 'Averse'. Translate:—'One, desiring the propitiation (or conciliation) of mankind, wilhout intending to incur their enmity, should not try to contemn even those actions of theirs wherewith they intend to make themselves known (to the world).'
- St. 24. द्वति:—Construe स्वप्रक्षिती साम्नः द्वतिः नये ग्रुभकरी । निष्णातब्रह्मः तां आयः ग्रव्हिकतेति माहुः द्वतिः, Expl:—वर्तते अनयेति द्वतिः, 'Course,'
  'conduct.' Derived from द्वत् vi. 1. A. (सेट्) 'To be.' 'To subsist.'
  Of. Paṇi. III. 3. 94. "बियां किन्," To express an action &c, by a word in the feminine gender, the affix 'किन् ' is added to the root.'

  Cf. Medi. "द्विविवरणाजीवकौशिक्यादिप्रवर्तने." ग्रुभकरी—Analyse गुभ करोतीति ग्रुभकरी, 'Causing welfare.' 'Producing good.' सामन् n.—
  'Negotiation.' 'Peace-making.' One of the four Upayas or means

of success against an enemy. The other three being दान, भेद and दण्ड. According to some authorities these expedients are seven in number; they add माया, उपेक्षा, and इन्द्रजाल to the four already mentioned. Vide Ka'mandaki's Nîtisara, Chapter II. and XV. 3. " सामदानं च दण्डश भेदश्रोति चतुष्टयम् । मायोपेक्षेन्द्रजालं च सप्ती-पायाः प्रकीतिताः। " Cf. Manu. VII. 107 and 109. " तानानयेद्वशं सवा-न्सामादिभिरुपकमै: . " " सामदण्डौ प्रश्नंसन्ति नित्यं राष्ट्राभिष्टद्वये " Cf. also Ka'mandaka Nîtisara, Chap. XVII. 4-5. स्वपराञ्चनी—Analyse स्वा च परा च स्वपरे ते रञ्जयितुं शिलमस्याः सा तादशी, 'Giving pleasure to himself and others.' 'Delighting the mind of himself and that of others.' आयःश्रविकता, Expl :—अयःश्रव्हेन अयःश्रवसद्देशन क्रूरेणाचारेण अ-न्विच्छति व्यवहरतीति आयः शलिकः तस्य भावः आयः श्रीलकता = साहसिकता, 'Violent proceeding.' 'Cruelty.' 'Impetuousity.' Cf. Páni. V. 2. 6. "अयः ग्रह्मदण्डाजिनाभ्यां ठक्ठनो," 'The affixes ठक् and ठभ् come respectively after अयःशूल and दण्डाजिन, in the same sense of "who strives to get something by that." The word अन्तिच्छित is understood here also. The word अयःशूटम् means 'a violent proceeding.' Who seeks to obtain any thing by violent means is called आयःश्लिकः – साहसिकः ॥ The word दण्डाजिन means 'staff (दण्ड) and hide (अजिन)' i. e. outer badges of devotion or hypocrisy. Who seeks to gain something by hypocrisy and deceit is called दण्डाजिनिक: = दाम्भिक:. Vide notes on X. 76. निष्णात°—Analyse निष्णाता द्वादिर्थेषां ते तादृताः, 'Highly intelligent.' ' Profound scholars.' 'The erudite.' द्वति:—' In politics (or political science), the course of peace-making (or negotiations), giving pleasure to himself and the opposite party, becomes beneficial; and the astute politicians do not think it to be a violent proceeding.'

St. 25 जिघांस°—Construe जिघांसिनराप प्राप्तैः साम प्रयोक्तं साम्प्रतं [ यक्तस्रचितं वा ]। विभित्सन्तो सृगाविधो मृगान् गाँतैः रक्षयन्तिः Cf. Kámandaki's Nîtishra XVII. 4. 5. "परस्परोपकाराणां कीर्तनं गुणकमंसः। सम्बन्धस्य समाख्यानमायत्याः संप्रकाशनम् ॥" "वाचा पेशख्या साधु तवाहमिति चापणम्। इति सामप्रयोगन्नेः साम पञ्चविधं स्मृतम्॥" Cf. Panch. I. 379—380. "आदौ साम प्रयोक्तव्यं पुरुपेण विजानता । सामसाध्यानि कार्याणि विक्रियां यान्ति न कचित् ॥ न चन्द्रेण न चौपध्या न सर्थेण न विक्रना । साम्नेव विख्यं याति विद्वेषिप्रभवं तमः॥" जिघांसिः, Expl:— इन्तुमिच्छवः जिघांसवः तैः जिघांसिः, 'By those who are desirous of killing.' 'By the enemies.' प्राप्तैः, Expl:—प्रज्ञा येषां अस्तीति प्राज्ञाः तैः प्राप्तैः, 'By wise politicians.' 'By clever (or skilful) politicians.' 'Gf.

Hema. "प्रजः प्राजः प्रजा तु शेष्ठपी." Also Medi. "प्रजस्तु पण्डिते वाच्यालङ्गो द्वहो च योपिति." साम्प्रतम् = प्रकं, 'Fit. 'Proper.' Opportune.' Derived from तन् vt. 8. U. (सेट्) To stretch with सम्प्र. The preposition से being changed to सो by Pani. VI. 3. 109. "प्रपोद्रादीनि यथी-पद्दिं," 'The elision, augment and mutation of letters to be seen in प्रपोद्द &c, though not found taught in the treatise of Grammar, are valid, to that extent and in the mode, as taught by the usage of the sages.' Cf. Medi. "साम्प्रतं चायुनाथे स्याद्विताथे च रुज्यते." Also Trikánda, "युन्ताथे साथनाथे च साम्प्रतं तहिदो विद्वः." विभित्तन्तः—'Wishing to break (or kill).' 'Wishing to set at variance.' Desi. pre. parti. of भिद् vt. 7. U. (अनिट्)' To divide.' 'To open.' 'To set at variance.' मृगाविय:—Analyse मृगान् विध्यन्तिति मृगावियः, 'Those who wound (or stab) the animals (or antelopes).' 'The hunters.' Derived from विध् vt. 6. P. (तिट्) or द्वप् vt. 4. P. (अनिट्) 'To wound.' 'To pierce.' 'To stab.' For the lengthening of the vowel Cf. Pani. V1 3. 116. See our notes on VIII. 63. Translate:—'It is but meet to employ the principle of Saman (peace-making) by those political adepts who are desirous of killing. Hunters, bent on killing antelopes, entice them by charming songs (or notes).'

St. 26. साम°—Construe जनो दानाद् अत्यन्तवर्जितं साम शाञ्चं वेति । दानस्य मात्रया [ डेशेन ] युक्तं तद् औशनसं साम साधुः अत्यन्त°—Analyse अतिश-यितं वर्जितं अन्यन्तवर्जितं, 'Strictly forbidden.' 'Exceedingly excluded. ' औशनसं, Expl :- उशनसः इदं औशनसं, ' Sanctioned ( or permitted ) by Us'anas. ' उशनस् ( or गुक्राचार्य ) m.—Was a son of Bhrigu and the priest of Bali and the Daityas ( Daitya-guru ). He is also called the son of Kavi. His wife's name was S'us'umà or S'ataparvá. His daughter Devayáni married Yayàti of the Lunar race, and her husband's infidelity induced S'ukra to curse him. S'ukra is identified with उशन्स, and is the author of a code of law. The Harivans'a relates that he went to S'iva and asked for the means of protecting the Asuras against the gods, and for obtaining his object he performed "a painful rite, imbibing the smoke of chaff with his head downwards for a thousand years." In his absence the gods attacked the Asuras and Vishnu killed his mother, for which deed S'ukra cursed him "to be born seven times in the world of men." S'ukra restored his mother to life, and the gods being alarmed lest S'akra's penance should be accomplished, Indra sent his daughter Jayanti to lure him from it. She waited

- St. 27. मा—Construe रहितसंमानं मा दाः । कृतिनो नीतौ सत्कारसा-मनी त्यक्तवा विश्वाणितं वित्तं दृष्तिं विदुः रहितसंमानं adv.—Analyse रहितः संमानः यस्मिन्कर्मणि यथा स्यात्तथा, 'In a manner bereft ( or destitute ) of self respect ( or great honour ).' सत्कारसामनी—Analyse सत्कारश्र साम च सत्कारसामनी, 'Hospitable treatment and peace.' वित्तं, Expl:—विद्यते स्म इति वित्तं, 'Wealth.' Derived from विद् (विन्द्) vl. 6. U. (अनिट्) 'To get.' 'To obtain.' Cf. Páṇi. VIII. 2. 58. "वित्तो मोगप्रत्यययोः," 'The irregularly formed participle वित्त denotes 'possessions' and 'renown.' विश्वाणितं = दत्तं, 'Given.' Past. parti. of अण् vt. 10. U. (सेट्) 'To give.' 'To bestow.' Translate:—'Do not give (presents) in a manner devoid of honour ( or self respect). Keeping aside the sense of honour and the principle of peace-making, the present (वित्तं) given with a view to attain the political object, is declared (or thought) by the wise to be a disgrace.'
- St. 28. बहु°—Construe अथ नेता दुर्घर्ष शर्त शहुगृहोण घनेन स्कृष्टिगाचिः-प्राप्टतं आयसं पिण्डं इव निहान्त. शहुगृहोण—Analyse शहुणा गृहाः शहुगृहाः तेनः ताहशेन, '(Seemingly) siding with (or being the partisan of) an enemy.' '(Outwardly) belonging to the party of an enemy.' (i. e. 'a friend,' 'an intimate)'. Cf. Paṇi. III. 1, 119. Vide notes on IX. 18. दुर्घर्ष, Expl:—घीपतुं दुष्करः दुर्धर्पस्तं ताहशं, 'Difficult to be overpowered.' यन m.—'A sledge-hammer.' स्कृष्टिंगि —Analyse स्कृष्टिंगमयानि अचीपि तेः प्राप्टतं स्कृष्टिंगाचिःप्राप्टतं, 'Enveloped in the flames of sparks.' आयसं, Expl:—अयसो विकारः आयसं, 'Made of iron.' शहु°—' The leader of the people entirely destroys an enemy, difficult to be overpowered, with the help of a friend, (seemingly) siding with him, like an iron clod, enveloped in the flames of sparks, by means of a sledge-hammer.'
- St. 29. उप°—Construe उपजापहृतस्वामिस्नेहसीन्निमौले सचिवे पराश्रयं वान्छित [ सित ] मेदिन्याः पत्युः पातो न संशयः Cf. Kamandaki's Nitisara XVII. 25. 26. " भेदं कुर्वीत यत्नेन मन्त्र्यामात्यपुरोधसाम् । तेषु भिन्नेषु भेदो हि युव-

राजे तथोजिते. " "अमात्यो युवराजश्र भुजावेतो महीपतः। मन्त्री नेत्रं हि भिनेस्मिन्ने-कस्मिन्नपि तिहिषः." Cf. Panch. I. 273. "येन यस्य कृतो भेदः सचिवेन महीपतः। तेनाश्रव्ययस्तरत कृत इत्याह नारदः॥" उप —Analyse उपजापेन भेदेन हता स्वामिनः स्नेहस्य सीमा येन स तस्मिन् ताहशे, 'The limit of the good-will of his lord has been won by his secret whispering into his ears.' उपजाप m., Expl:—उपांग्र जपनं उपजापः, 'Whispering into the ear.' 'Treachery.' Cf. Medi. and Vis'va. "भेदो हैचे विशेषे स्याद्रपजापे विदारणे." पराश्रयं—Analyse परेपां आश्रयः पराश्रयः तं ताहशं, 'Refuge with an enemy.' Dependence on an enemy.' 'Protection from an enemy.' मौले, Expl:—मूले भवो मूलादागतो वा मौलः आप्तः इत्यर्थः तस्मिन् मौले, 'A hereditary minister.' Translate:—'When a hereditary minister, who has attained the limit of the good-will of his lord, won over to his side, by his secret whispering into his ears, seeks protection of an enemy, there would be a fall of the lord of the earth, without any doubt.'

St. 30. इतर°—Construe इतरोपायदुःसाध्ये चण्डदण्डोऽसौ महीपतिः नीतेर-दुष्टायति विषुठं फूछं अभाति. Cf. Kamandaki's Nîtisara. XVII. 41—12. " उत्साहदेशकाळेस्तु संयुक्तः ससहायवान् । युधिष्टिर इवात्यर्थं दण्डेनास्तं नयेदरीन् ॥ आत्मनः शक्तिस्रद्वीक्ष्य दण्डमभ्यथिकं नयेत् । एकाकी सत्त्वसंपन्नो रामः क्षत्रं पुरावधीत्॥" इतर°-- Analyse इतरे च ते उपायाश्च इतरोपायाः तेषां दुःसाध्यं इतरोपायदुः-साध्यं तस्मिन् ताइशे, 'When all other political expedients become unmanageable.' 'When all other political expedients fail to accomplish.' चण्डदण्ड:—Analyse चण्ड: दण्डो यस्य स चण्डदण्ड:, ' Waging a fierce war. ' 'Making a terrible assault.' 'Of a severe punishment. ' महीपति:-Analyse मह्याः पतिः महीपतिः, 'The lord of the earth. ' अदुष्टायति—Analyse अदुष्टः आयतिः उत्तरः कालः यस्य तद् अदुष्टायति, 'The future of which is not attended with evil.' 'The future whereof is peaceful (or innocent). ' आयतिः, Expl:—आयंस्य-न्तेऽत्र ! आयस्यित वा । इति आयितः उत्तर कालः, 'The fututre.' 'The future time. ' Cf. Páṇi. III. 3. 94. " जियां क्तिन," 'To express an action &c. by a word in the feminine gender, the affix क्तिन is added to the root, ' Cf. Medi. "आयतिस्तु क्षियां दैर्घ्ये प्रभावागामि-काल्योः." Translate:—'When all other political expedients fail (lit. become difficult to be accomplished) the lord of the earth wages fierce war, and takes the full advantage ( lit. enjoys the fruit) of polity the future whereof is peaceful.

St. 31. अन्याहति—Construe मुग्योपि बहुवः दण्डेन विना अन्याहति गौः रिक्षितुं न शक्या इति प्रत्येति किमु राजकं. अन्याहति adv.—Analyse न न्याहति यथा भवति तथा अन्याहति, 'Without any interruption.'' Uninterruptedly.' 'Beyond question.' राजकं—Analyse राजां समूह: राजकं, 'A multitude of kings.' बहुव: ( or बहुव: ), Expl:—बहुं वाति वापति वा । बहुव:, 'A cowherd.' Derived from बहु vt. or vi. 1. A. (सेट्) 'To be covered.' 'To go.' 'To move.' Cf. Paṇi. III. 3. 18. It may also be derived from बा vt. or vi. 2. P. (अनिट्) 'To go.' Or from बे vi. 1. P. (अनिट्) 'To be dry.' Cf. Paṇi. III. 2. 3. Also Hema "बहुव: स्पात्सपकारे गोदोग्धरि वृकोदरे." अञ्चाहति—'It is beyond question that even a silly cowherd believes that it is not possible to look after the kine without a rod; how much more is it with the multitude of kings.'

St. 32. क्षोणीपातः—Constrne त्यक्तदण्डः अग्रहीतजगत्करः अपि पदं वाञ्छन् क्षोणीपतिः जराक्रान्तः इव ध्रुवं आधु पतातिः अगृहीतजगत्करः—Analyse न गृहीतः अगृहीतः । अगृहीतः जगतः करो येन स अगृहीतजगत्करः, ' Who has not received the tributes of the world.' 'Who has not imposed taxes on people.' When applied to जराकान्त the compound may be analysed as, अगृहीतः अवृतः जगतां मनुष्याणां करो हस्तो येन स ताहकः, one who has not held the hand of men for support.' क्षोणीपति:--Analyse श्लोण्याः पतिः श्लोणीपतिः, 'Lord of the earth.' जराकान्तः-Analyse जर्या आक्रान्तः जराक्रान्तः, ' Overcome by old age.' त्यक्तदण्डः-Analyse त्यक्ती दण्डो येन स त्यक्तदण्डः. 'Who has abandoned or dismissed his army.' When applied to जराकान्त the compound may be analysed as, त्यक्तः उत्मृष्टः दण्डो यष्टियेन स ताहवः, 'Who has left off his holding staff.' Translate;- 'A paramount lord of the earth who has dismissed his army, has not imposed (lit. levied) tributes on the world and yet wishes to have the title (of the paramount lord ) certainly gets an instant fall like one overcome by old age.

- St. 33. इत्थं—Construe इत्थं उपायानां चतुष्टयीं प्रक्तिं कुर्वाणस्य [ राजः ] इन्दुप्रभागोरं यज्ञः परेरश्वस्यतां त्रजतिः इन्दुप्रभागोरं—Analyse इन्दोः प्रभावद् गौरं इन्दुप्रभागोरं, 'White like the light of the moon.' अश्वस्यतां—Analyse न श्रम्यं अश्वस्यं तस्य भावः अश्वस्यता तां अश्वस्यतां, 'The state (or condition) of undecaying (or imperishableness)'. Cf. Páṇi. VI. 1.81. इत्यं—'The fame, white like the light of the moon, of one, who, in this way, employs the four-fold scheme of the political expedients, attains an unassailable position (even) by enemies.'
- St. 34. जूरं—Construe सम्यक् संरक्षिताः प्रजाः जूरं पुरुषसारज्ञं नीतौ पटुं अलम्पटं नृपं कोशैः वर्धयन्तिः Cf. Kamandaki's Nîtisara, VI. 8. "धर्मा-धर्मौ विज्ञानन् हि शासनेऽभिरतः सताम्। प्रजां रक्षेन्नृपः साधु हन्याच परिपन्थिनः॥" Also Cf. Panch. I. 224 and 349. "हिरण्यथान्यरत्नानि यानानि वि-

विधानि च। तथान्यदिष यितिश्चित्प्रजाभ्यः स्यान्महीपतेः ॥ " पुस्पसार्ज्ञ — Analyse पुरुषाणां सारं जानातीति पुरुषसार्ज्ञः तं पुरुषसार्ज्ञः 'Conversant with the courage (or prowess) of men. 'अटम्पटं—Analyse न टम्पटः अटम्पटः तं अटम्पटं, 'Not libidinous.' 'Chaste.' ज्र्रं, Expl:—ज्र्यतीति ज्रूरः तं ज्र्रं, 'A hero.' 'A warrior.' Derived from ज्र्र् vi. 10. A. (सेद्) 'To be powerful.' 'To act the hero.' Cf. Medi. "ज्रूरः स्याद् यादवे भटे." Also Hema. and Vis'va, "ज्रूरआर्भटे स्यूरे." Translate:—'The subjects, if rightly protected, prosper, with treasure, a brave king, who is conversant with the power of men, skilful in pelitics, and not libidinous (to carnal appetite).'

St. 35. उम्भनीय:—Construe गुण्योपि अन्वयवर्जितः उन्नैः पदं न उम्भनीयः । रत्नाळ्यमपि पादमण्डनं मूर्पि कः कुर्वीत [न कोपीत्यर्थः]. उम्भनीयः—Poten. past. pass. parti. 'To be obtained (or received).' 'To be attained.' गुण्यः, Expl:—प्रशस्ताः गुणाः सन्त्यस्य गुण्यः प्रशस्तगुणवान्, 'Endowed with virtues (or merits).' अन्वयवर्जितः—Analyse अन्वयवर्जितः अन्वयवर्जितः, 'Destitute of noble descent.' 'Having no lineage.' रत्नाळां—Analyse आध्यायतीति आळ्यम् । रत्नैः आळ्यं रत्नाळां, 'Abounding in jewels.' Full of jewels.' पादमण्डनं—Analyse पादयो-मण्डनं पादमण्डनं, 'A foot ornament.' For the reverse idea Cf. Uttar. I. 14. ''नेसर्गिकी सुरभिणः कुसमस्य सिद्धा । मूर्णि स्थितिनं चरणेरवताडनानि." उम्भनीयः—'Though endowed with merits, a person, without lineage, ought not to receive exalted position. Who would place, on his head, a foot ornament, though abounding in jewels?'

St. 36. मूर्ल:—Construe केरपि गुणैरविख्यातः [केवलं ] वंशेनैव विभावितः कुलीनोऽपि मूर्लः भूभुजा मातङ्ग इव वर्णः [त्याज्यः ]. Vide Kámandaki's Nîtisàra, canto IV. verses 25 to 38. कुलीनः, Expl:—कुल्स्याप्त्यं कुलीनः, 'Born of a noble family.' 'Of a noble descent.' Cf. Pani. IV. 1. 139. "कुलात्वः," 'The affix & comes, in the sense of a descendant, after the Nominal-stem 'कुल' and a compound word that ends in 'कुल.' Also Cf. Pani. IV. 1. 140. "अपूर्वप्रवादन्यत्रस्यां युद्धकर्ता," 'The affixes 'यत' and 'दक्रभ्' come optionally after the word 'कुल' when it is not preceded by any other word which gets the designation of पद (I. 4. 14)'. Vide Hema. "अथ कोल्यकः सारमेयकुलीनयोः" मातङ्गः, Expl:—मतङ्गस्यापत्यं पुमान् मातङ्गः। अथ वा। मतङ्गस्यायं मातङ्गः, 'A Chânda'la.' 'A man of a lowest class.' 'An outcast.' भूभुजा—Analyse भूवं भूनकीति भूभुक् तेन भूभुजा, 'By a king.' 'By the lord' of the earth.' अविख्यातः—Analyse न विख्यातः अविख्यातः 'Not celebrated for any other

merits but simply known by his race, a fool, though born of a noble family, should be abandoned by a king like a Chandúla.'

St. 37. तद्—Construe अन्वयेन गुणेन च युक्तं उपघागुद्धं मीलं साचिव्यं लम्भयन् भूपतिः न प्रमावतिः उपघागुद्धं—Analyse उपघागुद्धं मीलं साचिव्यं उपघागुद्धं, 'Of an undefiled trial (or test) of honesty.' It consits of four kinds viz. 'loyaty,' disinterestedness,' continence,' and 'courage.' उपघा, Expl:—उपधीयते गुद्धिज्ञानमत्रेति उपघा। धर्मायेपैत्पर्पाक्षणम्। 'Trial (or test) of honesty.' 'Political expedients.' Kamandaka thus defines the term:—"उपेट्य धीयते यस्माद्ध्यवित् ततः स्मृता। उपाया उपघा ज्ञेयास्तयामात्यान्परिक्षयेतः" साचिव्यं, Expl:—सचि क्षेष्टं वातीति सचिवः तस्य भावः कर्म वा साचिव्यं, 'The office of a minsiter.' 'Ministership.' भूपति:—Analyse भ्रवः पतिः भूपतिः, 'The lord of the earth.' Translate:—'For this reason, a lord of the earth, securing the hereditary services of a minister, of undefiled test of honesty, and endowed with virtues and noble descent, does not swerve from his duty.'

St. 38. यस्मिन्—Construe यः यस्मिन् [ कर्मणि ] कृत्यात्ररोधेन सोहद् प्रतनोति स तीर्णतोयः प्रविम्ब कृत्यान्ते तं त्यजितः कृत्यात्ररोधेन—Analyse कृत्यस्य अत्ररोधः कृत्यात्ररोधः तेन ताद्दशेन, 'In accordance with the importance of the business (or action).' सोहद्, Expl:— सुहृदः भावः सोहद्, 'Friendship.' 'Intimacy.' कृत्यान्ते—Analyse कृत्यस्य अन्तः कृत्यान्तः तास्मिन् कृत्यान्ते, 'At the end (or after the accomplishment) of the business.' तीर्णतोयः—Analyse तीर्णं तोयं येन स तीर्णतोयः, 'One who has got across (or crossed) water.' यस्मिन्—'In accordance with the weight of the object of a certain nature to be accomplished, he, who contracts a friendship, and forsakes him after he has gained his point, is like one, who abandons a boat, after he has crossed the water (of a river).'

St. 39. यो—Construe यो त सहतारों निष्कारणायुक्तस्नेहपाओं देहजीवितयोः इव तयोभेंदो सृत्युना एव [भवेनान्यथा]. निष्कारण'—Analyse स्नेहस्य पाशः स्नेहपाशः। न युक्तः अयुक्तः। निष्कारणाद् अयुक्तः स्नेहपाशः याभ्यां तो ताहशो, 'Who have not left the tie of friendship without any special motive (or without a reason i. e. causelessly). ' देहजीवितयोः—Analyse देहभ जीवितं च देहजीवितं तयोः देहजीवितयोः, 'Of (the tie) of body and life' (i. e. vitality). Translate:—' But the dissolution of friendship between those excellent friends, who have not abandoned the tie of frindship, without any special motive, can be effected simply by their death, like the dissolution of the bodily frame and vitality.'

St. 40. इण्ड°—Construe दण्डद्रविणदुर्गैकसङ्गी भूपातिः आत्मानमेव सततं रक्षति। अदो जगत् रक्षति किन्छः दण्डद्रविण् —Analyse दण्डश्च द्रविणं च दुर्गश्च दण्डद्रविणदुर्गोः एतेपां एकसङ्गो विद्यते अस्य स दण्डद्रविणदुर्गेकसङ्गी, 'Possessing the unique means of army, treasure and forts,' आत्मानं—'His own body (i. e. the mortal frame) as well as the country over which he rules.' Cf. Kamandaki's Nîtisa'ra, VI. 2. 3. "अभ्यन्तरं शरीरं स्वं बाद्यं राष्ट्रग्रद्धतम् । अन्योन्याचारसम्बन्धादेकमेवेद्यमिष्यते ॥" "राज्याङ्गानां तु सर्वेषा राष्ट्रग्रद्भवित सम्भवः । तस्मात्सवैत्रयकेन राजा राष्ट्रं प्रसाधयेत् ॥" भूपतिः— Analyse भ्रवः पतिः भूपतिः, 'The lord of people,' दण्ड°—'The lord of the people, having the unique means of army, treasure and forts, protects himself (i. e. his own dominions). Can he protect (the whole of) this world?'

St. 41. इति—Construe इति प्रकृतिवर्गादिनिणेये नयाश्रयः श्विपतान्तर्वहिः श्वरः त्वं वसन्थरां साधु शाधिः प्रकृति॰—Analyse प्रकृतीनां वर्गः प्रकृतिवर्गः स आदियेषां ते प्रकृतिवर्गादयः तेषां निणेयाः तेषु ताहशेषु, 'In order to determine the classes and the working of the subjects.' नयाश्रयः—Analyse नयस्य आश्रयः नयाश्रयः, 'Initiating himself into the laws of policy.' श्विपतान्त॰—Analyse श्वितः नाशं प्रापितः अन्तर्वहिः श्वर्येन स ताहशः, 'One who has destroyed (or brought to destruction) the inward as well as outward enemies.' वसन्थरा, Expl:—वस धारयतीति वसन्थरा, 'Containing wealth in its interior bed.' 'The earth.' Cf. Paṇi. III. 2. 46. And Paṇi. VI. 4. 94. " खाचे हस्वः " 'The penultimate of the Causal stem is shortened before the affix खच्.' Translate:— 'You, in order to determine the classes and working of subjects in this way, having mastered the laws of regal policy, and having subdued the inward as well as the outward enemies, should righteously rule over the earth.'

St. 42. इत्थं—Construe राजेन्द्रे इत्थं वादिनि [सिति] मौनमाधिश्रतः रामः हृदयाविधा शोकेन वाष्पेः हृदयं ववर्षः राजेन्द्रे—Analyse राज्ञां इन्द्रः राजेन्द्रः तस्मिन् राजेन्द्रे, 'Best of the kings.' मौनं, Expl:—म्रनेः भावः कर्म वा मौनं, 'Silence.' हृदयाविधा—Analyse हृदयं विध्यतीति हृदयाविध् तेन हृदयाविधा, 'Piercing the heart.' Cf. Pani. VI. 3. 116. See our notes on VIII. 63. इत्थं—'When that paramount monarch said so, Rama, who had kept silence, poured out his heart by means of tears, brought forth by anguish, piercing his heart.'

Sts. 48-44. ततः—Construe ततः श्रियः निधिः स महीपातिः निर्भरीकृत-सम्भारः वजासने भद्रं निधाय प्राभिषिकः पृष्ठकं विष्टयन्थिमन्थरया तया मन्थरया [तं] वीरं वरी स्मारियत्वा तया राज्यं रुख्ये. वज्रासने—Analyse वज्राणां आसनं वज्रा-

सर्न तस्मिन् वजासने भदासने, 'A splendid seat of jewels. ' निभैरी'-Analyse निर्भरीकृतः संभारो येन स ताहकः, 'Who has made inaugural preparations on a grand scale.' महीपात:—Analyse मह्याः पतिः महीपतिः, 'The lord of the earth. ' गृष्ठ'—Analyse पृष्ठ संविधो यो ग्रन्थ: मांसाईद: तेन मन्थरं मन्दं यातं यमनं यस्याः सा तया ताहत्या, 'Having a slow gait on account of a wen (or hump) grown (lit. rested) on her back.' मन्यः = अर्वुदः [ मांसार्वुदः ], "A hump. ' " A wen. ' Cf. Medi. " अर्वुदो मांसकी-छेऽस्त्री परुपे दत्तकोटिषु । महीयरविशेषे ना " आवार्क् in Marathi. राज्यं, Expl :-- राज्ञो भावः कर्म वा राज्यं, 'Kingdom.' मन्यरया = कुञ्जया, By a hump-backed female slave of Kaikeyi.' According to one account, an incarnation of Gandharvi Dundubhi. According to another a daughter of Virochana. She instigated Kaikeyi, the favourite wife of Das'aratha, to plot the banishment of Ra'mabhadra, by suggesting that his elevation to the throne would involve the degradation of her son, Bharata. Kaikeyî in obedience to the evil council of कुटजा, insisted, on the eve of Ra'ma's coronation as hair-apparent, her royal husband to grant her the two boons, formerly promised to her, by him. The king, in his dotage, yielding to her persuasions, banished Ra'ma for fourteen years to a forest and installed Bharata on the throne. For the definition of युग्म, see our notes on II. 2. Translate:— Then that lord of the earth, the store of wealth, who had made inaugural preparations on a grand scale, placed his lovely son on the jewelled throne and was about to install him on his kingdom, was stopped in his proceeding by her (i. e. Kaikeyî), instigated by Manthara, of a slow gait, on account of the hump, grown on her back, by reminding the warrior of the promised boons ( two ).

St. 45. आदिदेश—Construe ततः इन्द्रसमः [ राजा ] वननेक्षणं दश्यीव-शर्द्ध [ तं पुत्रं ] चतुर्देश समाः वनेषु वस्तुं आदिदेश वनजेक्षणं—Analyse वने जले जाते वनजे कमले तं इव ईक्षणे यस्य स तं तारशं, 'Having eyes resembling a pair of lotuses.' 'Lotus-eyed.' दश्यीवश्यं—Analyse दश्यीवस्य शत्युः तं तारशं, 'The enemy of ten-necked demon.' इन्द्रसमः—Analyse इन्द्रेण समः इन्द्रसमः, 'Equal in power with Indra.' आदिदेश—' At last the king, equal in might with Indra, ordered his lotus—eyed son, the enemy of the ten-necked demon, to stay (somewhere) in forests for fourteen years.'

St. 46. अनिन्य°—Construe अथा अनिन्यजानिना आरूदः पुरः कृतप्रस्थाः नसौमितिः स्फुरत्केतुः रथः पुरः निर्जगामः अनिन्य°—Analyse अनिन्या जाया यस्य स अनिन्यजानिः तेन अनिन्यजानिना, ' By him having a faultless

wife. ' जाया is changed to जानि in the बहुत्रीहि compound and is thus derived, "पतिभायाँ संप्रविदय गर्भो भृत्वेह जायते । जायायास्ताह जायत्वं यदस्यां जायते पुनः "॥ कृत"—Analyse कृतं प्रस्थानं येन स कृतप्रस्थानः। कृतप्रस्थानः सोमित्रियंस्मिन् स कृतप्रस्थानसोमित्रिः, 'Possessing Sumitra's son, who has made his preparations for departure (or going forth)'. स्प्रत्केतः—Analyse स्प्रत्नतः केतवः यस्मिन् स स्प्रत्केतः, 'The flags in which were fluttering.' अनिन्य"—'A chariot, mounted by Ráma, having a faultless wife and the front side of which was occupied by Sumitra's son for departure, and with fluttering flag, set out in front.'

St. 47. अश्रुभि:—Construe सीता न केवर्ड निजमेव हृद्ये अश्रुभिः आर्द्र चकार किन्तु वनाध्वनि प्रेक्षितस्य जनस्यापि वनाध्वनि—Analyse वनस्य अध्वा वनाध्वा तस्मिन् वनाध्वनि, 'On the forest-road.' Translate:—'Sîtá did not only wet (or drench) her own heart with tears but also of the people, who saw her on the forest-road.'

St. 48. जगत् "Construe जगनेत्राभिरामस्य कक्षस्य रहितागसः रामस्य स्थागिनं देवं असवः घृणया इव जहुः. जगनेत्राभिरामस्य—Analyse जगतः नेत्राणां अभिरामः जगनेत्राभिरामः तस्य तादशस्य, 'Of one delightful to the eyes of the world.' रहितागसः—Analyse रहितं आगः यस्मात् स रहितागाः तस्य रहितागसः; 'Of one free from offence.' शक्कस्य, Expl:—शक्नोतीति शक्कः तस्य तादशस्य, 'Of one who speaks pleasingly (or kindly).' Derived from शक् vi. 5. P. (अनिद्) 'To be able.' 'To be powerful.' Cf. Unadisâtra, "मूङ्शक्याविभ्यः क्षः." घृणया, Expl:—श्चियन्तेऽनया इति चृणा तया घृणया, 'Through compassion (or pity).' Derived from घृ vt. 1. P. (अनिद्) 'To sprinkle.' 'To wet.' Cf. Hema. "घृणा तु स्याज्जगु-स्तायां!" Also Anekartha, "दौर्मनस्यं घृणा प्रोक्ता चृणा च करणा मता." Translate:—'The vital breaths, as if through pity, abandoned the monarch renouncing his innocent son Rama, of kind words, and of delightful appearance to the eyes of the world.'

St. 49. न्यवर्तत—Construe अथ क्षता क्षत्रियत्रयं परित्यज्य ऊढाशु विल्तयीवं तेनैव [क्षत्रियत्रयेण ] चिरं वीक्षितः [सन् ] न्यवर्ततः क्षता, Expl:—क्षद्तीति क्षता, 'A charioteer.'' A coachman.' Derived from the सोत्र root क्षद् थर. 1. A. (अनिद्) 'To grind.'' To cover.'' To eat. 'Cf. Uṇàdisûtra "तृन्तृची शंसिक्षदादिम्यः संज्ञायां चानिदीः "Cf. Medi." क्षता जूदाक्षत्रियजे प्रतिहारे च सारथी । शुजिष्यातनयेऽपि स्यात्रियुक्तवेषसोः पुमान्." Also Hema. 'क्षता जूदात क्षत्रियायां जाते सारथिवेषसोः । नियुक्ते दासजे द्वाःस्थे. "क्षत्रियत्रयं—Analyse क्षत्रियाणां त्रयं क्षत्रियत्रयं, 'The triad of the Kshatriyas.' क्षत्रश्र—Analyse ऊढानि अश्रृणि यस्य तद् ऊढाश्र—'Shedding tears.' विष्तिसीवं—Analyse विल्ता ग्रीवा यस्य तद् विल्तग्रीवं, 'Having their necks

turned back (or round).' न्यवर्तत—'Then the charioteer left the triad of the Kshatriyas and being long seen by them (alone), with their faces (lit. necks) turned round, and the eyes shedding tears, returned.'

- St. 50. द्वित्राणि—Construe एथं त्यक्त्वा द्वित्राण्येव पदान्याचाय निःसहा मिथिली अन्यद् येयं कियद् िअस्ति ] इति पप्रच्छः द्वित्राणि—Analyse द्वे वा त्रीणि वा द्वित्राणि, 'Two or three.' निःसहा—Analyse निर्गतः सही वर्छः यस्याः सा निःसहा अवला, 'Of a weak frame.' 'Of a weak constitution..' सह m. n.—'Strength, ''Power.' Cf. Medi. " सहो वर्छे नः स्थियं स्थात् स्थियं तु नस्थिपने । दण्डोऽत्पलासुद्रपणीकुमारीपृथिवीपु च.' Also Hema. " सहः क्षेमे बर्छेपि च। सहोन्यां सह देवायां कुमार्यां नस्थियने । सुद्रपण्यां च ॥'' येयं, Expl:—यातुं योग्यं येयं, 'Ought to be travelled.' 'Should be traversed.' मैथिली, Expl:—मिथिलस्य गोत्रापत्यं स्त्री मैथिली, 'The daughter of the Mithila king.' Translate:—'Abandoning the chariot and passing over the ground (or road) only three or four steps, that feeble daughter of the Mithila king inquired how long is the next station to be gone over (or traversed) was.'
- St. 51. राम°—Construe रामहस्तस्थशाखायकिल्पतातपत्रारणं तस्याः तस्याः अयेसरङक्ष्मणमभवत् राम॰—Analyse रामस्य हस्तः रामहस्तः तस्मिन् तिष्ठ-तीति रामहस्तस्थाः। रामहस्तस्थः शाखायः किल्पतं आतपस्य वारणं यस्मिन् तत् लाहशं, 'Furnished with a parasol made of the tender leaves of the branches held in the hand by Rama.' अयेसरङक्ष्मणं—Analyse अये सरतीति अयेसरः । अयेसरो उद्मणो यस्मिन् तद् अयेसरङक्ष्मणं, 'In which Lakshmana was walking in front.' 'The front whereof was led by Lakshmana.' राम॰—'Her journey was characterized by the front being led by Lakshmana and by the existence of a parasol, made of the tender leaves of the branches, held by Rama, in his hand.'
- St. 52. इक्षु Construe सोत्पलाम्भसः इक्षुशाकदशालेयक्षेत्रान् उत्तरकोसलान् परयन्तः भागीरथीतीरं ययुः इक्षु Analyse इक्षूणां शाकदानि इक्षशाकदानि ।
  शालीनां भवनानि शालेयानि । शालेयानि च तानि क्षेत्राणिः च शालेयक्षेत्राणि । इक्षशाकदानि ।
  कटानि शालेयक्षेत्राणि येषु ते तान् तादशान्, 'Abounding in the fields of S'ali-rice and sugar-canes.' Of. Pani. V. 2. 29. and the Vartika thereto, "भवनेक्षेत्रे इक्ष्यादिम्यः शाकदशाकिनी," 'The affixes शाकद and शाकिन denote 'a field where it grows, 'after the words इक्षु &c.
  As, इक्ष्यशाकदम् । Also Pani. V. 2. 2. "त्रीहिशाल्योदंक," 'The affix दक् comes in the above sense of 'a place of growing, when it is a field, 'after the words त्रीहि and शालि.' उत्तरकोसलान्—Analyse उत्तर-

राश्र ते कौसलाश्र उत्तरकौसलाः तान् तादशान्, 'The northern Kosalas.' The kingdom of कीसड, according to the रामायण, was situated along the banks of the ever, the river Gogra of the present day. Its capital switch is described in the fifth chapter of the Adikanda and said to have extended forty eight miles in length and twelve miles in breadth. It was also called साकेत and one of its principal suburbs was नान्दियाम, where भरत governed the kingdom, during the absence of TH. We know from the अयोध्याकाण्ड that it lay to the east of the capital. 'My opinion as to its situation, 'observes Anundoram Boorooah, 'is based on several passages of the महाभारत and मत्त्यप्राण which show not only that it was about the Gomati, but also that it was about its confluence with the Ganga.' There is a celebrated place of pilgrimage called Dhopapura on the right bank of this viver 18 miles South-East of Sultanpura ( formerly known as Kus'abhavanapura ), which is probably the रामतीर्थ of the महाभारत. From a look at the map it will appear that it lies in a line from अयोध्या to प्रयाग—the route taken by राम in his exile; and the name signifies 'where sins are washed away.' At the time of Rama's death, his two sons हुआ and उन reigned respectively at कुशावसी in southern कोसल in the defiles of the Vindhyas and at S'ravastî in northern कोसल. In the मत्स्यपुराण, the last province is called गण्ड, a district still known by the same name and occuring in the महाभारत after पाञ्चाल among the conquests of भीम. There can be no doubt, therefore, that the country north of अयोध्या, comprising गण्ड and Baraitch, was known as उत्तरकोसल. For the full account, see Anandoram Boorosah's ancient geography of India, paras 93-96. pp. 48-90. भागीरथीतीर-Analyse भागीरथ्याः तीरं भागीरथीतीरं, 'To the bank of the Bhaghrathi.' भागीरथी—The Ganges. The name is derived from भगीरथ, a descendant of Sagara, whose austerities induced S'iva to allow the sacred river to descend to the earth for the purpose of bathing the ashes of Sagara's sons, who had been consumed by the wrath of the sage Kapila. Bhagiratha named the river Sagara, and after leading it over the earth to the sea, he conducted it to Patala, where the ashes of his ancestors were laved with its waters and purified. सोत्पलाम्भसः—Analyse उत्पर्केः सहितानि यानि अम्मांसि येषु ते तान् ताट्यान्, 'Having ponds of water full of lotuses.' इक्षु —' They came to the bank of the Bhagirathi, marking ( lit, seeing ) on their way, the sites of the northern

Kosalas, having ponds of water, full of lotuses, and abounding in the fields of sugar-canes and the paddy of the S'ali-rice.

Sts. 53-55. अथ—Construe अथ कालिन्दीमनासाय दिवः सरितं उद्घंष्य पुण्यं भारद्वाजाश्रमं च रष्ट्रा चित्रकृटस्य अध्वनः चिद्धं नदनदीदेशैः वृक्षक्षमायरैश्र राजन्य-भोगिने उक्त्वा गुहे मृहं याते [ सित ] सरितां पत्युः सपत्न्यी स्विमत्राहमजधीवरैः प्रोत्तारितः अकृटज्ञः प्रीतः राघवोऽपि चित्रकृदं ययोः कलिन्दी, Expl :- कलिन्दस्य कल्डिन्दनान्नः पर्वतस्य इयं कालिन्दी, 'The river Yamuna.' Cf. Páni. IV. 3. 120. कालिन्दी or युम्रना—The river Jumna, which rises in a mountain called Kalinda (sun ). The river Yamuna is personified as the daughter of the sun by his wife time. So she was sister of Yama. Balara'ma, in a state of inebriety, called upon her to come to him that he might bathe, and as she did not heed, he, in a great rage, seized his ploughshare-weapon, dragged her to him and compelled her to follow him whithersoever he wandered through the wood. The river then assumed a human form and besought his forgiveness, but it was some time before she could appease him. Wilson thinks that "the legend probably alludes to the construction of canals from the Jumna for the purpose of irrigation. The river is also called सूर्यजा and त्रियामा. उहुंच्य Ger.— 'Having crossed.' दिव: सरितं-'The heavenly river,' (i. e. the Ganges ). im-The sacred river Ganges. It is said to be mentioned only twice in the Rig-veda. The Pura'nas represent the वियद्भा, or heavenly Ganges, to flow from the toe of Vishna, and to have been brought down from heaven, by the prayers of the saint Bhagiratha, to purify the ashes of the sixty thousand sons of king Sagara, who had been burnt by the angry glance of the sage Kapila. From this earthly parent the river is called Bha'gîrathi. Ganga' was angry at being brought down from heaven, and S'iva, to save the earth from the shock of her fall, caught the river on his brow, and checked its course with his matted locks. From this action he is called Gangadhara, 'upholder of the Ganges.' The river descended from S'iva's brow in several streams, four according to some, and ten according to others, but the number generally accepted is seven, being the सप्तसिन्धनः, the seven Sindhus or rivers. The Ganges proper is one of the number. The descent of the Ganges disturbed the sage Jahnu as he was performing a sacrifice, and in his anger he drank up the waters, but he relented and allowed the river to flow from his ear, hence the Ganges has the name of जाइनी. Personified as a goddess,

Ganga' is the eldest daughter of Himavat and Mena, and her sisterwas say. She became the wife of king aras and bore a son Bhishma; who is also known by the metronymic, G'angeya." Being also, in a peculiar way, the mother of Ka'r tikeya, she is: called द्वमारम्. Gold, according to the Maha'bharata, was borne by the goddess ting to Agni, by whom she had been inpregnated. भारद्वाजाश्रमं-Analyse भारद्वाजस्य आश्रमः भारद्वाजाश्रमः तं ताहशं, 'To the hermitage of Bha'radva'ja.' भारद्वाज m.—A Rishi to whom many Vedichymns are attributed. He was the son of Brihaspati and father of Drona, the preceptor of the Pandavas The तित्रीय Brahmana says that " he lived through three lives " ( probably meaning a. life of great length ), and that "he became immortal and ascended. to the heavenly world, to union with the sun." In the Maha'bha'rata he is represented as living at Hardva'ra; in the Ra'ma'yana he received Ra'ma and सीता in his hermitage at प्रयाग, which was. then afterwards much celebrated. According to some of the Puranas and the Harivans'a, he became by gift or adoption theson of king Bharata, and an absurd story is told about his birth to account for his name: His mother, the wife of उत्तरम्, was: pregnant by her husband and by Brihaspati. Dîrghatamas, the son by her husband, kicked his half-brother out of the wombbefore his time, when Brihaspati said to his mother, 'भर द्वाजम', 'Cherish this child of two fathers.' चित्रकृट m.—'Bright-peak,' The seat of Va'lmiki's hermitage, in which Ra'ma and सीता both found refuge at different times. It is the modern Chitrakote, on the river Pisuni, about fifty miles south-east of Banda in Bundels khanda. It is a very holy place, and abounds with temples and shrines, to which thousands annually resort. "The whole neigh. hourhood is Ra'ma's country. Every headland has some legend, every cavern is connected with his name." नदनदीदेशै:—Analyse नदाश्च नदीदेशाध नदनदीदेशाः तैः ताहशैः, " By large rivers and countries abounding with streams.' दक्ष°—Analyse दक्षात्र क्षमाथरात्र दक्षक्षमाथराः तै: 'By trees and mountains.' राजन्य°—Analyse राजन्याश्च ते भोगाश्च राजन्यभोगाः तं वियन्ते अस्य राजन्यभोगी तस्मै राजन्यभोगिने, 'To him deserving the kingly enjoyment.' राघवः, Expl:—रघोः गोत्रापत्यं प्रमान् राघवः 'The descendant of Raghu.' गुह m.—Name of a Cha'nda'la or Nishada ( or Bhill ), king of S'ringavera and friend of Rama. Heis said to have assisted Ra'ma in crossing the river Ganges. समित्रा°—Analyse समित्रायाः आत्मजः समित्रात्मजः स च ते धीवराश्च समित्रात्म-जिथीवराः तैः ताहरौः, ' With fishermen and the son of सिमत्राः' अकूटकः

Analyse अकूर सत्यं जानातीति अकूरजः 'Knowing (or realizing) the truth.' प्रोत्तारितः, Expl:—प्रक्षेण उत्तारितः प्रोत्तारितः, 'Caused to pass over.' 'Brought safe to the other end.' For the definition of विशेषक see notes on II. 2. Translate:—'Without reaching the Jamna', (but) having crossed the Ganges (tit. heavenly river) and seen the holy hermitage of the sage Bha'radva'ja, Guha went home after telling him, who deserved kingly enjoyment, the marks of the road to Chitrakûta, by means of rivers and countries abounding with streams and by trees and mountairs; the delighted Ra'ghava also, who knew the truth having been brought safe over the two co-wives of the ocean (tit. the lord of rivers), by the fisherman, with the son of Sumitra' (i. e. Lakshmana) proceeded to Chitrakûta.'

St. 56, तत:—Construe ततः स [ रघुवीरः ] सीतामुखाम्भोजभ्रमरंत्वे कृत-स्प्रहं वृद्धिपुष्टं [ काकं ] अस्रेण नष्टैकदृष्टिं चकार. Cf. R. XII. 22-23. सीता°-Analyse सीताया मुखमेव अम्मोजं कमछं तत्र अमरत्वं तस्मिन ताहशे, Becoming a lover to the lotus in the form of Sha's face.' 'Betraying love to the lotus in the form of Sità's face. ' कृतस्पृहं-Analyse कृता स्प्रहा येन स तं तादशं, 'Who has shown passion,' 'Who has betrayed his passion for.' नष्टेकहर्षि—Analyse एका चासौ दृष्टिश्च एकदृष्टिः एकनेत्रम्। नद्या एकदृष्टिर्यस्य स तं तादशं, 'Having the loss of one eye.' 'Losing one of its eyes.' बलिपुष्टं —Analyse बलिभिः प्रष्टः बलिपुष्टः तं बलिपुष्टं ऐन्द्रीकार्क 'Nourished by offerings (or oblations).' 'A crow.' This बहिनुष्ट was ऐन्द्री. The poet, like Kalidasa, seems to have followed the story of the Padma Purana: राघवश्चित्रकृटाद्री सातुजोऽरमत श्चिया । कदा-चिदङ्के वैदेखा निदाणे रघुनन्दने । ऐन्द्रः काकः समागम्य जानकी विश्य काछकः । . विद्दार नखेस्तीक्ष्णैः पीनोन्नतपयोषरम् । तद्दष्ट्वा राघवः कुद्धः कुशं जग्राह पाणिना । ब्राह्म-णास्रेण संयोज्य चिक्षेप ध्वांश्रमारणे। तं दृष्ट्वा घोरसंकाशं ज्वलत्कालानलोपमम्। दृष्ट्वा काकः प्रदुदाव निनदन् दारुणं स्वनं .....यत्र यत्र यया काकः शरणार्था स वायसः। तत्र तत्र तदस्तं च प्रविवेश भयावहं .....भो भो विलिधुजां श्रेष्ठ तमेव शर्ण वज । स एव रक्षकः श्रीक्षः करणागतवत्सलः । इत्युक्तः सोथ बलिसुग् ब्रह्मणा रघुनन्दनम् । अपेत्य सहसा भूमो निपपात भयातुरः। प्राणसंशयमापत्रं दृष्ट्वा सीता तु वायसम्। त्राहि त्राहीति भर्तारम्रवाच दियता विभुं । ..... ररक्षासौ निजान्नाय तदेकाक्षि ददौ तदा." The Ramayana does not mention that the crow was the son of Indra, nor that Rama was resting his head on the lap of Sità, but that after the royal couple with Lakshmana had partaken of the venison, procured by Lakshmana, Sita was asked by Rama to keep the remainder of the meat for the crows, when he beheld her attacked by a crow. See Ramayana अयोध्याकाण्ड, canto 95. Nir. Ság. edi. verse 38. तत:—'Then he made the crow, who showed passion, betraying love for the lotus-like face of Sità, lost one of his eyes, by means of a missile.'

St. 57. ततः—Construe ततः प्रतीकसंघाटः केक्यवंश्यजी वीरः शोकहि-गुणित अमं विश्रद् रामाअमं ययौ. प्रतीकसंघाटः—Analyse प्रतीकानि ब्रह्मप्य-भात्यादीनि संहन्तीति प्रतीकसंघाटः, 'Gathering (or collecting) for associates a multitude of Brahmanical sages and ministerial officers.' Cf. Pani. III. 2. 49. and the Vartika thereto " कर्मणि समि च." 'So also, when the verb इन् is preceded by the preposition and is in composition with a word in the objective case, the affix अण् is employed; and the final is replaced by दं; as वर्णान् संहन्ति = वर्णसंघादः or वर्णसंघातः 'the alphabet; 'पदानि संहन्ति = पदसंघाटः or पदसंघातः ' connecting the words that are separated. an annotator. ' केक्यवंद्यज:-Analyse केक्यानां वंशे भवः केक्यवंद्यः तस्माज्जातः केक्यवंद्यजः, 'Born of the descendants of the Kekaya race. ' शोकद्विग्रणित:-Analyse शोकेन द्विग्रणितः शोकद्विग्रणितः, ' Doubled by grief. ' रामाअमं—Analyse रामस्य आश्रमस्तं तादृणं, ' To the hermitage of Ráma.' Translate:—'Then the warrior, born of the descendants of the Kekaya race, gathering for associates a multitude of Brahmanical sages and ministerial officers, being with distress (or pain ) doubled by grief, came to the hermitage of Ráma, '

St. 58. राजघ:—Construe कश्चिद् निर्धृणः राजघः [तव ] द्वारि संप्राप्तः इति साथवे कथ्यतामिति राघवः तद्वाक्यं ग्रुआवः राजघः, Expl:—राजानं इन्ती-ति राजघः, 'A killer of a king.' 'A regicide.' निर्धृणः—Analyse निर्गता घुणा यस्मात् स ताद्यः, 'Pitiless.' 'Unmerciful.' 'Cruel.' साधवे, Expl:—साध्नोति धर्म परकार्यं वा इति साधुः तस्मैः साधवे, 'To the sage.' 'To a virtuous man.' Derived from साध् vt. 5. P. (अनिद्) 'To finish.' 'To accomplish.' 'Cf. Unádisûtra, "कृत्रापाजिमिसाध्य-ग्रुप्य उण्." तद्वाक्यं—Analyse तस्य वाक्यं तद्वाक्यं, 'His words.' राघवः, Expl:—रघोः गोत्रापत्यं पुमान् राघवः, 'To the descendant of Raghu.' राजघः—'The descendant of Raghu heard the following words of his,—" please inform the sage (royal) that some one of a pitiless heart, a killer of a king has come to your door."

St. 59. अनुज्ञात:—Construe अथ तेन अनुज्ञातः अनुजः द्वारवन्धातिरिक्तिं किञ्चितिर्यकृत्तोऽरसा पर्णशालां अविशतः अनुजः, Expl:—अनु पश्चारजातः अनुजः, 'Younger brother.' Cf. Paṇi. III. 2. 99. " उपसर्गे च संज्ञा-याम," 'The affix इ comes after the verb जन् with a past signi-

fication when an उपसर्ग is in composition and when the sense is simply appellative.' पर्णशालां—Analyse पर्णेनिमिता भाला पर्णशालां तां पर्णशालां, 'A hut made of leaves.' Cf. Pani. II. 1. 60. and the Vartika thereto, "शाकप्राधिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानम्." द्वारवन्धाति"—Analyse द्वारस्य बन्धः तस्य अतिरिक्तं तेन तादशेन, 'Surpassing the breadth of the door.' 'Exceeding the space of the door.' किञ्चित् —Analyse किञ्चित् तियंक्कृतं उरस्तेन तादशेन, 'With the bosom turned a little obliquely.' The instrumental is कर्ण. Translate:—'Permitted by him, Ra'ma's younger brother entered the leaf-hut, with his bosom, exceeding the space of the door, turned a little obliquely.'

St. 60. भरतः—Construe शोकसन्तप्ती भरतः रामं पाद्योः आदाय आयं इति सकृदुक्ता दीनः [सन्] पुनः फिल्लन नोवाचः शोकसन्तप्तः—Analyse शोकन सन्तप्तः शोकसन्तप्तः, 'Inflamed (or consumed) by sorrow or grief.' आयं—'A man of high birth.' 'A man of noble character.' 'A man who is faithful to the religion and customary law of his country.' 'Cf. "कतंत्र्यमाचरन् कार्यमक्तंत्र्यमनाचरन् । तिष्ठति प्रकृताचारे स वा आयं इति स्पृतः." Bharata thus defines the term :—" कुछं शीछं द्या दानं धर्मः सत्यं कृतज्ञता । अद्भेद्व इति येष्वेतत्तानार्यान्संप्रचक्षते." Translate:—'Consumed by sorrow, Bharata took the feet of Ráma, uttered once only, 'O noble brother,' and being again distressed said not a single word.'

St. 61. ततः—Construe ततः गुरीरन्तं अत्वा स हदिस्पृशा दुःलेन अकेण साभिषेकिमिव औध्वेदिकि कमं चके हदिस्पृशा—Analyse हद्यं स्पृश्वतिति हदिस्पञ्च तेन ताहशेन, 'By heart-touching.' साभिषेकं—Analyse अभिषेकेण सह साभिषेकं, 'As if sprinkling over coronation-water.' औध्वेदिकं, Expl:—देहाद्ध्वं कध्वेदेहः। कथ्वेदेहे भवं औध्वेदिहंकं, 'Funeral.' Cf. Pani. IV. 3. 60. and the Vartika thereto, "कथ्वेदेहास," 'The affix ठञ्च comes after अथ्वेदेह वह औध्वेदिहंकं or औध्वेदिहंकं by Pani. VII. 3. 20. "अनुश्रतिकादीनां च," 'Before a तदित affix having an indicatory म ण or क, the दृद्धि is substituted for the first vowel of both members of the compounds अनुश्रतिक &c.' ततः—'Thus, hearing the demise of his sire, he, with heart-touching grief, performed the funeral ceremony, as if with sprinkling on account of the tears.'

St. 62. श्रापमानां—Construe अथ स्वस्मै श्रापमानां भूतिनिःस्पृहां कैकेवीं गहिन्तं भरतं रामस्तत्र वक्तुं प्रचक्रमे भूतिनिःस्पृहां—Analyse निर्गता स्पृहा यस्याः सा निःस्पृहा भूतो निःस्पृहा भूतिनिःस्पृहा तां तादशीं, 'Indifferent to prosperity.' 'Hopeless of prosperity.' श्रापमानां—Pre. parti. of 42

Translate:—'Then Rama began to address Bharata, who was censuring Kaikeyî, who had lost her hope of prosperity and was hence cursing her own self.'

St. 63. न—Construe गुरो: आज्ञां ज्ञाता जातु विलक्षितां न स्मरामि यतः तातस्य समयं इन्तु नः सद्धं न हि. सद्धं, Expl:—समानः इव पश्यतीति सद्धं, 'Proper.' 'Right.'' 'Suitable.' 'Worthy.' Cf. Páṇi. III. 2. 60. and the Vártika thereto, "समानान्ययोश्वेति वाच्यम्, "'This rule applies also when the word समान and अन्य are in composition with दृश्.' Also Cf. Páṇi. VI. 3. 89. and the Vártika thereto, "दृक्षे चेति वृक्तव्यम्, "'स is substituted for समान also before रृक्ष.' As, सद्धः. समयः, Expl:—समीयतेऽत्र । अनेन वा । समिति वा । समयः, 'Agreement.' 'Compact.' Cf. Hema, "समयः शपथे भाषासम्पदोः काल-संविदोः । सिद्धान्ताचारसङ्केतिनयमावसरेषु च । क्रियाकारे निर्देशे च."न—'Knowing the command of my sire I do not remember to have ever violated it. For it is not at all proper for us to undo the sacred pledge of our sire.'

St. 64. समयस्य-Construe इन्द्रडोकस्थस्य गुरोः समयस्य विटङ्गने तावकी खुद्धिश्र निविशंका पुनरेवं मा जनि. इन्द्रलोकस्थस्य-Analyse इन्द्रलोके तिष्ठतीति इन्द्रलोकस्थः तस्य तादशस्य, 'Of one dwelling in the region of Indra.' Three Lokas are commonly given viz. heaven, earth and the lower world, but the fuller classification enumerates fourteen viz. 1 मुहोंक ( the earth ), 2 मुनहोंक ( the space between the earth and the sun, the region of the Munis, Siddhas &c ), 3 स्वटॉक ( the heaven of Indra above the sun or between the sun and the polar star ), 4 महरोंक ( said to be one crore of Yojanas obove the polar star and to be the abode of Bhrigu and other saints who survive the destruction of the three worlds situated below; during the conflagration of these lower worlds the saints ascend to ), 5 जनलोंक ( which is described as the abode of Brahma's sons सनत्कुमार &c), 6 तपरोंक ( where the deified Viragins reside ), 7 सत्यहोक or সন্মতাক (the abode of Brahmá, translation to which world exempts beings from further birth) and seven lower regions descending from the earth one below the other viz. 1 अतल, 2 वितल, 3 सुतल, 4 रसातल, 5 तलातल, 6 महातल, and 7 पाताल. निविशंका—Analyse निर्गता विशंका यस्याः सा निर्दिशंका, ' Fearlessness in fulfilling the promise of his sire given to his mother, ' (i. e. Rama was not bound to fulfill the promise of his sire now gone to Syarga). Translate:-

'And may not your mind, becoming fearless (on account of our father's death) so as to withhold (violate) the sacrde pledge of our sire, dwelling in the regions of Indra, again entertain such a thought.'

- St. 65. पूजनीया—Construe परयुः सत्यात्वपालिनी देवी ते पूजनीया [च]। पूज्येषु पूजावैश्वरूपं [कर्तृं] आयितं द्विषण्यति सत्यात्वपालिनी—Analyse सत्यं अञ्चपाल्यतीति सत्यात्वपालिनी, 'Preserving the truth.' 'Vindicating (or advocating) the cause of truth.' पूजनीया—Poten. past pass. parti. 'Entitled to homage.' 'Revered.' 'Worshipped. 'पूजावैश्वरूपं—Analyse विश्वस्य भावः वैश्वरूपम्। पूजास वैश्वरूपं पूजावैश्वरूपं, 'Avertedness to worship.' 'Turning away the face from adoration.' पत्यः सत्यात्वपालिनी देवी ते पूजनीया [च]—'The queen, who preserves the truth of her lord, is yet entitled to thy homage.' पूज्येषु पूजावैश्वरूपं [कर्तृं] आयितं द्पयिष्यति—'Avertedness to adore the respectful will cause misfortune (or evil) in the end.'
- St. 66. स्वयं—Construe यो गुरुः स्वयं कृतेन येन दोपेण टक्जते तेन तत्स-त्रियो तद्वानन्योपि च न निन्दताम्. तत्सित्रयो—Analyse तस्य सन्नियो तत्सित्रयो, 'In his presence.' गुरुः m. f.—'A father.''A mother.''Any relative older than one's self. 'Translate:—'When an elderly person (i. e. mother or father) is contrite (lit. feels shame) for a sin (or grievous fault), committed by himself, even another man of a similar fault should not be censured in his presence (i. e. in the presence of the elderly person), making reference to that defect.'
- St. 67. इति—Construe इति व्याहृत्य नम्राय दीनाय पादुके यथा मरो मर्माविधि चर्मे वारि इप्यते वारि [दीयते] तथा ददो. मर्माविधि—Analyse मर्म विध्यतीति मर्माविध् तिस्मन् मर्माविधि, 'Piercing the vital parts of the heart.' मरो—'In the country of Mar war, one of the states of Rajaputana.' 'Any arid region or soil destitute of water.' 'Sandy desert.' इति—'So speaking, he handed over a pair of his wooden shoes to his distressed brother, who had bowed down to him, as water is asked for and is given in the hot season, piercing the vital parts, in the country of Marwar.'
- St. 68. द्विपाकारं—Construe द्विपाकारमिव दृदयं चिरं दर्शयन्तं परिप्वक्ष-प्राप्तसान्त्वं भरतं ज्यायान् व्यसर्जयत्. द्विपाकारं—Analyse द्विपा आकारः यस्य तद् द्विपाकारं, 'Of a twofold form.' 'In a twofold manner.' परिष्वक्ष-प्राप्तसान्त्वं—Analyse परिप्वक्षेन प्राप्त सान्त्वं यस्य स तं ताद्यं, 'One who obtained consolation from an embrace ( of his brother ). ' दर्शयन्तं—

'Showing.' Caus. pre. parti. of হয়. Cf. Pani. I. 4. 52. and the Vartika thereto, " হয়ায়," 'হয় is construed with the accusative in the causal.' But হয়, in classical literature, is sometimes found used with the dative instead of the accusative. Translate:—'Then the elder brother Rama sent away Bharata, who had obtained consolatian from his embrace, and who was long showing his mind, as if, it were made of a twofold form.'

St. 69. ततः—Construe ततः तं शैळं त्यजता रावणारिणा तन्त्रपादिंचेंशुः विराषो [नाम राक्षसः] पञ्चवदीपथे रष्टः शैळं, Expl:—प्रजुराः शिळाः सन्त्यत्र शैळः सं शेडं, 'A mountain.' Cf. Pani. V. 2, 103, and the Vartika thereto, " ज्योत्स्नादिभ्य उपसंख्यानम् " विराध m.—Name of a terrible demon, son of Kala and शतहदा. By penance he had obtained from Brahma the boon of invulnerability. He is described as "being like a a mountain peak, a man-eater, loud-voiced, hollow-eyed, largemouthed, huge, huge-bellied, horrible, rude, long, deformed, of dreadful aspect, wearing a tiger's skin, dripping with fat, wetted with blood, terrific to all creatures, like death with open mouth, bearing three lions, four tigers, two wolves, ten deer, and the great head of an elephant with the tusks, and smeared with fat, on the point of an iron pike, shouting with a loud voice." Ra'ma with Lakshmana and Sita', encountered him in the Dandaka forest, when he foully abused and taunted the brothers, and seized upon Sita'. The brothers proved with their arrows that he was not invulnerable, but he caught them, threw them over his shoulders, and ran off with them as if they had been children. They broke both his arms, threw him down, beat him with their fists, and dashed him to the earth, but they could not kill him, so they dug a deep hole and buried him alive. After his burial there arose from the earth a beautiful person, who said that he was a Gandharva, who had been condemned by Kubera to assume the shape of a Ra'kshasa, from which Ra'ma had enabled him to escape. He is also called Tumburu. रावणारिणा—Analyse रावणस्य अरिः रावणारिः तेन तादशेन, ' By the enemy of Ravana.' ' By Ra'ma.' तन्त्रपादिं चें भु:-Analyse तनं शरीरं न पातयतीति । अथ वा । तनं स्व स्वरूपं न पाति न रक्षति आग्रुविनाशित्वादिति तनूनपादिः। तस्य अचिरिव वश्वः तनूनपादिविर्वेशुः ' Tawny-brown like the flames of fire. ' पञ्चनदीपथे—Analyse पञ्चानां वटानां समाहारः पञ्चवटी । तस्याः पन्थाः पञ्चवटीपथः तस्मिन् तादशे, 'On the road of the Panchavati. ' The five fig trees are :--अवत्य, विल्व, व যারী, and সমৌক. The geography of Southern India, as given i.

the Ramayana, is very accurate. The whole country from the borders of Bundelakhanda to the banks of Krishna appears to have been a vast forest, then known by the general name of Dandaka. Råma entered into it after leaving Chitrakûta and the hermitage of Atri. It was here he crossed the torrent river near a great mountain. This evidently refers to the Narmada. It was in this. forest that he came to a tank called पद्भारसरस् or five nymphs which is probably situated to the south of Central Provinces. It. was in this forest that he passed some time at Panchavati near the Godavarî and mount Prasravana. This part of Dandaka was. known as जनस्थान Human Habitation. Panchavati and Prasravana must have been situated to the northern banks of the Godavari district at a considerable distance from the mouths of the river, probably in the district where the Godávarî rushes from the mountain as Ràma is said to have afterwards travelled westward in search of सीता. तत:- 'As soon as he (i. e. Ráma) left the mountain (i. e. Prasravana) the enemy of Ra'vana saw on the. road of Panchavati a demon named Viràdha, tawny-brown like the flames of fire. '

St. 70. हरन्तं—Construe अथ वैदेहीं हरन्तं निशाचारं विनिहत्य भविष्यत् कथायाः वस्तु संक्षिप्येवादश्येयत्. वैदेहीं, Expl:—विदेहस्य गोत्रापत्यं भी वेदेही तां वैदेहीं, 'The daughter of the king of the Videhas.' निशाचरं—Analyse निशास चरतीति निशाचरः तं निशाचरं, 'A night-roaming fiend.' 'A demon.' वस्तुः n. 'The main plot or subject of a poem or play.' 'The pith or substance of any thing.' Translate:—'Then he killed the night-roaming fiend, who was taking away the daughter of the king of the Videhas, showing (or indicating) the plot of the narration about to take place, as if in a succinct manner.'

St. 71. पञ्चव्या°—Construe अथ रंगत्सारंगशावकैः दृते रम्ये पञ्चव्याअमे वासववर्षसस्तस्य वासो ववृते. पञ्चवव्याश्रमे—Analyse पञ्चानां वटानां
समाहारः पञ्चवटी तस्याः आश्रमः पञ्चवव्याश्रमः तस्मन् पञ्चवव्याश्रमे, 'In the
hermitage situated in Panchavatî.' रंगस॰—Analyse सारंगानां शावकाः
सारंगशावकाः । रंगन्तः सारंगशावकाः रंगत्सारंगशावकाः तैः तादृशेः, 'By the
fleet fawns of spotted—antelopes.' 'By the galloping fawns of
spotted—deer.' सारोह्यारिणी, महिमसिंहगाणः, छक्ष्मीनिवासः, समितविजयः
and others explain the word सारंग in the following way:—सारं शिश्रं
गच्छन्तीति सारंगा इरिणाः । सारं मधुरं गायन्तीति सारंगा श्रमराः। सारं सङीङ
गच्छन्तीति सारंगा गजाः । सारं जङं याचन्ते इति सारंगाश्रकवाकाः ॥ Uf;

Anekartha, "सारंगश्चातके ख्यातः सारंगः कुआरो मतः । सारंगो धमरो क्रेयः सारंगो हरिणो मतः." Also liema. "सारंगो विहगान्तरे । चातके चल्लरिक चिद्विपेणश्चलेषु च." Cf. Megh. I. 21. "सारंगास्त जललवस्रचः मूचियपन्ति मार्गम्." Also S'ák. I. 4. "एप राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरेहसाः "वासव°— Analyse वसवो देवा वसूनि रत्नान्यस्य वा सन्ति वसोरपत्यमिति वा । दैत्यानां वासं वाति वा इति वासवः तस्य वर्चः इव वर्चो यस्य स वासववर्चाः तस्य तादशस्य. 'Having a might (or energy) like that of Indra.' 'Possessing a power like that of Indra.' प्रञ्चवर्षां — Then he, whose prowess was like that of Indra, took his abode, in a charming hermitage on the site of Panchavatî, surrounded by the fleet fawns of spotted-antelopes.'

St. 72. अथ - Construe अथ स्थुललक्षं नरेश्वरं दिदस्य चिन्तेव रामं दूप-स्यन्ती नैकसीसता प्रपेदे द्वपस्यन्ती, Expl:—द्वपं पुरुषमात्मार्थमिच्छतीति द्वपस्यन्ती कामुकी । अथ वा । द्वपं नरं श्रुक्तछं वेच्छत्यात्मनो द्वपस्यन्ती, 'A lascivious woman. ' 'A libidinous woman. ' Cf. Anekarthamanjarî, " हपो नरो दुप: काल: " Cf. Pani. VII. 1. 52. " अध्यक्षीरदुपलवणानामात्मप्रीतौ क्यचि," 'The same augment असुक् is added after the words अन, क्षीर, दुप and उन्नण before the Denominative affix क्यन्, when the delight of the subject in these things is to be expressed.' Also Cf. Vartika " अश्वष्टपयोमें थुनेच्छायामिति वक्तव्यम्, " ' After अश्व and इप, the force of the augment is that of desiring sexual connection. 'नेक-सीसता-Analyse नैकस्याः सता नैकसीसता, 'The daughter of नैकसी' (i. e. ग्रापणला). नैकसी [ or निकपा ] A female demon, the mother of Râvaṇa, was married by विश्ववस्. The Ràmàyaṇa cites the following legend:- Hearing that speech of his, the daughter, for the sake of the dignity of her sire, going to where Vis'ravas was practising penance, stood there. In the meanwhile, O Ràma, that twice-born one—Pulastya's son—was performing the अग्रिहोत्र, like the fourth fire itself. And without minding that terrific time, ( Naikasi ), having regard to the dignity of her sire, coming up before him, stood (there) hanging her head down towards his feet and throwing up the earth with her great toe. And seeing that one of shapely hips, having a face fair as the full moon, (that exceedingly high-minded ascetic) flaming in energy accosted her thus,- O gentle one, whose dauhter art thou? And whence dost thou come hither? And what is thy errand? And for whom (dost thou come)? O beauteous (damsel), truly tell me this.' Thus addressed, the girl with joined hands, said,- 'O ascetic, thou art competent to get at my intent by virtue of

thy own power. Yet, O agiff, know me as having come here at the mandate of my sire. My name is नैकसी. The rest do thou read thyself.' And thereupon, the ascetic, entering into contemplation, said these words,- O gentle lady, I have learnt the purpose that is in thy heart. O thou having the gait of a mad elephant, there reigns a powerful desire in thee for having offspring. In asmuch as thou hast come to me at this fierce hour, hearken, thou amiable one, as to the kind of offspring that thou shalt bring forth. Thou shalt, O thou of graceful hips, bring forth terrible and grim-visaged Rakshasas delighting in frightful friends, and of cruel deeds.' Hearing this speech, she, bowing down said,-O reverend (ascetic), such sons of terrific ways seek I not from thee that followest the Veda. Therefore it behoveth thee to favour me. On being thus besought by the girl, Vis'ravas-best of ascetics—again addressed Naikasî, like the full moon addressing Rohini,- O fair faced one, the son that thou bringest forth last shall be like unto my line,—he shall, without doubt—be righteoussouled. Having been thus accosted, the girl, O Rama, after a length of time brought forth a very terrible and hideous offspring, having the form of a Rakshasa,—having ten necks, furnished with large teeth, and resembling a heap of collyrium, with coppery lips, twenty arms, huge faces, and flaming hair. On his having been born, jackals with flaming mouths and other ferocious beasts began to gyrate on the left. And that god showered down blood; and the clouds uttered forth harsh sounds. And the sun was deprived of his splendour; and meteors began to dart to the earth. And the earth shook; and the wind swept away violently. And that lord of streams-the ocean, which was calm before, became agitated. And his sire resembling his grand-father, named him, ( saying ),- 'As this one hath been born with ten necks, he shall be called Ten-necked.' After him was born कुम्भक्षे endowed with prodigious strength, than whose proportions there are none other's on earth. Then was born she that, having a frightful visage, goeth under the name of av-णखा; the righteous विभीषण is the youngest son of नैकसी. On that one, endowed with great strength, having been born, blossoms were showered down from heaven; and celestial kettle-drums were sounded in the heavenly regions. And there arose the souds of 'Excellent!' Excellent!' And in that extensive forest those exceedingly energetic ones-कुम्भक्ण and the Ten-necked

one grew up; -and became the sources of anxiety to people. And क्रम्भक्ण, maddened to the height, devouring mighty saints devoted to religion, constantly ranged the triune world in a dissatisfied spirit. But the righteous विभीपण, ever intent on piety, dwelt there, studying the Veda, restraining his fare, and controlling his senses. And it came to pass that after a length of time the god, and lord of riches—came to see his sire. mounted on प्रमुक, Seeing him, the राजसी नैकसी flaming up in energy, coming to the Ten-necked one, represented to him,— O son, behold thy brother, वैश्ववण, enfolded in effulgence; and albeit of equal fraternity, behold thee in this plight! Therefore, O Ten-necked one, O thou of measureless prowess, do thou so strive that thou also, my son, may be like वैश्रवण himself. ' Hearing that speech of his mother, the powerful Ten-necked one was wrought up with exceeding great ill-will, and he vowed then,—'I truly promise unto thee that I will be equal to my brother (in energy), or excel him in it. Therefore do thou cast off this sorrow that is in thy heart. 'And influenced by that passion, the Ten-necked one with his younger brother began to perform rigid acts, with his mind fixed on asceticism. 'I must through austerities, have my wish, ' thus fixed and resolved, he, for compassing his end, came to the sacred asylum of Gokarna. And there the Rakshasa of unrivalled prowess along with his younger brother carried on austerities and thus gratified the lord-the great-father. And being gratified ( with him ), he conferred on him boons bringing on victory." स्यूडलक्षं—Analyse स्थूळं तक्षं यस्य स स्थूललक्षः तं स्थूललक्षं, 'Of large aims and attributes.' 'Munificient.' 'Liberal.' 'Generous.' नरेश्वर:—Analyse नराणां इंश्वरः नरेश्वरः, 'Lord of the people.' Translate:— As a needy man directs his sad thoughts to the munificient lord of people; so the lascivious daughter of Naikasi fied to Rama (i.e. took refuge with him ). '

St. 73. चकर्त—Construe अथ सीताविद्रवणात् कुद्धो छक्ष्मणः कृपया समें तन्युखाम्भोजकर्णिकां नासिकां चकर्त. Cf. Ràmàyana Araṇyakànda canto XVIII. verses 21 and 22. "इत्युक्तो छक्ष्मणतस्तस्याः कुद्धो रामस्य पद्यतः । उद्धत्य खद्गं चिच्छेद कर्णनासे महावछः ॥" "निकृत्तकर्णनासा तु विस्वरं सा विनय च । यथागतं प्रदुदाव घोरा द्वर्षणस्ता वनम् ॥ " सीता —Analyse सीतायाः विद्रवणं सीताविद्रवणं तस्मात् तादशात्, 'The act of driving सीता away from Ràma, 'तन्युख'—Analyse तस्याः खर्षं

तन्मुसं तदेव अम्भोजं कमछं तस्य कार्णका तां ताहशाँ, 'A pericarp of the lotus made of her face.' चकर्त—'Then, exceedingly wrathful at the frightening of Sità, Lakshmana, together with compassion (for her), cut off her nose, the pericarp of the lotus made of her face.'

St. 74. मातृह्रये—Construe तदाहृते भावृह्रये सके: श्वरप्रप्रकरं वर्षयति [सित ] वर्छ [कर्छ ] राघना क्षिप्रं अपानिष्टः भावृह्रये—Analyse भानोः हृष्यं भावृह्रयं तस्मिन् ताह्ये, 'The pair of brothers.' It seems that the poet takes Dûshaņa for the brother of the demon Khara. He was never a brother to Khara, but he is generally represented as the general of the army and associating with him. Vide Ramayana Aranya Kanda canto XXII. verse 7. "तया पर्श्वपतः पूर्वं प्रनिदः । अन्नवीइ्पणं नाम खरः सेनापातं तदाः" तदाहृते—Analyse त्या आहृतं तदाहृतं तस्मिन्
ताह्ये, 'Summoned by her.' श्वरप्रमुक्तं—Analyse श्वरपाणां प्रकरः श्वरप्रमुक्तः तं ताह्यं, 'The multitudes of arrows.' राष्ट्रयं, Expl:—रघोः
अपत्यं प्रमासो राघवा, 'The descendants of Raghu.' Translate:—
'When the two brothers (i. e. स्त and द्वण), summoned by her, were showering with their missiles a multitude (or volley) of razor-pointed arrows, the armies instantly surrounded the two descendants of Raghu.'

St. 75. अदीधपत—Construe सत्यवतः एकधनुर्धरः सुधि खर्द्षणयोः अमृजः घारां गृप्राणां वातं अदीधपत. अदीधपत—Caus. Aor. 3rd per. sing. of ध vt. 1. P. (अनिद्) 'To drink.' 'To suck.' गृप्राणां, Expl:—गृप्यन्ति अभिकांकन्तीति गृप्राः तेषां गृप्राणां, 'Of the vultures.' एक"—Analyse धनुर्धरतीति धनुर्धरः। एकश्रासो धनुर्धरश्च एकधनुर्धरः, 'A sole bowman.' सत्यवतः—Analyse सत्यं वतं यस्य स सत्यवतः, 'True to a vow or promise.' "Adhering to truth.' 'Honest.' 'Sincere.' 'सर्व्यणयोः—Analyse सत्य द्षणश्च सरद्धणो तयोः सरद्वणयोः, 'Of Khara and Dûshana.' सर m.—A demon slain by Ráma on the field of जनस्थान in Panchavatî. He was the half-brother of Râvaṇa. अदीधपत—'That sole archer, true to his vow, caused a flock of vultures to drink in the flow of blood of Khara and Dûshaṇa in the battle.'

St. 76. दम्भाजीवकं—Construe दम्भाजीवकं उत्तृंगजटामण्डितमस्तकं आन्ध्रमं आगतं कञ्चिन्मस्करिणं सीता दृद्धः दम्भाजीवकं—Analyse दम्भेन आजीवकः दम्भाजीवकः तं दम्भाजीवकं, 'A deceitful recluse.' 'A false religious mendicant.' In writing this verse the poet appears to have had in his mind's eye Pápini's Sûtra, "अयः श्रुट्ण्डाजिना" &c. " and have coined दम्भाजीवक, 'who seeks to gain something by hypocrisy and

deceit,' on the base of दाण्डाजिनिक. One of our Mss. actually reads दण्डाजिनिक instead of दम्माजीवक. The Âjîvakas or Âjîvikas are an itinerant sect of Jaina mendicants like Digambaras. Nirgranthas &c. The sect of भिक्ष, परित्राजक, मस्करिन, कर्मन्दी and प्राज्ञारी &c. appear to be the mendicants of the Jainas as well as Buddhas. The earliest reference to the Ajîvakas or Ajîvikas occur in the inscriptions of प्रियदर्शी (As'oka) and his grandson Das'aratha. There mention is made also in the स्त्रतिपात, a Buddhist religious work. Varahamihira, in his हजातक, speaks of the Ajîvakas of the Jaina sect. These जैन mendicants were existing long before the reign of As'oka or Priyadars'in. Paṇiṇi in his Sûtra actally makes mention of the sect of मस्करिन् and the परित्राजकvide Jour. B. B. R. A. S. Vol. XXI. pp. 392-405. उत्तम्-Analyse उत्तुंगाश्च ताः जटाश्च उत्तुंगजटाः ताभिः मण्डितः मस्तफः स तं ताहजं, ' Having a head decorated with an elevated ( or high) crown of matted hair. ' मस्करिणं, Expl :- मस्कते इति मस्करी। (बाहु-ल्कादरः )। तं मस्करिणं, 'A mendicant.' Derived from मस्क् vt. or vi. 1. A. (सेद्) 'To go.' 'To move.' Or मस्करो ज्ञानं गांतवास्यास्तीति मस्करी तं मस्करिणं or मस्करो वेणुरस्यास्तीति मस्करी तं मस्करिणं or मा कर्तु निपेद्धं शीलमस्य स मस्करी तं मस्करिणं or मकुर इव ग्रुद्धमन्तःकरणमस्यास्तीति मस्करी तं मस्करिणं or मङ्कते इति मस्करी तं मस्करिणं. Derived from मंक् vi. I. A. ( सेट् ) 'To adorn.' 'To decorate.' or मकरो निधि-भेदोस्यास्तीति मस्करी तं मस्करिणम् ॥ Cf. Paņi. V1, 1, 154. "मस्करमस्करिणी वेखपरिनाजकयोः," 'The word मस्कर means 'a bamboo.' and मस्करिन् means, 'a mendicant monk.' When not having these meanings, the form is मकर:॥ This is an underived nominal stem, having no derivation, to which सुद् is added when 'a bamboo' is meant; and the affix इनि in addition, when a mendicant is to be expressed and thus we have मस्कर and मस्करिन्॥ Why do we say ' when meaning a bamboo or a mendicant. "Observe मकरी ग्राह: 'an alligator, ' मकरी समुद्र: 'an ocean.' Some say the word मकर is a derivative word being derived from & 'to do' with the negative particle मा and the affix अच्, the long आ being shortened. Thus मा क्रियते येन प्रतिषिध्यते = मस्करः 'a bamboo or stick by whick the prohibition is made. ' So also by adding इनि in the sense of ताच्छील्य to the root क preceded by the उपपद मा; we get मस्करिन्॥ thus मा करण-बीटो = मस्करी " a monk, who has renounced all works." A mendicant always says मा कुरतः कर्माणि शान्तिर्वः श्रेयसी "- " Do no works ye men, for peace is your highest end." Translate:- 'Sîtá saw

certain mendicant monk, having a head decorated with an elevated (or high) crown of matted hair, and seeking to gain something by hyprocrisy and deceit, come to her hermitage.'

St. 77. स्ग°—Construe स्गव्याहतराजन्यो वर्णिट्यो उग्रहणे निशासरो योरं निजं रूपं प्रादुरवीभवत्. स्ग°—Analyse स्गव्याहतराजन्यः, 'The royal personage was caused to go on a chase or hunting expedition (i. e. the royal personage has been tempted to run after the chase). वर्णिट्यो—Analyse वर्णस्य टिव्रं वियते यस्य स वर्णिट्यो, 'He whose sectarian mark is distinguished by an ontward badge.' 'Distinguished as a twice-born man.' निशःचरः—Analyse निशास चरतीति निशासरः, 'A night-roaming fiend.' इन्नह्यं—Analyse उम्र स्प सम्बद्धः तं, 'Of a terrible form (or appearance).' स्ग°—'The night-roaming fiend, of a terrible form, who was disguised as a twice-born man, and who had caused the royal person (i. e. Ráma) to run after the hunting expedition, made his own dreadful form, visibly present before (Ràma's spouse).'

St. 78. द्शानां—Construe अस्य द्शानां शिरसां आश्रयं उवतेजस्कं स्पथेयं पश्यन्ती मेथिली भीत्या अक्रम्पतः उग्रतेजस्कं—Analyse उग्रं तेजो यस्य तत् तत्तादर्गं, 'Having a dreadful splendour (or lustre).' मेथिली, Expl:—मिथिलस्य गोतापत्यं की मैथिली, 'The daughter of the king of the Mithilas.' रूपथेयं, Expl:—क्ष्पमेव क्ष्पथेयं, 'External appearance.' Cf. Pani. V. 4. 25. and the Vártika thereto, "भागक्ष्पनामभ्यो धेयः," 'The affix त्रेय is added to the words भाग, रूप and नाम, as भागधेयम्, रूपथेयम् and नामधेयम् ॥ This affix comes after मित्र in the Vedas, as, "मित्र-थेयं यतस्व." Translate:—'The daughter of the king of the Mithilas, looking at the external appearance, possessing an awful splendour, pertaining to his ten heads, began to tremble with fear.'

St. 79. प्रदीपं—Construe सा प्रदीपमिव असोदमस्तं तेजःपरिष्कृतदशाननं अत्यासन्नं तं द्रष्टुं न शशाकः प्रदीपं, Expl:—प्रक्रपेण दीव्यते अनेन वा । दीपयित वा । प्रदीपः तं प्रदीपं, 'A lamp.' 'A light.' अत्यासन्नं—Analyse अतिशयेन आसन्नः अत्यासन्नः तं अत्यासन्नं, 'One who has come near (or close)., असोदमस्तं—Analyse असोदाः अक्षान्ताः मस्तः देवाः येन स तं तादशं, 'Who did not endure (or bear) the supremacy of the gods.' As applied to प्रदीप the compound may be analysed in the following way:— असोदः अक्षान्तः मस्त् पवनः येन स तं तादशं, 'Who cannot bear the current of wind.' तेजःपरिष्कृतं—Analyse तेजसा दीप्त्या परिष्कृतानि यक्तानि । समनेतानि वा। दश आननानि मुलानि यस्य स तं तादशं, 'To him who was surrounded with a halo of radiance round his ten faces.' As

applied to प्रदीप the compound may be analysed as:—तेजसा प्रका-शेन परिष्कृतं परिद्वतं दशायाः वर्तेः आननं मुखं यस्य स तं तादशं प्रदीपं, 'The end of the wick of which was surrounded with (dazzling) light.' Translate:—'She, could not behold him, come so very close, surrounded with a halo of radiance round his ten faces and who could not bear the supremacy of the gods, like a dazzling light, which is close, which cannot bear the current of wind and the end of the wick of which is surrounded with lustre.'

St. 80. रामा — Construe असी क्षपाचरः रामनामाकन्दद् रामारलं इदं जगदीशस्य क्षेपदुष्टं वची जगाद. रामारलं—Analyse रामास रतं रामारलं, 'A jewel or gem of a woman.' 'An excellent woman.' रामनाम—Analyse रामस्य नाम रामनाम 'By the name of Ráma.' An object to आकन्दत् जगदीशस्य—Analyse जगतः देशः जगदीशः तस्य नादशस्य, 'Of the lord of the world.' क्षेपदुष्टं—Analyse क्षेपेण दुष्टं क्षेपदुष्टं, 'Wicked on account of its reviling.' 'Wicked by reason of its slighting or insult.' अपाचर:—Analyse क्ष्पास चरतीति क्ष्पाचरः, 'A night-roaming fiend.' रामा —' That night-roaming fiend spoke the following words, wicked on account of reviling the lord of the worlds, to the gem of a woman, who was crying out the name of Ràma.'

St. 81. सारक्षाधि—Construe [है] सारक्षाधि [है] भद्रे तस्य गरः रणे केवछं खरे खरः वृषणे दृषणः त्रिलोक्याः विभो तु न खरः न [च] दृषणः सारक्षाधि—Analyse सारक्षस्य इरिणस्य अक्षिणी इव अक्षिणी यस्याः सा तत्संबुद्धिः सारक्षाक्षि, 'O fawn-eyed lady.' त्रिलोक्याः—Analyse त्रयाणां लोकानां समाहारः विलोक्याः तिलोक्याः, 'Of three worlds (collectively).' Translate:—'O fawn-eyed girl, his arrows are simply sharp to Khara and life-destroying to Dûshana in a battle; but not to me, the lord of three worlds, O lucky one!'

St. 82. उडधा°—Construe उड्याभयाः सिद्धाः वलनिरीक्षणदौहदेन निजपुर-प्रवरस्य द्वारे स्थिताः [सन्तः] सरपुरं ऐरावणहिपगतेन अजता मया कटाक्षेः सहासगर्व दृष्टाः उड्याभयाः—Analyse उड्यं अभयं येषां ते तादशाः, 'Those who had got peace (or security).' 'Those who had obtained a safe position.' 'Secure.' बळ'—Analyse वडस्य निरीक्षणं वलनिरीक्षणं तस्य दौहदं तेन तादशेन, 'With a desire of testing (my) strength.' 'With a craving for testing the strength.' निज"—Analyse निजं च तत् पुरं च निजपुरं निजगुरं तस्य प्रवरः तस्य निजपुरं निजगुरं तिजगुरं तस्य प्रवरः तस्य निजपुर्यत्रस्य, 'Of the covering (or screen) of their own houses.' 'Vide Vis'va, "पुरं पाटलिपुत्रे स्याद्रहोपरिगृहे पुरम् । पुरं पुरि शरीरे च गुगुलो कियतः पुरः । पुराव्ययं पूर्वकाले.'' 'Cf. 'Paṇi. III. 3. 54. " दृणोतेरा-च्छादने," 'The affix क्ष्यू comes optionally after the verb दृ ( to

choose), when g is in composition, and the word so formed means 'a sort of covering.' Rea:- Semi-divine beings supposed to be of great purity and holiness, and said to be especially characterized by the eight supernatural faculties.' Vide our notes on I. 42. मुरपुर्-Analyse सुराणां पुरं सुरपुरं तत्ताहर्भ, 'The city of the gods,' the capital of Indra (=अमरावती). कटाक्षे:, Expl :- कटावतिश्रायिताविद्यणी यत्र or कटं गण्डं अक्षीत वा । कटाक्षाः तैः कटाक्षेः, 'With glances or side looks. ' 'With side long glances. ' Cf. Papi. V. 4. 113. " बहुबीही स-क्थ्यहणोः स्वाङ्गात्पच्," 'The affix पच comes after the word सक्यि and आक्ष, final in a बहुनीहि compound and denoting a portion of one's body. ' ऐरावण'-Analyse इत्या उदकेन वणतीति इरावणः। अय वा । इरा सरा वनसदर्भ यस्मित्रिति इरावणः। इरावणे भवः ऐरावणः ऐरावणश्रासौ द्विपश्र ऐरावणहिए: ऐरावणहिएं गतः ऐरावणहिएगतः तेन ताहशेन, 'Riding on ( or going by ) the elephant of Indra, ' (i. e. च्राव्य ). Goes with मुद्रा-ऐरावण or ऐरावत m.—The king of elephants, upon which Indra rides; the elephant of the northern quarter, produced at the churning of the ocean. ( Vide Vishnu Purana X. 27 ). The name is to be derived from squad 'Watery;' and may either allude north as the quarter whence rain comes or to to the the original idea of a cloud, on which Indra, the king of clouds, is mounted, and which, therefore, would be called his elephant. Lastly, Wilson refers it to the fact of his being produced from the watery ocean. He belongs to the Puranic age of the आरण्यक period. Cf. Charitravardhana " मेघस्योपरि मेघो यः स ऐरा-वण उच्यते. " सहासगर्व-Analyse हासश्च मर्वश्च हासगर्वी ताम्यां सहितं यथा भवति तथा सहासगर्व, ' With a proud laughter.' ' With a proud derision.' The metre of this and the next verse is autologic. For the definition and its Ganas see our notes on V. 55. 3541°-The Siddhas, secure in their position, and standing in the doors near the screens of their houses, with a desire to test (my) strength, were seen by me, with side-looks, full of derisive pride, while going to the city of the gods on Indra's elephant called ऐरावण.

St. 83. अन्यायित:—Construe अहमन्यायितः। अहमपि सेवामउद्दर्य नि-जीविकः। मम मवनं पिशाचेद्दंतम् । इत्युन्नदन् स्रुरमणो छोकपाछैः सह मत्प्रतिहारमेत्य राजाङ्गने न्नमति. अन्यायित:—Analyse अन्यायः संजातोऽस्य स अन्यायितः, 'Illtreated.' 'Treated in an unbecoming manner,' 'To whom justice is denied.' सेवामजुद्धत्य—'Following the bond of servitude.' 'Performing the duty of a slave.' निजीविक:—Analyse निर्मता जीविका यस्य स निजीविकः, 'Deprived of the means of maintenance (or subsistence ).' पिशाचैः, Expl:-पिशितं मांसं अश्रन्ति अथ वा । आचामन्तीति पिशाचाः तैः पिशाचैः, 'By fiends.' 'By goblins.' Pis'a'chas are a class of demons perhaps originally a personification of the ignis fatus; in the Veda they are enumerated after gods, men, Asuras, and Rakshasas; in later times they are described as the children of Krodha. A malevolent being something between an infernal imp and a ghost always described as fierce and malignant. सुरमण:-Analyse सुराणां गणः सुरगणः, ' A troop of the gods.' लोकपालैः-Analyse लोकान् पालयन्तीति लोकपालाः तैः ताहकैः, ' By the guardians of the world.' 'By the regents of the quarters of the world.' They are sometimes regarded as deities appointed by Brahmá at the creation of the world to act as guardians of different orders of beings, but more commonly they are identified with the deities presiding over the four cardinal and four intermediate points of the compass which according to Manu V. 96. are 1. इन्द्र, ' guardian of the East'; 2. आग्र, ' of the South-east;' 3. यम, ' of the South;' 4. सर्व, ' of the South-west;' 5. बहण, ' of the West;' 6. प्यन or बाब, ' of the North-west;' 7. कुनेए, ' of the North;' 8. सोम or चन्द्र, ' Of the North-east:' other authorities substitute निक्ति for 4 and ईशानी or पृथ्वी for 8. Cf. Amara, " इन्द्रो विहः पिछुपितनैंदर्शतो वरुणो मरुत् । क्षवेर ईशः पतयः पूर्वादीना दिशां फमात्." राजाङ्गने—Analyse राजः अङ्गनं राजाङ्गनं तस्मिन् राजाङ्गने, 'In the courtyard of a palace. ' 'In the royal quadrangle. ' मत्प्रतिहार-Analyse मम प्रतिहारः मत्प्रतिहारः तं तादशं, 'To my door.' 'To my gate.' प्रतिहार or प्रतीहार ] m. 'A door. ' Cf. Medi. " प्रतीहारो द्वारि द्वाःस्थे द्वाःस्थितायां त योपिति." Translate:—' I am undone ( or ill-treated );' ' I too am following the bond of servitude, deprived of the means of subsistence; ' My house is plundered ( lit. seized ) by the malevolent imps;' so crying the troops of the gods, in company with the guardians of the world, come to my door and roam about in the courtyard of the palace.'

St. 84. स्पष्टोत्पिष्ट°—Construe स्पष्टोत्पिष्टबृहत्त्रिविष्टपवछं बहुक्षोभितक्ष्मा-पाताखतलं तलेन दिलत्भेताचलेन्द्रं अनल्पिविकल्पजल्पमधुरक्रीहारसे तल्पे उपधानभृतं मम बाहुं सेवितुं सरकीषु [हे] अवले का धन्या नो वाञ्छिति [ अर्थात् सर्वा अपि वाञ्छतीत्यर्थः] स्पष्टोत्पिष्ट°—Analyse स्पष्टं उत्पिष्टानि बृहन्ति त्रिविष्टपानां वहानि येन स तं ताहशं, 'Which has clearly pounded the armies of the gods to dust.' बहु°—Analyse बहु क्षोभितं दमायाः मह्याः पातालस्य च तलं येन स तं ताहशं, 'Which has greatly stirred up the surface of the earth as well as of the nether world.' दिलत°—Analyse अच्छानां इन्द्रः अव-

छेन्द्रः । अतथासौ अचलेन्द्रश्च अंताचलेन्द्रो हिमरान् । दलितः प्रमंथितः अताच-टेन्द्रो हिमवान् येन स तं ताहशं, 'Which has split asunder the snowy lord of the mountains.' (i. e. the mount Kailasa). उपधानभूतं, Expl:-डपधीयते शिरोऽत्रेति उपधानं तद्र्पं उपधानभूतं, 'Made or turned into a pillow. ' अन्नले, Expl:—अर्ल्य वलमस्याः अवला तत्संबुद्धिः अन्नले, ' O girl, ' सुरक्षीयु—Analyse सुराणां क्षियः सुरक्षियः तास सुरक्षीयु, ' Among the celestial nymphs.' 'Among celestial damsels.' Analyse क्रीडायाः रसः क्रीडारसः। मधुरथासौ क्रीडारसथ मधुरक्रीडारसः। न अल्पाः अनल्पाः। अनल्पाः विकल्पाः यस्मिन् स अनल्पविकल्पः। अनल्पविकल्पः जल्पः यस्मिन् स अनल्पविकल्पजल्पः स चासौ मधुरक्रीढारसश्च अनल्पविकल्पजल्प-मधुरक्रीदारसः तस्मिन् ताहत्रो, 'Having the sweet necter of amusement of gossip going on without the least hesitation.' The metre of this and the next five verses is बाद्लिकोडितं. For the definition and its Ganas see our notes on II. 79. स्प्रोतिपर°—' Of the celestial nymphs. which fortunate one, O girl, does not wish to enjoy, on a couch accustomed to the necter of amusement of gossip going on without the least hesitation (or interruption), the pillow of my arm, which, with its palm, has torn asunder the snowy lord of the mountains. which has greatly stirred up the surface of the earth as well as of the nether world and which has clearly pounded the armies of the gods to dust?'

St. 85. वर्वद्या—Construe परिवीजनेषु छीलया जितशारदेन्दुकिरणच्छायो-इसचामरं मधुरं नृत्यं यथा तन्वन्त्या अङ्गदस्य शिखरे स्वयमासज्य प्रनिमोकयन्त्या स्रोह-स्विनविवेपमानकरया उर्वेश्या सोऽयं भुजः स्पृश्यते । उर्वेश्या—' By Urvas'î.' A. celestial nymph who, cursed by Mitra and Varuna, came to the world of mortals. While descending, she saw king Purûravas and, as she saw him, she forgot all reserve and disregarding the delights of Svarga became deeply enamoured of the prince. She abode with him for a while and at the expiration of her curse again went to heaven. The king mourned her loss heavily and had the good fortune of seeing his heavenly bride once more. She bore a son to Purûravas before she left him. He was namned ang: by the heavenly sage Narada. परिवीजनेषु—' The act of fanning about.' जित adv.—Analyse शरिद भवः शारदः। स चासौ इन्दुश्च शारदेन्दुः तस्य किरणानां छाया शारदेन्दुकिरण-च्छाया। जिता शारदेन्दुकिरणच्छाया येन तादशं उष्टसचामरं यस्मिन्कर्मणि यथा भवति तथा जितशारदेन्दुकिरणच्छायोष्टसचामरं, 'In a manner in which the sporting chowrie has outdone the splendour of the rays of the autumnal moon.' निर्मोक्तयन्त्या—Denomi. pre. parti. Instr. sing. ' By her setting loose or free.' 'Liberating.' स्नेह"—Analyse स्नेहेन स्वित्रः अत एव विवेपमानः करः यस्याः सा तया तादस्या, 'By her having her hand trembling, being perspired with love.' Translate:—'This arm of mine, O lady, is (gently) touched by उवैश्वी, with her hand trembling, being perspired with love, fastening on the top of the armlet and letting it loose, when, sportively making, as if, a sweet dance in her duty of fanning, in a manner in which the sporting chowrie has outdone the radiance of the rays of the autumnal moon.'

St. 86. एकस्मिन्—Construe एकस्मिन्श्चवने निद्राख्यां मयस्रतामाण्डिङ्गय उन्निदं शयितन मया मचरणयोः संवाहनव्यापृता पादाग्रेण स्तनतटे सकेहमापीडिता तिलोत्तमा हपाँवेशसमार्पेतानि पुलकानि अद्यापि नो श्रुञ्जति मयसतां—Analyse मयस्य मयास्रस्य सता मयस्रता तां मयस्रतां मन्दोदरीं, 'To the daughter of the demon Maya. ' निदालयां—Analyse निदायां लयो यस्याः सा निदालया तां निदाल्यां, ' To her who was lying in sleep.' उनिदं adv.—Analyse उद्गता निद्रा यस्य यथा स्यात्तथा उनिद्रं, 'Sleeplessly.' 'Awake.' मचरणवो:—Analyse मम चरणो मन्तरणो तयोः मच्रणयोः, 'To my feet.' 'Near my feet.' संवाहन-व्यापृता-Analyse संवाहने अंगमदेने व्यापृता संवाहनव्यापृता, ' Busy ( or occupied) in shampooing (or rubbing my body).' पादाग्रेण-Analyse पादस्य अयं पादायं तेन पादायेण, 'By the point (or extremity ) of the foot.' तिलोत्तमा-Name of an Apsaras. She was originally a ब्राह्मण female, but for the offence of bathing at an improper season she was condemned to be born as an Apsaras, for the purpose of bringing about the mutual destruction of the two demons सुन्द and उपसुन्द. स्तनतटे-Analyse स्तनयोः तटः स्तनतटः तस्मिन् स्तनतटे, 'On a part (or slope ) of her breast. ' On the orb of her breast. ' सस्नेहं -Analyse कोहेन सहितं सखेहं, 'Lovingly.' हर्पावेशसम्पितानि—Analyse हर्षस्य आवेशः हर्षावेशः तेन समर्पितानि हर्पावेशसमर्पितानि, 'Given to her by the excitement of joy. ' एकस्मिन्—' Tilottama, occupied in shampooing my feet, being lovingly pressed on the orb of her breast with the point of the foot by me, lying sleeplessly, on a couch, in the embraces of the daughter of Maya, confined to sleep, does not yet give up the horripilation, given to her by me, from the excitement of joy.

St. 87. अक्षान्—Construe स्मरात्तें मिय दानवेन्द्रस्तया सार्थं अक्षान् दी-व्यति [ साति ] क्रीडायत्नपरिश्रमः पणः इति श्रुत्वा असद्यतां गता मत्तः मन्मधवस्तु-सांहतिविधो दृद्धौ [ च ] विदृद्धस्पृहा प्रयोगचतुरा रम्भाह्नया [ हे ] रम्भोरु यूतं कार-यति. Cf. S'is'u. VIII. 32. " सुग्धत्वादविदितकैतवप्रयोगा गच्छन्त्यः सपिद परव्यं तरुण्यः । ताः कान्तैः सह करपुष्करेरिताम्बु व्यात्युद्धीमिथसरुणव्हा-

मदीव्यन् ॥" अक्षान् दिव्यति सति—' When playing dice.' When playing at dice. ' Cf. Pani. I. 4. 43. " दिव: कर्म च. " 'That which is especially auxiliary in the accomplishment of the action, of the verb दिव् 'to play ' is called कर्म ' object ' as well as करण ' instrument. ' दानवेन्द्रसतया-Analyse दानवानां इन्द्रः दानवेन्द्रः मयः तस्य सता मन्दोद्दरी तया दानवेन्द्रसत्त्वा, 'With the daughtr of the best of demons.' स्मरान्त-Analyse स्मरेण आर्तः स्मरार्तः तस्मिन स्मरार्ते, 'Love-sick.' क्रीडा'-Analyse कीडायाः यतः कीडायतः तस्य परिश्रमः कीडायतपरिश्रमः, ' The trouble (or labour ) of striving (to collect the materials for ) the amorous sport.' 'Labour ( or trouble ) of efforts for love-sport.' 'The labour of uniting one's self with the amorous sport, ' qur m.—'A bet or wager.' असहातां गता—'Did not bear.' मन्मय"—Analyse मन्मथस्य वस्तुनि कामोदीपकाः पदार्थाः तेपां संहितं सन्यानं तस्य विधिः तस्मिन ताहके, 'In the act of bringing together (or collecting) materials which excite (or exciting) love. ' राह f.- 'Rise.' 'Success.' विद्यदस्पृहा—Analyse विद्या स्पृहा यस्याः सा विद्यदस्पृहा, 'Having her ambition stimulated.' Having her envy stimulated.' प्रयोगचतुरा-Analyse प्रयोगे चत्रा प्रयोगचत्रा = प्रयोगनिष्रणा, 'Skilful in practice.' 'Practically experienced.' रम्भोर-Analyse रम्भे इव उरू यस्याः सा रम्भोरुः तत्संबुद्धिः हे रम्भोरु O beautiful thighed lady.' O girl having thighs as full and round as a plantain tree. ' रम्भाह्नया—Analyse रम्भा इति आह्वा यस्याः सा रम्भाह्म तया रम्भाइया, 'By an Apsaras named Rambha.' रम्भा f.—An Apsaras or nymph produced at the churning of the ocean, and popularly the type of female beauty. She was sent by Indra to seduce विश्वामित्र, but was cursed by that sage to become a stone, and remain so for a thousand years. According to the Rámáyana, she was seen by Ravana when she went to Kaila'sa, and he was so smitten by her charms that he ravished her, although she told him that she was the wife of नलकुनर, son of his brother क्रवेर. अञ्चान—' When sick with love and playing at dice with मन्दोदरी, the daughter of the best of the demons, an Apsaras named Rambhá, practically experienced (in the game), hearing of the wager of the labour ( or troubles ) of uniting one's self with the (amorous) sport, did not bear it and with the stimulated ambition for superiority to (or ascendency over) myself and for a rule which brings together materials of exciting love, makes her ( मन्दोदरी ) play, O beautiful—thighed lady, at dice.'

St. 88. सर्वं — Construe सर्वस्वगंवराङ्गनाधृतिहाते त्रें छोक्याधिपतो मापि प्रेम प्रधानं हृद्यं निधाय जगत्पूज्यतां यायाः । आश्रयसंपद एव नारीं श्रेयस्करा उन्नति

नयति । [ हे ] मानिनि धूर्जटिजटाजुष्टा जङ्गोः स्रता कस्य न मान्या [ अर्थात् सर्वस्येति भावः]. सर्व — Analyse वराश्च ताः अङ्गनाश्च वराङ्गनाः । स्वर्गस्य वराङ्गनाः स्वर्ग-वराङ्गनाः । सर्वासां स्वर्गवराङ्गनानां धृतिं हरतीति सर्वस्वर्गवराङ्गनाधृतिहत् तस्मिन् ताहशे, 'In him taking (or carrying away) the patience of all beautiful women of स्वर्ग. ' प्रेमप्रधानं—Analyse प्रेमा एव प्रधानः यस्य तत् प्रेमप्रधानं, 'The principle (or chief) object of which is love.' Cf. Medi. "प्रेमाऽली हेह्इपेयोः." And Vis'va. "प्रेम नर्मणि च होहे." त्रेलोक्याधिपतौ—Analyse त्रेलोकस्य अधिपतिः त्रेलोक्याधिपतिः त स्मिन् ताहशे, 'In the lord of three worlds.' जगत्पूज्यतां-Analyse जगतः पूज्या जगत्पूज्या तस्याः भावः जगत्पूज्यता तां जगत्पूज्यतां, 'To the reverence of the world.' आश्रयसंपद्—Analyse आश्रयः एव संपद् आश्रयसंपद्, 'Excellence of protection ( or asylum ). ' 'Excellence of position.' श्रेयस्करीं—Analyse श्रेयः करोतीति श्रेयस्करी तां श्रेयस्करीं, 'Happy.' 'Effecting happiness.' मानिनि, Expl:—मानोस्त्यस्याः इति मानिनी तत्संबुद्धिः हे मानिनि, 'O proud lady.' धूर्जटिजटाजुष्टा—Analyse धूर्जटेः जटाभिजुष्टा सेविता धूर्जटिजटाजुष्टा, 'Fond of the matted-hair of भूजीहे. ' Having a liking for the matted-hair of भूजीहे. 'Translate:-Direct, O girl, your mind, full of love, towards me the lord of the three worlds, the paralysor of the patience of all beautiful women of Svarga and attain the worshipful reverence of the world. The excellence of position alone takes a woman to happy elevation; for to whom, O proud lady, is not the daugther of जह, fond of the matted hair of धुर्ज़िट, an object of reverence ?'

St. 89. इस्तो—Construe प्र विकासिको इस्तो कर ग्रोनादाय अन्येन पाणिग्रालेन वासः शनैव्यंपनीय काञ्चास्पदमामृश्य शेषेः सुन्तहिभिर्मप्यालिङ्गति
[सित ] विव्ह्यस्मित्रगोत्लासेकमनोहरायरपुटं वक्तं स्वयं दास्यसिः पष्टवकोमली—
Analyse पष्ट्रज्ञत्त कोमली पष्ट्रवकोमली, 'Delicate (or tender) like a sprout.' कर ग्रोन—Analyse कर योग्रां कर ग्रां तेन कर ग्रोन, 'With a pair of hands.' पाणिग्रालेन—Analyse पाण्योग्रालं पाणिग्रालं तेन पाणिग्रालेन, 'With a pair of hands.' काञ्च्यास्पदं—Analyse काञ्चरास्पदं काञ्च्यास्पदं, 'To the region of zone.' 'To the site of zone.' विव्ह्यस्मितं—
Analyse विव्ह्यं च तत् स्मितं च विव्ह्यस्मितं तस्य ज्योत्ला तस्याः सेकेन मनोहरं अथरपुटं यस्य तद् विव्ह्यस्मितज्योत्लासेकमनोहराधरपुटं, 'Having a shallow cup of sweet lips emitting (or pouring out) the light of bewieldered smiles.' Translate:—'When holding thy hands, delicate like a sprout, with the pair of my arms, slowly putting off the garment with the pair of my hands, and touching the region of zone with the rest of my many beautiful hands, when I begin to embrace thee, thou, of thy own accord, wilt offer thy mouth (for kissing),

having a shallow cup of sweet lips emitting the light of bewildered smiles.'

St. 90. इति--Construe असी रक्ष:पतिरित्यक्त्वा अवनिस्रतामादाय मीन-जालेथित्रं घनपवनरयास्कालगुआद्धनोर्मि व्योमाम्बराशिम्रत्सुतः प्रकम्पघ्वनिनिवहं विभ्रता स्फूर्जत्सितिन पोतेनेव पुष्पकण अनुपहतजवन्यापिनीं यात्रामाललम्ने रक्षःपतिः— Analyse रक्षसां पतिः रञ्जःपतिः, 'The lord of the demons. ' अवनिसतां-Analyse अवने: सता अवनिसता तां अवनिस्तां, 'The daughter of the earth. ' मीनजालै:--Analyse मीनानां जालानि मीनजालानि तैः मीनजालै:, 'By multitudes of fish.' व्योमाम्बुराशि—Analyse अम्बूनां राशिः अम्बुराशिः। व्योमैव अंबुराशिः व्योमान्द्रराशिः तं व्योमान्द्रराशिं, 'Ocean in the form of heaven.' 'The ocean of heaven.' चन°—Analyse चनश्रासी पवनश्र घनपवनः तस्य रयः तस्य आस्फालनेन गुझन्त्यः घनानां कर्मयः यस्मिन् स तं धनपव-नरवास्कालगुझद्दनोमि, 'Having the waves of clouds roaring on account of the dashing of the currents of thick wind.' पोत m. n., Expl:-पुनाति पुरति या इति पोतः, 'A ship.' 'A boat.' 'A vessel,' Cf. Medi. "पोत: शिशो वहित्रे च गृहस्थाने च वासिस." प्रकम्पध्वनिनिवहं - Analyse ध्वनेः निवहः ध्वनिनिवहः । प्रकम्पश्रासौ ध्वनिनिवहश्र प्रकम्पध्वनिनिवहः तं ताहर्श, ' Shaking currents of sound.' पुष्पकेण-'By the Pushpaka car. ' goog m. 'A self-moving aerial car of large dimensions, which contained within it a palace or city. Kubera obtained it by gift from Brahma', but it was carried off by Rávana, his half-brother and was constantly used by him. After Ràmachandra had slain Ràvana, he made use of this capacious car to convey himself and Sîtá, with Lakshmana and all his allies, back to Ayodhyá; after that he returned it to its owner Kubera. It is also called रत्नवर्षक, " that rains jewels. " स्फूर्जस्सितन-Analyse स्कूर्जन्ती सीता यस्मिन् तत् स्कूर्जत्सीतं तेन स्कूर्जत्सीतेन, ' Possessing sounding furrows (in the sea), Here the pun of the word Sitá is plain. अनुपहतजव्यापिनीं-Analyse न उपहतः अनुपहतः ! अञ्चपहतश्रासी जवश्र अउपहतजवः तं व्याप्नोतीति अञ्चपहतजवव्यापिनी तां तादशीं, 'Spreading the unimpeded speed.' 'Showing the unimpeded force of speed.' The metre of this verse is सम्बद्ध. For the definition and its Ganas see our notes on III. 80. Translate:- 'So speaking that lord of the demons took the daughter of the earth ( सीता ). soared up in the heavenly ocean, wonderful by the multitudes of fish, and having waves of clouds roaring on account of the dashing of the currents of thick wind and resumed the journey. spreading the unimpeded speed, in the gwar car, as if, in a ship, displaying furrows of thunders, and bearing the shaking currents. of sounds. '

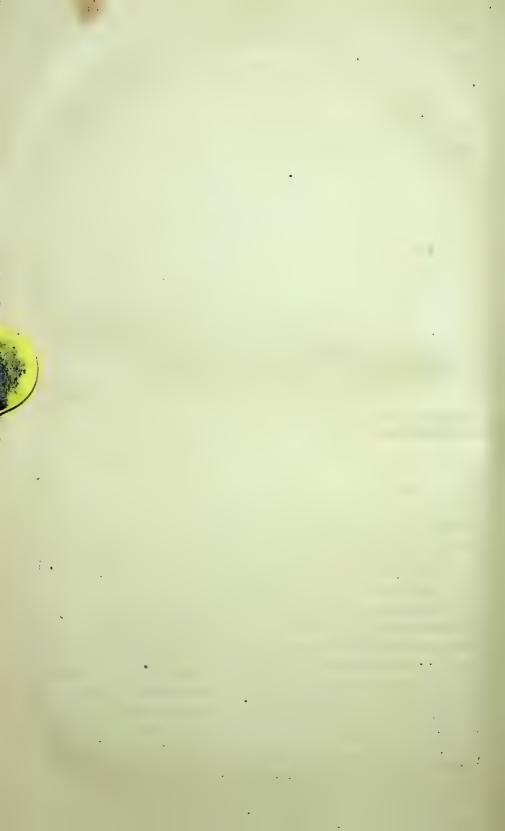

## Index of verses arranged alphabetically.

अ.

अंग्रकस्य VIII, 12. अकृतद्विप° IV. 40. अक्षान् दीव्याति X, 87. अखण्डमानो I. 13. अद्भितः शश° VIII. 90. अङ्गलीपु VIII. 4. अंब्रियुग्म° VIII. 36, अचकमत मधु VIII. 98. अतिष्ठदेका IX. 61. अथ दिव्य° IV. 7. अथ दता VI. 54. अथ प्रकाशी° IX. 26. अथ प्रतानः IX. 24. अथ रामं X. 72. अथ वज्रभृत: IV. 52. अथ श्रियः III, 1, अथ स प्रति° IV. 1. अथ स युधाजिति IX. 68. अथ स विषम° I. 89. **अथ सरतमखे VIII.** 94. अध हृद्यङ्गम° VIII. 100. अथानासाय X. 53. अधारुध्यत X. 2. अधास्तकूटा र I. 65. अथैवमस्या° III. 69. अधोपानिन्ये VII. 49. अथो विकृष्टं IX. 40. अदीधपत X. 75. अनिन्यजानिनारुढी X. 46. अनुजात: X. 59, अनुजरम<sup>°</sup> IV. 50.

अद्यान्ति IV. 20. अनुत्रजन्तं VII, 21, अनुशिष्टिः प्रकृत्यैव X. 21. अन्तराणि तमसः VIII. 58. अन्तरीय° VIII. 11. अन्यकारनिकरं VIII. 78. अन्धकारनिकरेण VIII, 65. अन्यापि कन्या I. 42. अन्या पुराणं 111. 51. अन्यायितः 🗓 🕄 अन्योत्यवक्त्रार्पित<sup>®</sup> I. 57. अन्वेति VII. 15. अपाङ्गभागाविध IX. 42. अपि वितथ IV. 68. अपि सत्यां VI. 35. अमार्द्वं VI. 46. अपि दर्शय IV. 11. अयं त्वदेक° IX. १. अयं प्रमाणं III. 66. अर्करिम° II. 6. अरण्यदेवताभिः VI. 5. अरालकेश्याः I. 33. अरिष्टसन्ताप° 1X, 25, अल्पदोष<sup>®</sup> V1II. 49. अलं त्वाये IX. 8. अविजित्य IV, 32. अव्याहाति X. 31. अशने IV. 41. अशक्तुवन् वर्धयितुं IX. 64. अश्रान्ता II. 67. अश्रुणा स्रुरत<sup>°</sup> VIII. 20. અ**શુ** મિર્દ્રવર્ષ X, 47. अश्रुप प्रणय° VIII, 50.

असर्पता VII. 16. असावपत्यं IX. 3. असंख्यगृद्धाः V. 27. अस्योदरस्य I. 31. अदिर्बुध्न्य° VI. 45.

आ.

आकृष्टहि: III. 63. आचरत्रथ VIII. 1. आचरत्रथ विलेपन° VIII. 38. आज्ञापितं II. 5I, आत्मनैव VIII. 40. आत्मस्वतु° 11, 73. आदाय VI, 38. आदिदेश ततो X. 45. आधावस्तेन I. 59. आरह्म श्टंगां I. 69. आरोप्यान्यतरेवः  $X.\ 4.$ आहिंग्य तंगं 1. 9. आसन्नजीमृतघटासु I. 10. आसन्नभूतो VII. 42. आसीदयं I. 37. आसीदवन्यां I. 1. आसीनं भोगिनि II. 3. आहत्य हत° II. 29.

₹.

इश्वताकर° X. 52. इच्छित सम VIII. 7. इतरेऽपि IV. 12. इतरोपाय° X. 30. इति जल्पित IV. 59. इति तामति° IV. 62. इति पक्ष° IV. 34. इति प्रकृति° X. 41. इति प्रकृति° X. 41. इति प्रकृति° III. 76. इति प्रकृति प्रस् इति वस्तु° IV. 29. इति ब्याहरतै॰ VI. 31. इति व्याहत्य X. 67. इति सपदि वदन् VIII. 93. इति सपदि VIII. 11. इति सार्वं° IV. 64. इत्यनङ्ग° VIII. 23. इत्युक्तवादाय X. 90. इत्युदारमुदाहृत्य II. 77. इत्थं युक्तिस्रुपायानां X. 33. इत्थं वराश्रय° VI. 59. इत्थं वाचस्पतौ II. 74. इत्थं वादिनि X. 42. इन्दीवरस्यान्तरं I. 39. इमी हरी V. 24. इयत्त्रमाणोऽपि III. 30. इयं तनुर्वासर° III. 65.

ਢ.

उत्कर्णमृत्युच्छय° I. 54. उच्चाल ततः VI. 1. उच्चेर्भृतान्या° VII. 43. उत्पद्मातः IX. 10. उद्मभासः IX. 10. उद्मिया IV. 3. उद्मृतम् (VIII. 91. उद्मृतम् (VIII. 62. उपजापहृत° X. 29. उपत्य प्राय IX. 2. उमे वश्वास X. 8. उव्देश्य X. 85. उद्मा इव IV. 24. उहस्तस् VIII. 82.

来.

ऋज्वागता I. 58. ऋषिरित IV. 71.

ए.

एकचक्रमिव VIII. 60. एकदारिकदनः VIII. 54. एकं त्वया I. 77. एकसुद्रेचितं VI. 43. एकस्मिन्शयने X. 86. एवं भक्त्या II. 19. एवं स्राध्य II. 63.

औ.

औदासीन्यं X. 22.

क.

कचित्स्वार्थे VI. 37. कञ्चिन्मुगं I. 71. कतरस्तव IV. 10. कपालनयन° II. 44. कयाचिदाछोकपथं IX. 56, कर्णे कती III. 5. कर्मणि VIII. 46. करं रणाय V. 47. करी करं V. 37. कल्पानिल II. 28. कलत्र° VI. 20. कस्यापि VII. 32. कान्तिप्रकर्षं I. 36. कान्तिश्रिया I. 38. कामिना VIII. 2. काछे कालाभ ° II. 62. कालेन शिरासि X. 7. किं कोतुकेन III. 23. किन्छ वक्ति VIII. 5. किमयं शोक° II. 23. किं राजहंसस्य III. 52. क्रक्षिस्थ<sup>°</sup> II. 75. कुक्षी तव II. 18. क्वनित छोभेन III. 26, कुश्लं IV. 17.

कृत्वा नमस्या<sup>°</sup> VII. 57. कृत्वापि सर्वस्य I. 3. कृतपायो VI. 32. कृतवेला<sup>°</sup> VI. 36. कृतास नीवार° V. 3. कृतेऽपि VII, 25. कृतोपकारस्य III. 61. कृतो वियोगेन IX. 11. कृपाणकृत्तस्य V. 48. कृष्टा नितान्तं VII. 8. केचिद्विधातं VII. 46. केशपाश° VIII. 22. कैतवेन VIII. 52. कोपिता VIII. 51. क्रमशश्रह IV. 14. क्रीडापरिक्षोभ° III. 36. कीडाविमर्दे III. 41. कचिद्रहेहिका° VI. 11, क्षचिद्विष्णु VI. 13. क्षत्रस्य VII. 36. क्षतं प्रपत्केन V. 34. क्षमते न IV. 23. श्चिप्यमाण VIII. 73. क्षीयमाणवपु VIII. 74. क्षीरवारिनिधिना VIII. 72. क्षेत्रमुमि° VI. 49. क्षोणीपतिः पतत्यात्र X. 32.

ख.

खम्रत्पपातैण° I. 56.

ग.

गजेन्द्रघण्टा ° IX. 13. गण्डस्य बिम्बं VII. 53. गतापि भन्नें IX. 6. गदा रणदुन्दु ° V. 17. गमनव्याहता ° VI. 7. गुणानुभावस्य IX. 41. गुरूनपृष्ट्वेत्र IX. 52. गुल्मलीन° VIII. 79. गौरीभय° II. 43. गौरीमिवाचार° VII. 61. ग्राहितं नृपति° VIII. 16.

ਬ.

घूर्णमान° II. 42.

ਚ.

चकर्त नासिकां X. 73. चकार चक्राङ् ° VIII, 54. चकार चकादिं IX. 39. चकार लक्ष्यं V. 28. चक्रीचकार VI. 47, चन्द्रश्हिम° VIII. 80, चरणेन II. 48. चरत्सु VII. 39. चलिते च IV. 30. चाइमात्र॰ VIII. 35. चिक्षेप बाला III. 17. चिरशयन° II. 78. चिह्नं नद° X. 54. चीनांग्रकैः I, 4. चुम्बति VIII. 41. चोदयत्यवनि° VIII. 29.

ज.

ज्ञातमन्मध् VIII. 26. ज्ञातुं खुद्धः VII. 41. ज्ञानं विलोचन VI. 58. जगनेत्राभिरामस्य X. 48. जनमन्य IV. 35. जनाधिनाधः VII. 35. जरसा तात X. 6. जवेन किथत् V. 41. जिद्दिह शयन III. 77. जिगीपुरभ्यस्त I. 14. निष्धिमरिप X. 25.

जीर्जी जनुन्यास<sup>9</sup> J. 81. जीविते जीर्णवयसः X. 14. जूम्भमाण<sup>9</sup> VIII. 87.

त.

तटेऽपि तस्या I. 74. तं देवं स II. 50. तत्केशपाशाव<sup>°</sup> I. 41. तत्तपस्तोपित° II. 38. तत्राभवत् I. 12. तत्र राज° VIII. 9. तत्याज नो III. 47. ततश्चिर° III ी. ततस्ततं V. 1. ततस्तता° V. 51. ततस्तं त्यजता X. 69. ततस्त्रास<sup>°</sup> VI. 48. ततः प्रतीक° X. 57. ततः प्रहत्येव V. 22. ततः श्रुत्वा X. 61. ततः सलीलं III. 32. ततः स शून्या° IX. 44. ततः सीता<sup>°</sup> X. 56. ततः स्मरस्या° III. 14. ततो दथानः IX. 27. ततो धरित्री° VII. 1. ततो नयेन X. 1. ततो मस्त्° V. 52 ततो वजासने  $\mathbf{X.}~43$ . तथा गिरं V.25. तथा हतं I. 30. तदस्तु VIII, 9. तद्वामस्य VI. 52. तयुक्तसुपथा X, 37. तन्व्या मनोज VII. 17. तपस्याति V. 16. तपस्त्रिवर्गस्य 🗸 . ७. तपोभिधानस्य IX. 30. तमग्रिमिन्धात V. 12,

तमधाण्यन॰ II, 53, तमसि स्क्रर IV. 49, तमःस्थानं II. 52. तरुत्वचोऽध र. 80. तलस्थित° VI. 12. तव जीवित<sup>o</sup> IV. 42. तव प्रयोगे IX, 34, तस्मिनिज° VI. 14. तस्मिन्त्रे । 61. तस्मै स्मरण° II, 16. तस्य कणन् I. 52. तस्य इस्त° VIII. 8. तस्यां गतायां VII, 22, तस्यावगाहे III. 35. तस्येकबाणा° I. 22. तस्योद्यान° 11. 61. तस्योरसि III. 33. तामनङ्ग° VIII. 43-तारका रजत° VIII, 83. तारात्रज° VI. 19. तास प्रजानामधिपः I. 44. तिग्मराईम° VIII. 86. त्रपार° VII. 30. तथो न VII. 5. तृणीरतस्तूणं° I. 53. तेजङ्खलेनाथ I. 20. तेजसा तपसो VI. 3, त्रासक्षण्डग्रह<sup>°</sup> II, 66. त्वद्ध प्रिय° IV. 26. त्वद्विक्रमेण VI. 40. त्वन्मुखावजित<sup>°</sup> VIII, 92, त्वमप्रमादं III. 16. त्वया त्वनाथस्य 1, 76. त्वया विज्ञात° II. 34. त्विय रक्षाकृति II. 71. त्विषा मुखेन्दी: III, 72,

₹.

दण्डस्ततस्तस्य І. 16. दण्डद्रविण° X. 40. दधी चार्त IX. 54. दन्तकन्तशतै° X. 15. दम्भाजीवकं X. 76, दयाञ्चयातः १. ४७. दयिताभिरनन्त° IV. 5. दशानामस्य 🗓 78. दिङ्खलादप° VIII. 57. दिदश्चरन्तः I. 5. दीर्घकाल° VIII. 34. दृहित्रस्वनि° VIII. 95. दरतः सेवते II. 57. दराराध्य° II. 65. दरेऽपि रामः VII. 28. दरोऽपि VII, 23. रष्टी हतं I. 29. देशं युधाजिति IX. 67. द्रतप्रयाण<sup>°</sup> IX. 58. ह्रयेनादौ VI. 41. द्वित्राण्येव X. 50. द्विधाकारमिव X, 68, द्विधागतं द्वार<sup>®</sup> IX. 66. द्विपं करीरी° V. 36. हिपेन्द्रदन्ता° 1X. 23. हिपती भव<sup>°</sup> IV. 19.

ਬ.

धनुषि IV. 15. धनुःसहायो I. 73. धम्यं कर्म II. 56. धराधर° II. 49. धातुप्रभा° I. 51. धनुन्तजालु° VIII, 59.

न

नकुत: IV. 58. न जिल्हा: X. 9.

नद्य ताव<sup>°</sup> IV. 46. न पञ्च: IV. 39. न भुनक्ति IV. 53. न राम रामं 1X. 32. नरेन्द्रचन्द्रस्य I. 25. नरेन्द्ररध्योभय° IX. 48. नरेन्द्रसेना IX. 65. नवकत्त<sup>°</sup> IV. 60. नवं स्वकोशा° V. 18. न विरोचन° IV. 69. नवे वयसि VI. 39. नवेश्वर स्तब्धतरं IX, 36, न स राम IV. 8. न स्मरामि X. 63. न स्प्रशामि VIII. 10, नागाङ्गनारत° I. 50. नातिविस्रसया X. 11. नाभिपद्म° II. 14. नायं शशी I. 34. निकीछिते V. 38. निकत्त्य V. 43. निगचासौ VI. 15. निजदेह° II. 2. नितान्तमेकीकृत° IX. 59, निद्रिता VIII. 25. निधाय काचित IX. 62. निधाय बाणं IX. 43. निनाय हरिण° VI. 6. निमग्रखंद्धे V. 50. निर्जिग्यतुर्वाङ I. 35. निर्देन्तत्वादसंस्कारं X. 17. निरुद्धहास° III. 43. नियतमिव VIII. 96, निवृत्ततत्सर: II. 58. निशम्य तस्यैत° IX. 35. नीत्वा विवाहो° VII. 60. नृनं पती III. 59. जपताविति IV. 27. नृपः समित्रा° IX. 63.

नृपेण केली III. 40. नेत्रान्ता VI. 57. नोचे:पदं X. 35. न्यमज्जदर्धेन V. 44. न्यवर्तत परित्यज्य X. 49.

Q.

पञ्चवव्याश्रमे X. 71. पत्रजाल° VIII. 81. पत्रमान<sup>°</sup> VIII. 39. पत्त्वा परस्याः III. 18. पत्यः करस्पर्शं VII. 56. पत्यौ प्रधिव्या I. 68. पतित्रता वश्य° IX. 7. पदं पुरन्ध्यां IX. 55. पद्मः सितोऽयं III. 31. पद्माकरो III. 34. पद्मा पदं III. 54. परकृत्य° IV. 38, परः प्रकर्षो IX. 4. परस्य सौमित्रि° V. 46. परिकणत्° IX. 49. परितः स्फ्रर° IV. 61, परित्रस्ते II. 45. परिपतततु IV. 28. परेण खड्ने V. 49. परेषु वात्या<sup>°</sup> I. 21. पलितच्छद्मना° X. 3. पश्चिमे नभासि VIII. 68. पश्य दीप्तरुचि VIII, 57, पश्यन्छतं VII, 5S, पश्य भूंग° VIII. 71. पातालहृदयान्तः II. 61. पातुं सुदत्याः III. 19. पादशेषेऽपि X. 10. पादेनैकेन III. 80. पापं विधायापि I. 86. पाशपाणि° II. 22. पितृरित्थ° IV. 48.

पीतमेत° VIII, 76. पीनांसो VI. 56. पुत्रीकृतान I. 47. पुत्रो सुने: I. 75. पुरुषं पुरुह्न° II. 9. पुरुपस्य IV. 36. पुष्पकेतु° VIII. 6. पुष्परत्न° VIII. 42. पुष्पायुषः VII. 18. प्रपावभङ्गे III. 20. पूजनीया X. 65. पूर्ववारि° VIII, 70. पूर्वाद्दी III. 81. प्रपत्कभिन्नो° V. 42. प्रधवन्तमिति II. 33. पौरसन्दोह° VI. 30. प्रग्रह्म प्रच्छे V. 23. प्रतिमा विश° IV. 56. प्रतीत्या VI. 17. प्रदीपमिव X. 79. प्रवलिर<sup>°</sup> II. 20. प्रभक्षने° V. 33. प्रशुः प्रजानां I. 70. प्रभुर्भृगुणां IX. 31. प्रमथानां II. 30. प्रयतः प्रतिपद्य IV, 47. प्रवालशीर्पा I. 8. प्रविवेश IV. 4. प्रसाधनव्यापृता °IX. 57. प्रसीद VII. 7. प्राज्यं ततः VII. 51. प्रादर्वभूत: III, 61. प्रार्थितापि VIII, 44. प्रालेयकाल° III, 13. प्रियाजन° II. 63. त्रियेण कर्णे III. 24. प्रियेण वध्वा III. 71. प्रियोपनीतं III. 70. प्रियोऽपरस्याः III, 56.

प्रेमवेग° VIII. 15. प्रौदेऽपि VI. 51.

फ

फणावता<sup>°</sup> V. 20. फणिभिः प्रति<sup>°</sup> IV. 54 फुड्डं यदीदं III. 44.

ब

षद्धरागम्रदितो VIII. 75. विलिक्रेया° V. 7. विलिक्रेया° I. 15. विलिक्रेया II. 54. वहुशो विफल्ले IV. 2. वालापरिष्वंग° III. 38. वालापरिष्वंग° III. 48. विभात नीवार° V. 13. विभन्न सन्ध्या° VI. 2. विभन्न सन्ध्या° VI. 2. विभन्न सन्ध्या° X. 16. विभन्न पतंगस्य I. 66.

स.

भतीरे प्रणय° VIII, 47. भरतः शोक° X. 60. भाति मत्त<sup>°</sup> VIII, 66. भाति विश्र° VIII. 88. भिन्नभुव° X. 18, भुजङ्गपृथुका° II. 4. भुजङ्गसंप्राधित<sup>®</sup> I. 18. भुजेऽतिभीमे IX 29. भवनानि IV. 33. भुवि भोगि° IV. 55. भ्रवि विरचितम्ये VII. 62. भूमिस्पर्शं° II. 79. भूत्वा राम II, 76. भूंगा निलीनेन III, 39. भूंगोऽयमिन्दी° III. 53. भृशं न सेंहे V. 54. भोगिभोगा° II. 5.

भोज्याः सतश्रारः I. 85. भातरि द्विपतो II. 72. भातद्वये X. 74. भान्त्वा विवस्वान् III. 2.

म.

मत्तमात्तङ्ग<sup>०</sup> VI, 18. मदान्धमातङ्ग<sup>°</sup> IX. 16. मध्रत्रतत्रात<sup>®</sup> IX. 50. मध्यं त्वसुत्तुंग<sup>°</sup> I. 55. मध्ये जवलया° VI. 20. मध्ये निकृत्त° V, 57. मध्येललाटं III, 22. मन्धवात° II. 13. मन्दशक्तीन्द्रिय $^{\circ}$  X. 12. मत्स्येन III. 46. महीश्रमार्थि III. 8. महीरुह° V. 8. महेन्द्रकलपस्य I. 27. मातङ्गमकर° II, 37, माता भवित्री 1. 26. मा दा रहितसंमानं X. 27. मानिनामय° II. 35. मामियं प्राण<sup>®</sup> X. 5. भित्रनाश VIII. 84. मीलिता रवि° VIII. 69. अखमाहत° IV. 9. **अहरपि मधुपो VIII.** मुखीं वर्जाः X. 36. स्गव्याहत X. 77. मृगाङ्ग<sup>°</sup> VII. 14. मृणालवलय° X, 13. म्ह्यवाला ° VII. 29. म्हषतामपि IV, 21. भेखला° VIII, 37. मेवं भवानेन रे I. 84.

य.

यक्षनाथी दिशं II. 55. यजागाद VII. 30. यत्र क्षतोद्वृहित<sup>°</sup> I, 11. यत्र वातायना° VI. 26. यत्नगम्यमथ VIII, 14. यत्सीय° I. 2. यहोद्धर्° VI. 22. यहेव° VI. 24. यद्रस्त VIII. 13. यगदास VIII, 21. यतो यातुः X. 20. यथा ग्रणस्य V. 31. यथा न कज्जल<sup>°</sup> II. 59. यन्नासीत् VI. 55. यमिनः पथि IV. 51. यमंसद्वय° II, 12. ययौ रामोऽथ VI. 16. यशसा सुकृते: IV. 54. यशसि ब्रज IV. 44. यः कृष्यमाणेषु I. 49. यश्मिन्कृत्यानुरोधेन X, 38. यस्य हर्म्य° VI. 29. याता च VII. 27. याते च VII. 24. यातो नु भूंगः III. 55. यात्यङ्ग<sup>°</sup> VII. 12. यियासना III. 73. गुगमं भ्रवीश्रम्चल° I. 40. यदाय यथादभितो I. 62. धुधि द्विपा ४. 29. युवतेरपि IV. 67. येन दुवार° II. 11. यन येन VII, 45. यो धर्मस्य VI. 34. यो येन वाच्छति X. 23. यो तु निष्कारणा° X. 39. यौवनोपहित° VIII. 89.

ą.

स्थोवसा<sup>°</sup> V. 60, (को हब्प° IV. 73, रघोरपत्ये IX. 33. रणे दथानो V. 53. रत्नतल्प° VIII. 31. रत्नासनस्थां VIL 59. रथध्वनि° 1X. 20. रथ्योभयान्ता° VII, 38. रम्याणि रामा<sup>°</sup> III, 15, रराज वाता° IX. 53. राघवेण VIII. 3. राजधो निर्धुणः X. 58. राजात्मजी V. 61, राजा रजन्यां I. 67. रामवक्त्र° VIII. 32. रामहस्तस्थ° X. 51. रामाभिरुत्कण्टक° III, 37. रामारल° X. 80. रामाध्य° V. 58. रावणेन रणे II. 1. रिपोरजयस्य IX. 46. रिपोरपूर्णेन्द्र° V. 39. रुखे पृष्ठ° X. 44. रूदमूळसिव II. 47. रोघोळता<sup>°</sup> III. 42. रोमोद्धेदाप° VI. 50.

ळ

क्रोक भाग I. 7.

क्रम्पसेवावकाशः II. 60,
क्रम्पसेवावकाशः II. 60,
क्रम्पस्या X. 82.
काषवं केन II. 27.
काजा जर्छ VII. 40,
क्रिका गतेरत्र I. 28.
क्रोकसस्तिशे I. 23.

वक्त्रभासाधि<sup>®</sup> II. 31. वक्त्रेन्द्र° VII. 13. वदनविनिर्गत IV. 72. वषाय धावन् V. 40. वनजक्रसम<sup>°</sup> I. 88. वनितावपुषि IV. 66. वनेषु वासो I. 78. वन्ध्योऽपि Ш. 7. वप्राजगर° VI. 21. वर्जनाय VIII. 19. वयःप्रकर्षांदुप<sup>°</sup> L 32 वयमर्क° IV. 25. वरवक्त्रेन्द्र° VI. 44. वराङ्गना IX, 19. वसन्तदीप्ता° III. 12. वाजिनः प्रयहा<sup>°</sup> II. 41. वातेन कृष्टं 1. 48. वार्थक्ये धर्मतो X. 19. वासन्तिक° III. 9. वासरस्य VIII. 55. विकीर्णसन्ध्या° III. 67. विटङ्कुभुज° VI. 23. विधातुं° VII. 6. विधाय काचित IX. 60, विधित्स्ररिष्टिं ♥. 11. विधूयमाना° III. 75. विधेयचित्त° I. 46. विनिर्जितोऽप्यस्य 🗓 19. विनिद्धपद्मा IX. 21. विनिद्रपुष्पा<sup>®</sup> III, 11, विन्यस्त° VII. 4. विप्रयुक्त<sup>°</sup> VIII. 77. विभाति तन्व्याः VII. 11. विभाति भूंगी° III. 27. विरते शवतां IV. 43. विरामः शर्वर्था III. 78. विखंध्य मार्ग I. 72.

विलासवत्यो ÎII. 74. विलोकयाक्ष्णोः III. 28. विवित्सया IX. 38. विद्यत्तदृष्टा IX. 22. विवेश तां IX. 51. विशालवामांस° IX. 28. विमुज्य पूर्व IX. 37. विहंगपानाय V. 2. विहारमारण्य° V. 21. द्या मनोज्ञ III. 3, द्यात्तः ग्रामकरी X. 24. वेत्रेण वेत्र° VII. 44. वेचामनंसी° VII, 52. वैखानंस° VI. 8. व्यतीतरथ्येऽथ IX. 18. व्यपादतद्वार IX 47. व्यापारिता VII. 55. वती विनाधो I. 79.

হা.

शंच्या विवाहस्य VII. 47. शतमन्द्रर° IV. 65. शतुगृह्येण दुर्धर्ष X. 28. शपमानामथ X. 62. शयनीय° IV. 13. शरणोपगतं IV. 37. शरासने V. 30. शर्वरीपु VIII. 24. शिताङ्कशन्यास° V. 35. शिरःप्रदेश° VI, 4. शिर:प्रदेशस्थ° IX. 15. श्रुचैव सगदः II. १६. गुद्धान्तमन्ततः II. 70. श्रं पुरुपसारजं X. 34. शोकाख्य° VI. 53. श्रत्वा यत्सीध° V1. 27. श्र्यभिति° IV:: 57;

₹.

स कदाचित् II. 39. सकुङ्कमस्त्री° III. 64. संक्रीडइथ° V. 59. संक्षोभितोहाम° III. 50. सखीसमीपेऽपि VII, 33: संगतानि VIII. 53. संच्छादिते III. 29. सति स्म VII. 19. स तेन मुक्त: IX. 45. सत्यं यदस्याः VII. 3, सदस: IV, 22. सन्तापविद्धः VII, 26. सन्ध्यया VIII. 63. सन्ध्ययाऽस्णितः VIII. 64. सन्तिगृह्य VIII. 56. स द्वीविनोऽथ I. 60. सपदि दिशि 1. 90, ंसपत्न्यौ सरितां X. 55. संपद्भव° II, 24. संपिण्डितात्मा° III, 4, संप्राप्तजिहमा II. 25... संमतापि VIII, 27. संहतात्मकिरणं VIII 61. समयस्य ग्ररोः X. 64. समवेदि IV. 31. समस्तसामन्त<sup>°</sup> I. 24, स महोजा: II. 36. समाददे संमद° VII. 50. समाररोहाथ 1X. 14. समीरणा° III, 10. समीरणैराहाति V. 10. समुतिष्ठन्त्यंते III. 79. समुद्रमथने II. 10. समुद्रमुहंध्य I, 17. सर: सहंसं III. 62. सरोजिनी III, 60. सरोपरक्षः V. 26, ...

सर्वीतमुहण्ड° V, 19, सवारिमृत्झा V. 9, सवेदवेदा° V. 14. सर्वस्वर्ग° X. 88. सर्वे लोकत्रयं II. 15, स वसिष्ठ° IV. 63. सन्यापसन्य° 11. 8. ससीकरं VII. 31, साग्रिजिह्ना° II. 32. सार्ध द्विजै: VII. 34, साधु: कृपा° I. 82, सा पश्चिनी III, 58. सा मदन VIII. 18. साम शाकां X. 26. सामि प्रबद्धस्य III. 49. सारङ्गानि X 81. सायं समादाय III. 57. स्रवंन VII. 2. सगन्धिनिश्वास° III. 45. स्रगन्धि सौगन्धि I. 64, सत्योभेवतः IV. 6. सुदर्शन° V. 15. समन्त्रसतस्य I. 43. सरारिहस्त° V. 32, सैकते शशि° VIII. 85. सोपानरल° VI. 28. स्तनी उ VII. 10. स्त्रत्यास्ती° VI. 33. ≢तब्धकर्णो II. 68. क्रियो न प्रेंसा° IX. 5. स्थपटास VI. 10. स्थितिनिर्माण° II. 17. स्थित्वा गुणे V. 55. स्नात° VII, 37.

स्नानस्य VII. 48. क्रिग्धद्विजाली<sup>°</sup> III. 21. स्पष्टोत्पिष्ट° X. 84. स्फ्रुरत्रग° II, 40. स्मरश्च संसदं II. 69. स्विकरीट° IV. 16. स्वजनादपि 1V. 18. स्वदृष्टिरोधि IX. 17. स्त्रपाणि° У. 45. स्वविम्बमालोक्य I. 6. स्वमंकमारुख V. 4. स्वमुखे II. 7. स्वयं कतेन X. 66. स्वरक्षितव्यं I. 45. स्वाउरित° VIII. 33. स्वेद्रविन्द् ° VIII 28. स्वं नितंब° VIII, 17. स्वं हेतवे I. 83.

ह

हम्यंगृङ्गेषु VI. 25. हरन्तमथ X. 70. हरेध्यांना II. 21. हलायधामस्य IX. 12. हस्तो पह्नव X. 89. हारिप्रलापोऽथ III. 25. हिमांग्रुविम्बे III. 68. हिरण्यरेतः V. 5. हुङ्गार VII, 45. हुतभुजि V. 56. हतान्तरीया III. 48. हृद्यन्तिपहिनो VIII. 101.





## Kumāradāsa

and his place in

## Sanskrit = Citerature =

BY

## G. R. NANDARGIKAR.

Maona:

PRINTED BY THE SCOTTISH MISSION INDUSTRIES COMPANY'S PRES



## INTRODUCTION.

O ancient language on the surface of this living globe can boast a literature as rich in wealth and variety as that of Sanskrit, the language of the Aryas, who, in their successive migrations from the polar regions, brought their sacred literature to this land of In this language of our fore-fathers which comprehends almost every branch of knowledge, ritualistic, scientific and literary, poetry as is to be expected from the unrivalled genius of a cultured Indian people, occupies the highest rank and a prominent place both by its quality and its quantity. In poetry, court literature or, as it is sometimes called, the Mahákávya, holds the foremost rank of honour. To leave behind them such a brilliant legacy of an epic composition was the glory and ambition of ancient poets in every province of the Indian Yet the number of Mahákávyas is, in our continent. opinion, most limited. Uncommonly bold and interesting, therefore, must be the attempt of a Vis'ich (or an apostate in the language of the orthodox) to match such great masters as Kálidása, Bháravi, Mágha, etc., in their own favourite art of poetry. Such a bold stroke has, in our opinion, been dealt, and that too with no niggardly hand, as the following pages will show, by a Sinhalese poet, Kumáradása, the gem of the Island of Ceylon.

<sup>1</sup> Prof. B. G. Tilak's The Arctic Home in the Vedas, Chapters ix, xi.

Kumáradása, so to speak, has been known by several names on the continent of India. He is called Bhatta Kumára, Kumára Bhatta, Srî Kumára, Kumára Datta, Kumáradása and sometimes also Nátha Kumára. In the last verse of the 25th canto called पमाभिषेक the poet calls himself by the name of Kumára Parichāraka. The verse runs thus:—

" कृतज्ञ इति मातुलद्वितययत्नसानाथ्यतो महार्थमसुरद्विषो व्यरचयन् महार्थं कविः । कुमारपरिचारकः सफलहार्द्रसिद्धिः सुधीः श्रुतो जगति जानकीहरणकाव्यमेतन्महत्" ॥

The common factor Kumára is found in all these names if the suffixes and affixes of S'rî, Bhatta, Nátha, Dása and Datta be omitted. The verses that are attributed to these names in the works of anthology1 with the exception of some, are found in our Mss. and also in the printed editions of principal Dharmáráma and Pandit Haridása S'ástrî. As regards the personal history of the life of this poet, nothing of a reliable nature has yet transpired through the scientific researches of the Orientalists and others. In the colophon at the end of each canto, all our Mss. unanimously say that Kumáradása, the poet of Ceylon, was highly celebrated or was of the highest fame (अतिशयभूत). But when did he achieve such world-wide fame? Who were his parents? In what part of Ceylon did he live? What family of the Sinhalese did he belong to? And

<sup>1</sup> Sûktimuktávali or Sûktimuktámálá, Subháshitárnava, Subháshitakalpadruma, Sadûktikarnámrita of S'rîdharadása, S'árangdharapaddhati, Sûktávali and others.

when and where did he receive his education? All these questions, in our opinion, are mere queries. And we are not in a position to answer them satisfactorily. Some scholars interpret अतिशयभूतस्य as 'born of अतिशय.' But such a use of भूत is, in our opinion, unwarranted. It appears probable—though we cannot produce any documentary evidence for the statement that we makethat the poet after finishing his education partly in Ceylon and partly in India must have begun that wandering life which was so particularly dear to poets and Pandits in those palmy days of Hindu rule. In his wanderings he must have visited the noteworthy places of the Buddhist as well as of the Hindu pilgrimage. He must have had opportunities of meeting with poets living in the courts of kings and with men of every description. During his stay in such famous places of pilgrimage during his grand tour he must have permitted the poets and Pandits of those days to copy down his new poem and must have received copies of the poems of different poets, which are generally accessible in places like these. In this way we think we can easily account for the sources of anthologies of different provinces of India.

The Padachandriká by Ráyamukuta, a commentary on the Amarakosa, which is a work of the fifteenth century, has a great many quotations from the Jánakiharana of Kumáradása. This shows that the work was largely used in India during the fifteenth and the sixteenth century.

<sup>1</sup> Jour. of the Asiatic Society of Bengal, Vol. 62, Part I, No. 3—1893 p. 215.

The Pûjávali¹ a well-known Ceylonese work, probably of the second half of the thirteenth century, represents Kumáradása as the son of Mudgaláyana or Moggallána and also identifies him with the king of that name who is said to have ruled over Ceylon about the middle of the sixth century of the Christian Era and put an end to his life by casting himself on the funeral pile of his friend Kálidása. The Perakumbásirita a Ceylonese work of the sixteenth century declares that after composing the Jánakîharana and some other Mahákávyas the king Kumáradása put an end to his life in his grief for the immortal poet Kálidása. The following are the lines:—

एजर किवियर पिनिन् जानिकहरणए महकव्वेन्दि । कुमरदस् रद कालिदस् नम् किविन्दु हट सिय दिविपीदि ॥

"The king Kumáradása, who with immortal poetic felicity composed the Jánakíharana and other Mahákávyas, sacrificed his life for the great poet Kálidása."<sup>2</sup>

It appears that these semi-historical records of Ceylon which are generally ascribed to the thirteenth, four-teenth, and sixteenth centuries identify the poet Kumára-dása with a king of the same name who was one of the descendents of the Maurya family, the representatives of

<sup>1</sup> From Vikramasingha's analysis of its contents it can be inferred that in spite of many additions and digressions in the arrangement of material it follows entirely the traditional conventions. The author of the Pūjāvali was Mayūrapāda Thera (Dharmārāma says Mayūrapāda Parivena), who was a contemporary of Dhamma kitti Thera (धर्मकीवियर). Kumārasvāmi's Eng. trans. of Geiger's notes on Dīpavans'a and Mahāvans'a, p. 88.

<sup>2</sup> Vide Jour. Asiatic Society of Bengal, Vol. 62, Part I, No. 3—1893. Dharmarama's preface to his Sinhalese edition, p. 6.

which were probably sent by the emperor As'oka to Ceylon in the second or third century B.C. in order to guard the Bodhi tree commonly known as area. In his introduction to Nikáya Sangrahava of the end of the fourteenth century Mudaliyar W. F. Gunavardhana gives the following account:—'As'oka's son and daughter, who fired by the zeal of their parent had taken to the yellow robe, selected this Island for the field of their labours, and an easy mission they found in it. As'oka himself sent over with the ascetic princess a branch of the sacred Bo-tree under which Buddha had attained omniscience, and this was planted at the royal city of Anurádhapura to endure for millenniums."

The story says that Kumáradása was in the habit of frequenting the mansion of a beautiful courtezan, to whom, it is alleged, he was firmly attached. On one of these visits he happened to write on its wall the following lines:—

"कमले [Ms. कमलात् ] कमलोत्पत्तिः श्रूयते न तु [Ms. च] दर्यते" 'It is heard but not seen that a lotus grows on a lotus', and, under these lines, a notice of a munificient reward for the person who would complete the Samasyá. Kálidása,² then on a visit to the great royal bard, whose poem he had seen in India, took lodgings that evening, as fate would have it, in the same man-

<sup>1</sup> Nikáya Sangrahava introduction p. VII. Also Kumárasvámi's Eng. trans. of Geiger's notes on Dîpavans'a and Mahávans'a p. 89.

<sup>2</sup> Under "Kálidása in Ceylon," Rhys Davids gives a different account or version of the above story. Jour. R. A. S. of Great Britain and Ireland, January issue, 1888, pp. 148-149. Also noticed by Cecil Bendall. Jour. R. A. S. of Great Britain and Ireland 1888 p. 440.

sion, and, happening to see the lines written on its wall, completed the Samasyá by adding the following:—
"वाले तव मुखाम्मोजे दष्टं [कथं Ms. ] इन्दीवरद्वयं"

Damsel, on the lotus of thy face is actually seen a pair of blue lilies.'

The courtezan to whom perhaps the poet meant the Samasyápûrana to be a compliment, influenced by the evil desire of securing the promised reward, murdered the illustrious poet in cold blood that very night and concealed his body. When the king visited her the next morning, she demanded the notified reward as the author of the Samasyápúrana. But the king, detecting in it the highest genius of a true poet, would not believe her, but on the contrary insisted on her, disclosing the real author. On being threatened the murderess confessed her crime; when the corpse of Kálidása was brought out, the sorrow and the consternation of the king knew no bounds. He, it is said, at once ordered a grand funeral in honour of the renowned bard; and when the pile was lighted the generous-hearted monarch, overwhelmed with sorrow, sprang into the fire and was soon consumed by the flames together with his brother poet. Five queens of his harem instantly followed bis example.

This tragedy, it is said, appears to have taken place at Mátara (or Mahátîrtha), where the king was then residing. Within that town there is a place called by the name of इत्वोधिवत (सप्तवोधिवट 'the garden of seven Vata trees'), which tradition points out as the scene of the memorablal event. Similar stories are also current in

the folk-lore about the king Bhoja and about a Karnátaka king with similar events. The story is also attributed to Kálidása's wife<sup>1</sup> at least in this part of our country (in Maháráshtra). But how far stories like these convey historical truth it is for the reader to judge.

The composition of Mahávans'a falls between 459 A. D. and 477 A. D. Its authorship is attributed to Mahánáma. In this semi-legendary work of the Buddhists of Ceylon no mention has been made of Kumáradása as being a great poet or the author of the Jánakíharana. It gives some verses descriptive of a powerful monarch known as Kumáradhátusena. The beginning of the verses as given by Dharmáráma is as follows:—

"तस्सचये कुमारादि धातुसेनोति विस्सुतो । अहु तस्स सुतो राजा देवरूपो महाबलो ॥ कारिते पितुना कासि विहारे नव कम्मकम्। कारेत्वा धम्म संगीतिं परिसोधिस सासनम् ॥ सन्तप्पेसि महासंघं पचयेतु सतूहिपि । कत्वा पुत्रामनेकां नवमे हायने तिगा ॥

Perakumbásirita and Pûjávali being works of modern times, we cannot put faith in their legendary accounts approaching to fables and what they give can hardly be said to form the basis of far reaching historical

<sup>1</sup> The name of Kálidása's wife, according to Dr. Bhâu Dâji, was in all likelihood Kamalá. But the learned doctor, it appears, has not given any clue as to how he found out this name and where is it recorded? Vide Literary remains of Dr. Bhâu Dâji p. 51.

<sup>2</sup> C. M. Duff's Chronology of India p. 34. Kumārasvāmi's Eng. trans. of Geiger's notes on Dîpavans'a and Mahâvas'a p. 42.

truth. If this Mahávans'a describes the king Kumáradhátusena in glowing terms, compares his form to that of the gods and gives the duration of his reign with detailed particulars; how could such a book omit to refer to the poetic genius of this king and his authorship of the Jánakîharana and other Mahákávyas? No other ancient work of Ceylon equal in merit to Mahávans'a identifies Kumáradhátusena, one of the kings of Ceylon, with Kumáradása, the author of the Jánakîharana. It is therefore quite evident that Kumáradása who escaped the notice of Mahánáma and his commentator must have been a different poet of Ceylon that flourished in a different century and had nothing to do with king Kumáradhátusena or Kumáradása who ruled over Ceylon for nine years.1 Principal Dharmáráma bases his theory purely on modern works and does not put forth any evidence from any ancient work of Ceylon in order to support his argument. It may be quite possible that other ancient Buddhist works equal in merit to Mahávans'a may have been destroyed by certain Dravidian kings who ruled over Ceylon about the thirteenth and the fourteenth century A.D. And hence Dharmáráma could not produce his authority to prove that the king Kumáradása who ruled

<sup>1</sup> On referring to a history of Ceylon named 'Ceylon, Ancient and Modern,' by an Officer late of the Ceylon rifles, we found a list of the ancient kings of Ceylon in which the name *Kumáradása* occurs and the time of his reign is mentioned as 513 A.D. Report on a search of Sanskrit and Tamil Mss. for the year 1893-94 by M. S'eshagiri S'âstrî, p. 20. Also Jour. R.A.S. Great Britain and Ireland 1894 July, pp. 623-624.

over Ceylon about 513 A.D. was the same that wrote Jánakíharana and other Kávyas. Mere identity of names does not carry any historical truth in the present age of inquiry. Substantial evidence corroborated by collateral historical facts founded on ancient records may have some historical value. Pandit Harimohana Vidyábhûshana says:—'We are told by the Sinhalese historians that about the fourteenth century certain Dravidian kings conquered Ceylon and exterminated all the Sanskrit and Páli works of that island; so much so that the Sinhalese, after the downfall of this dynasty, had to bring all the sacred books from Burmah.' It seems that Kumáradása's works were also destroyed at that time in Ceylon.

Under these circumstances it is not safe to base historical facts on a slippery foundation of worthless stories. The internal evidence based of course on similarity of style between this poem and that of Mágha or the Champûs,<sup>2</sup> as will be seen hereafter, goes directly against this theory of Principal Dharmáráma.

From the above episode it may perhaps be inferred that K umáradása was one of the greatest admirers of Kálidása's poetical works. And this is almost literally true when we but compare his Jánakîharana with the Kumárasambhava and the Raghuvans'a of the immortal poet. Kumáradása's Jánakîharana is no doubt a close imitation of Kálidása's Kumárasambhava and Kaghuvans'a to which we may add, it is not inferior in quality or

<sup>1</sup> Jour. of the Asiatic Society of Bengal Vol. 62, Part I, No. 3—1893 p. 215.

<sup>2</sup> Cf. The Rámáyana Champú and the Bhárata Champú.

quantity. The following verse from Jahlana's Sûktimuktávalî, also quoted by Rájas'ekhara will convince the
reader how great was the author of Jánakîharana and
what literary position he occupied in the ranks of Indian
poets. The verse runs thus:—

"जानकीहरणं कर्तुं रघुवंशे स्थिते सित । कविः कुमारदासश्च रावणश्च यदि क्षमः"॥

When the race of the Raghûs is close at hand, who can abduct the daughter of Janaka? It is of course Rávana; so, when the poem of Raghuvans'a is in existence, who can compose the Jánakîharana? It is of course the poet Kumáradása.' It would be very difficult to bring forth a poetic composition on the same theme on which an immortal poet like Kálidása had completely won the laurels. And it would be still more difficult to make the same theme equally popular to men who claim citizenship in this land of poetry.

In 1247 A. D., Krishna of the Yádava race was ruling over the Dekkan. Lakshmîdeva's son Jahlana assisted, in company with his brother, the king Krishna by his counsel and commanded the troops of his elephants. He compiled the above mentioned Sûktimuktávalî¹ (a collection of elegant sayings). According to Dr. P. Peterson, the poet Rájas'ekhara who composed the Bálarámáyana, the Bálabhárata, the Viddhas'álabhanjiká and the Karpûramanjarî flourished under Mahendrapála and his son Mahîpála of Kanauja, A.D. 750-761.

<sup>1</sup> Dr. Bhandarkar's report on the search of Sanskrit Mss. of 1887 to 1891 p. VII.

And a Rájas'ekhara¹ the compiler of anthology flourished in A.D. 903-917. According to some this Rájas'ekhara of the Jaina sect flourished in the fourteenth century A.D. Thus then Rájas'ekhara and Jahlana who praise Kumáradása in eulogistic terms and quote his verses in their anthologies seem to have flourished in the tenth and the thirteenth century respectively. The Paddhati of Sárngadhara² dating from the fourteenth century also quotes from Kumáradása's Jánakíharana, so does the author of Subháshitávali. Vallabhadeva the compiler of this anthology cannot have flourished before Jainollábhadin whose date is given by Cunningham as 1417 to 1467 A.D.

Many verses in the present poem seem to be echoes of those in the Rámáyana and there are words, phrases, and ideas which can be directly traced to the Kumárasambhava and the Raghuvans'a. His mastery over *Pánini's* grammar is such that it can at once attract the notice of any ordinary reader with an average knowledge of grammar. He has interwoven many grammatical niceties in his Kávya.<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Dr. P. Peterson's Subháshitávalí Intro. p. 101. C. M. Duff's Chronology of India, p. 82. Jour. B.B.R.A.S. vol. XVII No. 46. pp 68-69.

<sup>2</sup> Macdonell's History of Sanskrit Literature, p. 379.

<sup>3</sup> Vide I. 55, 68; III. 9, 55, 73; IV. 27, 62; V. 5, 36, 61; VIII. 45; IX. 6, 15, 26, 67; Also mark the verbal forms given in I. 53; IV. 5, 16, 49; V. 8; X. 50, 75; XI. 86, also the form इइचर as given in X. 39. All these forms except those in XI and further cantos, have been fully explained in our notes. Many more instances may also be added to this list from the Kávya.

But with all the niceties of grammar there are found some defects in the poem. The use of the indeclinables खड and इव at the beginning of a line of a verse is unwarranted. They are:—

'खळ प्रजहाति मुहुर्विराचिताञ्जलिर्विष्टरं' XIII. 39. 'इव चिन्ता दरिद्रस्य स्थूललक्षं नरेश्वरम्' X. 72.

Such use is expressly forbidden by the classical writers of Sanskrit and by Vardhamána in his Ganaratnamahodadhi1 and also by lexicographers including Amarasinha. In his Alankárasûtravritti (I. 5.) Vámana too condemns such a use of these particles. The poet often uses यथा in the sense of इव. This use of यथा is not sanctioned by the best writers of classical Sanskrit. [I. 12.] 'जयमानं' the present participle is ungrammatical. This root cannot be used in the A'tmanepada unless it be preceeded by वि or परा Cf. Páni, I. 3. 19. The form may, however, be accounted for by taking the affix here to be चानश्. Cf. Pánini III. 2. 129. [I. 27.] 'महेन्द्रकल्पस्य ' comes under the fault of दूरान्वय, which occurs in many other verses of the poem also. [ I. 29.] 'अस्' to be in लिए or the Perfect is simply ungrammatical. लिए or the Perfect of this root is found employed in many verses of the Kávya. Further अस् 'to throw' of the fourth conjugation which is exclusively of the Parasmaipada is used in this poem as a root of the Atmanepada as if it were equivalent to अस् with निस् which belongs to both the Padas. [I. 43.] 'सुमंत्रसूतस्य' comes under what is called अपुष्टार्थ by the Alankárists. [I. 72.] 'तपस्यद्भवनं' again

<sup>1 &</sup>quot;खलु इति । निषेधवाक्यालंकारजिज्ञासानुनयनियमनिश्चयहेनुविषदेषु " Ganaratnamahodadhi Allhabad edition of Pandit Bhîmasena p. 8.

is an objectionable compound. We prefer the reading 'तपस्याभवनं' of the Ms. C. [II. 60.] 'क्रमशु' for क्रमथ is ungrammatical. The termination अधुन् is generally applied to the roots when Pánini reads them with an indicatory इ as the initial syllable as इनेप्ट etc. The root इन् is not so read by Pánini. The form इनय is again ungrammatical. [II 72.] 'आत्ममु' this reflexive pronoun is never found used in the plural in classical writers. [ III. 55.] 'कोशादुदस्येति कयाचिद्चे one or two active verbs in juxtaposition with a passive verb render the construction, in many respects, awkward. This comes under what is known as भग्नप्रक्रम. [ IV. 18.] 'प्रियवादिरिपो ' the compound according to grammar should be प्रियवादिरियणि. But it can be accounted for by Pánini VII. 1 74. [ IV. 32.] 'न भुवः शक्यतयात्र(क्षित्म ' the construction appears faulty. न in our opinion can be construed with the principal predicate only. भुवः अनुरक्षितुम् again should be भुवमनुरक्षितुम्. The use of the Genitive is not happy. [IV. 38.] 'निस्प्रकः' should be अनुत्सुक:, because उत्सुक is not a noun. [IV. 41.] 'भूरिश:' an adverb, used here as an adjective, is certainly not happy. [IV. 43.] 'सज्' is often used in the Kávya in the sense of विस्रज्. Many more instances may be added to this list of faults in the Kávya.

The poet seems to have at his command an inexhaustible vocabulary of new words based of course partly on *Pánini*, *Kásiká*, *Patanjali* and other ancient works on grammatical science.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Words like आयः ग्रालिकता, आद्यतीवल, इश्चर्याकट, कत्त्रयः, माश्चिक्क, मुष्टिन्धय, पद्यतीहर, जम्पती, भिरेलिम, वितृस्तयन्, प्रतीकसंघाट, कुचकलशसं-घाट are purely based on grammar. In X. 76. our Ms. A. actually

तन् appears to us a most favourite root with the poet. The forms of this root in various tenses and moods and its derivatives have been profusely used in every canto of the poem.1 Bháravi and Mágha have also made a similar use of this root in their Kávyas. Thus it will be seen that Bháravi gives the forms and derivatives of तन् in about sixty verses, Mágha in about fifty; and Kumáradása gives them in more than eighty verses of his Kávya. We are therefore led to think that Kumáradása was inclined to string तन् in his Kávya from its rich use in Bháravi's poem as well as that of his contemporary Mágha. Bháravi's Kirátárjuniya was popular long before the middle of the sixth century. Mágha is generally assigned to A.D. 850. Kumáradása, therefore, must have been either a contemporary of Mágha or a little anterior to him. But of this further on. The following verbal forms and words which have been fully explained by the joint authors of Kás'ika have been used in those very senses by Kumáradása, viz., सत्यापयति, वित्रस्तयन्, मर्मविध्, उप्लिम, आसुतीवल, &c., and we have no hesitation to remark that he freely made use of such words in the peculiar sense given to them by Kás'ika, and that he had before him Kás'ika remains unquestionable. Now Jayá-

reads दण्डाजिनिकं probably a mistake for दाण्डाजिनिकं is simply based on Pánini. Vide our note on the same. The adverbial form अक्षिति XI. 86. also descrives notice. It may be analysed as:—अविद्यमाना क्षतिः यस्मिन्कर्माण यथा स्थात्तथाः Mark also the following coined words कुलिशायुधगोपक, पुरन्दरगोपक, हरिगोपक, मकराकरपायि, गगनसागरभोगधरांगना, विसष्ठतनूजपातितक्षितिपस्वर्वसतिप्रदः, बलनिषूदनजाल, सौखरात्रिकः पंकजराग, सक्रनील, दन्तवासस्, सितकरकान्त, कृष्णपद्धतिः, सितंतराष्ट्रवन etc.

<sup>1</sup> Indica Texte, Ubersetzungen und Studien, p. 34.

ditya¹ who wrote Kás'iká a commentary on the first five chapters of Pánini is said to have flourished about A.D. 630—650. And Vámana a part author of the same also in the middle of the seventh century A. D. Kumáradása the author of Jánakíharana may reasonably be placed two hundred years after the entire composition of Kás'ika.²

Although repititions of syllables and words are very frequent in the Kávya, it is not altogether free from the elaborate Yamaka and Chitra construction. The song of Kumáradása excepting a large number of verses here and there appears free from the विकास कर of the Gauda style. And thus the reader may find Mádhurya as

प्रयोगाणां तु निर्वाहो णिचश्चेत्यात्मनेपरात् । जयादित्यस्य हृदयं गृहमेतत्प्रकाश्चितम् ॥ I. 3—67.

वामनस्त्वर्के जीविकार्य इत्यत्राक इति कि रमणीयकर्तेति जीविकायां तृचं प्रत्युदाहरिष्यति ॥ II. 2—17.

The above passage is important in as much as it shows that *Haradatta* believed that *Vámana* was the author of the commentary of the sixth *Adhyáya*, vi 2-73. Report on the search of Sanskrit and Tamil Mss. for the year 1893-94 by M. S'eshagiri p. 17.

3 Specimens of this can be seen partly in the latter half of the eleventh and fourteenth cantos of the poem and many verses of the

type will be found also in other cantos,

4 Vikatáksharabandha construction generally involves long compounds the syllables of which are mostly made up of conjunct letters. This may be seen in Bhavabhūti's Mālatīmādhava, especially in the fifth act of that charming drama. But Kumāradāsa it appears is not altogether free from such constructions although he perfectly imitates Kālidāsa. In the literature of Kālidāsa one cannot find long com-

<sup>1</sup> C. M. Duff's Chronology of India p. 49.

<sup>2</sup> Some scholars doubt whether Vámana was the joint author of Kás'iká. Rudrakumára's son Haradatta wrote Padamanjart a commentary on Kós'iká. In it he refers to Jayáditya and Vámana respectively. The following are the passages:—

well as Saukumárya in the Kávya but not Ojas if we are allowed to say so. The poem so to speak generally gives a very mellifluous flow of Prasáda which is in our opinion a natural gift of Kumáradása as well as of poets of 'every description. From the internal evidence which may be seen in every canto of his Kávya and from the manner of his pouring thoughts in a highly artificial diction, the style in which he writes cannot be other than Gaudí. Thus then his Gaudí style invested with the garb of Kálidása's language is now fairly established. We will now proceed to notice some other particulars of the poem.

Besides S'lesha or the well-known play upon words and Paryáya, the Jánakîharana sometimes gives specimens of अर्थालंकार such as उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, आक्षेप, and अर्थान्तरन्यास. But his favourite Alankára or ornament is alliteration (अनुप्रास), which is kept up without intermission throughout his poem.

As said above, Kumáradása imitates the lan-

pounds and words of conjunct letters and the intentional employment of obscure words. Vide Kāvyādars'a, p. 40.

1 According to Vamana there are three styles of writing Sanskrit composition: गौडी वैदर्भी पाञ्चाली चेति त्रिविध: Four styles according to Vis'vanatha and others. And six according to Bhoja-Raja and others: "वैदर्भी चाथ पाञ्चाली गौडीयावन्तिका तथा लाटीया मागधी चेति षोढारीतिर्निगद्यते." The Vaidarbhi is generally represented as having ten Gunas. श्रेषप्रसाद: समता माधुर्य सुकुमारता अर्थव्यावितरुदारत्वमोज: कान्तिस्माधय: इति वैदर्भमार्गस्य प्राणा दश्गुणा: स्मृता: एषां विपर्यय: प्रायो दृश्यते गोडवर्सित. Rudrata also propounds the same असस्तैक समस्ता युक्ता दश-मिग्रुणेश्व वैदर्भी: Purushottama defines Gaudi as "बहुतरसमासयुक्ता समहा-प्राणाक्षरा च गोडीया। रोतिरनुप्रासमहिमपरतंत्रास्तोभवाक्या च."

There are some minute differences between the compositions of these styles for which see Kávyádars'a pp. 39-40. Mirror of composition



guage of Kálidása but his originality in the song is doubly superior to his imitation. But in style the poem appears more artificial than either the Kumárasambhava or the Raghuvans'a, or even than the Kirátárjunîya of Bháravi and this can be seen in its highly artificial description of Ayodhyá in the first as well as of Mithilá in the sixth canto and also where it describes the battle between Ráma and the Rákshasas in the fifth.

Some of the verses in every canto are really beautiful and transcend all praise. The following verses, given by Jahlana's Sûktimuktávali or Sûktimuktámálá and othe works of anthology, under the different names of this poet but not found in the Jánkîharana, appear to us to be the real and genuine production of Kumáradása and belong, probably, to the missing cantos of this Kávya, or, of some other undiscovered Kávyas of the poet.

pp. 328-329. Also *Pratáparudra* and *Sáhityadarpana* under these heads.

1 Similar description in the highly artificial diction is seen in

<sup>1</sup> Similar description in the highly artificial diction is seen in Magha's S'is'upâlavadha canto III, 'the description of Dvaraka.' Canto VIII the description of the sports in water. In the XIII the royal court of Yudhishtira and in the XVIII and XIX 'the terrible battle between Krishna and S'is'upâla.' So also the Râmâyana-champû and Bhâratachampû describe in similar terms the cities of Dvârakâ, Indraprastha, Hastinâpura, Mithilâ, Ayodhyâ and other places and depict battles in the same highly artificial style. Mâgha's description of Dvârakâ alone will suffice to convince the reader and he will at once detect the close affinity in respect of a highly artificial style between him and Kumâradâsa and the authors of the Champús.

<sup>2</sup> Vide I. 17-19, 23, 48, 66, 76-80. II 2, 4, III 2, 11, 38, 41, 44, 46. IV 8, 10, 11, 33, 36-38. V. 4. VIII. 56, 83, XIV. 22, 34. It is not necssary to cite here all such verses. As he goes on reading verse after verse the reader will at once detect them in every canto of the Kávya.

<sup>1</sup>सपिद पङ्क्तिविहङ्गमनामभृत्तनयसंवालेतं बलगालिना । विपुलपर्वतवर्षिशितैः शरैः स्रवगसैन्यमुद्धकाजिता जितम्॥ बाले नाथ विमुख मानिनि रुषं रोषान्मया किं कृतं खेदोस्मासु न मेऽपराध्यति भवान्सर्वेऽपराधा मिय । तार्कि रोदिषि गद्गदेन वचसा कस्यायतो रुखते नन्वेतन्मम का तवास्मि दयिता नास्मीत्यतो रुचते ॥ प्रसासन्नसखी [ Ms. °मुखी ] कराम्युजयुगप्रेंखोलितां प्रेंखिका-मारुह्ययमुदस्तहारलतिकां व्याविद्धतुङ्गस्तनी व्यावृत्ततुंगस्तनी Ms.]। दृष्टादृष्ट्रमुखा गतागतवशादालोलमानांशुका तन्वङ्गी गगने करोति पुरतः शारध्दृदं [ Ms. शातहृदं ] विभ्रमम्॥ स्वामिन्प्रमो प्रिय गृहाण परिष्वजस्व। किं किं शठोस्यकरुण: [ Ms. करुणोसि ] स्वसुखे स्थितोसि [ मुखोज्झितोसि Ms. मुखोरियतोऽसि Ms.]। हा [ Ms. ही ] दु:खयस्यलमलं विरमेति वाचः स्त्रीणां भवन्ति सुरते प्रणयानुरूपाः [ Ms प्रणयानुकूलाः ] ॥ अभिनवं गलितां गुकदर्शितं दधति यत्स्तनयोरुपरि स्थितम् । वसनमण्डलमण्डनमङ्गना स्तद्धिकं प्रतिपक्षमनोज्वरम् ॥ किं भूषणेन रचितेन हिरण्मयेन किं रोचनादिरचितेन विशेषकेण। आर्द्राणि कंकमरुचीनि विलासिनीना-मङ्गेषु किं नखपदानि न मण्डनानि ॥ बाणानंकुरयन्ति पुष्पधनुषो वीरस्य &c., चलत्कुचतटांशुकश्रवण &c.. नखपद्शकलेषु कामिनीनां &c., दुर्दशैः कृपणैः फणे (?) यदि भवेत् &c.,

<sup>1</sup> The first verse is cited by Vámana in his Kůvyálankůrasůtravritti in II. 1—13. पंक्तिविहंगमनामभृत्तनयसंविलतं अवगसैन्यं बलशालिना उलूक-जिता विपुलपर्वतविधिशतेः श्रीः सपि जिते । अत्र विहंगमश्रक्तवाकोऽभिष्रतः

The above verses, we are strongly inclined to say, bear too many marks of *Kumáradása's* diction and style to leave any doubt about their authorship.

Next to Kálidása, Bháravi, Bhavabhúti and the author of Kádambari, Kumáradása no doubt occupies a high place in the ancient literature of India and his Jánakíharana in all likelihood is a Mahákávya.

In his Auchityavicháracharchá or Auchityálankára Kshemendra a Kashmirian poet of the eleventh century

तन्नामानि चन्नाणि विभ्रतीति विहंगमनामभूतो रथाः पंक्तिरिति द्यसंख्या लक्ष्यते। पंक्तिर्देश विहंगमनामभूतो रथा यस्य स पंक्तिविहंगमनामभूहश्ररथस्तस्य तनयाभ्यां रामलक्ष्मणाभ्यां संवलितं प्रवगसैन्यं जितं उलूकजिता इन्द्रजिता etc., "The army of the monkeys, which was commanded by the two sons of Das'aratha, was instantly put to flight by the heroic Indrajit with iron darts made sharp by receiving the strokes of big rocks showered on him (lit. showers of big rocks)." The fourteenth canto gives many parallel verses that may be compared with the above. The verse बाले नाथ, &c., is also found in Amarus'atakam under प्रश्नोत्तरालकार of Amaru. p. 47. Kávyamálá series. For the rich information supplied by Dr. Bühler regarding the Alankára literature see his report of January p. 64-1877. According to this the Alankára S'ástra of Bhatta Udbhata dates from the time of Jayápída 779-813 whose Subhápati the author was. Vámana (Alankárist) too, belongs in Dr. Bühler's opinion, to the same period. A'nandavardhana and Ratnákara belong to the ninth century; Mukula to the tenth; Abhinavagupta to the beginning, and Rudrata to the end of the eleventh while Ruyyaka flourished at the commencement; Jayaratha at the close of the twelfth century. Mammata is to be placed still later. Weber's History p. 322. Macdonell's History of Sanskrit literature p. 434. Mammata, in illustrating the Alankáras, does not quote from the Jánakíharana; but other writers of the thirteenth, fourteenth and fifteenth centuries have quoted Kumáradása.

quotes the following:--

अयि विजहींहि हढोपगृहनं त्यज नवसंगमभीत वल्लमे [वल्लमम् Ms.] अरुणकरोद्गम एष वर्तते वरतनु संप्रवदन्ति कुक्कुटाः 1 ॥

and assigns the verse to Kumáradása. As long ago as 1859 Dr. Aufretch, in his edition of Ujjvaladatta's commentary on S'ákatáyana's Unádisútravritti, pointed out that the fourth line of the verse वरतन संप्रवहन्ति कुकुटाः occurs also in Patanjali's Mahábháshya's. Kás'ikávritti' and Nyása commenting on I. 3. 48. also cite the same.

In his paper on Auchityálankára of Kshemendra Dr. P. Peterson says 'the discovery that Kshemendra quotes this verse and assigns it to Kumáradása will one day I hope prove a valuable datum for the Mahábháshya itself.<sup>5</sup>'

The verse in question is not found in our Mss. nor in the Sinhalese edition of Principal Dharmáráma. We cannot suppose that the verse with its fourth  $P\acute{a}da$  quoted by Patanjali may be the genuine and original production



<sup>1</sup> Also quoted by Nardyana on Keddrabhatta and Nydsakara. Also by Vardhamana in Ganaratnamahodadhi p. 9. Bhimasenas'arma's edition of Allhabada 1894. The verse is also found in Sarasvatikanthabharana Anandorâma Boorooah's edition p. 60.

<sup>2</sup> Vide Ujjvaladatta's commentary on I. 82.

<sup>3</sup> In the note on I. 3. 48. Dr. F. Kielhorn's edition page 283.

<sup>4</sup> Kás'iká Vol. I. p. 66. Bala S'âstri Rânade's edition.

<sup>5</sup> Dr. P. Peterson's paper on Auchityalankara, Jour. B.B.R.A.S. No. xliii Vol. xvi. See also Dr. P. Peterson's paper on Saktimuktavali, Jour. B.B.R.A.S. No. xlvi, Vol. xvii, pp. 64-65.

of Kumáradása occurring in some other Kávya, of his, because such Kávyas of the poet have not yet been discovered; and it is not safe to rely on the solitary authority of Kshemendra. We may suppose that the verse अपि विजहीति, etc, occurs possibly in the missing portion of the Jánakíharana but this too is not yet proved.

It appears quite clear that Kshemendra must have relied on his memory or the subsequent copyists must have capriciously changed or corrected the name of the poet as given by Kshemendra or in the process of copying down this rhetorical text from time to time there must have arisen some confusion about the name of the poet.<sup>1</sup>

Mere occurrence of certain names after certain verses is often untrustworthy. Dr. Bhandarkar says, "such mistakes are by no means uncommon in anthologies or quotations in the works of rhetoric; and, therefore, the mere fact of the occurrence of the name of a certain poet after a certain verse in the manuscript of anthology or similar works ought not, without corroborative evidence, to be made the basis of far-reaching historical conclusions." For instance, the stanza the fourth Páda of which and that a that are the fourth pida of which and that are the fourth pida of which are the fourth pida of the fou

<sup>1</sup> Nalodaya was attributed to Kalidasa, but our profound Orientalist Dr. R. G. Bhandarkar has found out the name of the real author of this Kávya. He says:—'This is usually attributed to Kalidasa; but in this Manuscript the name of the author is given as Ravideva son of Naráyana. There are one or two Manuscripts in our collection in which also the same name occurs.' Report on the search for Sanskrit Mss., D. C. during the year 1883-84 p. 16.

to Kumáradása, and this fact has been used as a reason for bringing down the date of Patanjali. But the same Páda is assigned by Ráyamukuta to Bháravi (p. 419) to whom also the whole stanza as given by Kshemendra is ascribed in the Chhando-Manjari. This throws such a doubt on the authorship of the stanza as to make it of little use in determining Patanjali's date. And supposing that it belongs to any one of the two, that does not, by any means, make Patanjali later than either. Another explanation is quite possible, viz., that the Páda was taken from Patanjali, and three others were composed and added by either of the later writers in the way of what is known as Samasyápûrana. And it is perfectly borne out by Padamanjari, a commentary on Kás'ikávritti where Haradatta reads the following:—

2 अपनय पादसरोजमंकतः
शिथिलय बाहुलतां गलादताम् ।
क च वदनेंऽशुकमाकुलीकृतं
वरतनु संप्रवदन्ति कुक्कुटाः॥ I. 3. 48.

Here Haradatta, it is presumed, writes the first three lines different from those which are given in the preceding pages. Haradatta, it is seen, was a great grammarian and had a perfect mastery over Patanjali's Bháshya as well as the vritti of Kuni. He reads:—

एवं प्रकटितोऽस्माभिः भान्ये परिचयः परः। तस्य निःशेषतो मन्ये प्रतिपत्तापि दुर्लभः॥ I. 1 3.

<sup>1 (</sup>पत्रे ॥ १ ॥ ५ तनुपदःयाख्याने) "वरतनु संप्रवदन्ति कुक्कुटाः इति भारविः।" Dr. Bhandarkar's report on the search for Sanskrit Mss., 1883-84, p. 56, and the additions etc.

<sup>2</sup> Report on a search for Sanskrit and Tamil Mss. for the year 1893-94 by M. S'eshagiri pp. 17-18.

"Thus we have shown our thorough acquaintence with the *Bháshya* of Patanjali; I think we cannot find a person who knows the whole work."

प्रिक्तियातर्कगहनप्रविष्टो हृष्टमानसः । हरदत्तहरिः स्वैरं विहरन् केन वार्यते ॥ I. 1. 4.

"Who can oppose the lion of Haradatta when he has entered the wilderness of the discussion of grammatical processes and is walking about freely with a gladdened mind." This great grammarian of the Dravida country quotes Amarasinha, Ganakára, Pingalanága, Bhatti, Kálidása and Bháravi and refers to Kuni. But it appears that he does not quote either Mágha or Kumáradása. And the verse and, &c., does not belong to his Kávya; but to some old production existing long before the beginning of the Christian Era.

There is another point to which we draw the attention of our reader. In the seventh century of the Christian Era the celebrated Chinese pilgrims travelled all over India and Ceylon and made notes of everything that they saw in this birth land of Gautama Buddha, the founder of their religion. But they did not make mention of this Buddhist poet. From their omission it can evidentaly be inferred that Kumáradása flourished long after their departure from here. Ujjvaladatta exemplifying Sákatáyana's Unádisûtra "कृष्मदिभ्यः कित्" quotes महिषधूसरितस्सरितस्तटः (XI. 71.) of the Jánakîharana. The writers who have quoted verses from the Jánakiharana either in the works of anthology or in the illustration of particular Alankáras in works of rhetoric or sometimes in the illustration of grammar are writers that lived between the tenth and the fifteenth century A.D.

No work as old as the sixth century has made mention of the Jánakîharana or its author Kumáradása. All that is said of him begins from the commencement of the tenth century. As said above, Kumáradása, in his grand tour, had travelled all over India and for his fame as a poet to spread all over the Indian continent would require, at least in those days, one hundred years. Thus his date falls somewhere between the last quarter of the eighth and the first half of the ninth century, A. D. And this is in our opinion the correct time that can reasonably be assigned to the poet. And he must have been a contemporary of Mágha or a little anterior to him. From the internal evidence of his Maghian style approaching to Gaudi, the poet, in our opinion, cannot stand in the sixth century, A.D., as has been shown by Principal Dharmáráma in his preface to his Sinhalese edition and also supported by F. W. Thomas in his admirable essay on the Jánakíharana of Kumáradása. The century which we have assigned to this poet of Ceylon has also been corroborated, in some parts by A. B. Keith who places the poet in the middle of the eighth century of the Christian Era.

And further on he discusses अनीशभूपस्य with Prof. Ernst Leumann's intelligent correction of अनीश to अतिशय based on palæographical similarity of Sanna's reading.

<sup>1</sup> Jour. of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, April 1901 pp. 253-54.

<sup>2</sup> Jour. Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, July 1901.

<sup>3</sup> Vienna Oriental Journal vol. VII pp. 227-28.

But all our Mss. including the fragment (Fr.) unanimously read अतिशयभूतस्य at the end of each canto and we have no hesitation to say that the identification of the author with king Kumáradása which rested partly on अनीशभूपस्य was simply imaginary.

'Moreover, says he, the identification will not suit the friendship with Kálidása. The latest date of a Kálidása is undoubtedly A.D. 472 as the Meghdaûta, Raghuvans'a and Ritusamhára (which I assume to be his) are all very evidently plundered by Vatsabhatti in the famous Mandasore inscription.'2

In the above quotation so far as Keith's assertion about the legendary accounts of Perakumbásirita and Pujávali goes he appears to us quite correct. He assumes the date of Kálidása to be 472 A.D. and according to it there is at least a difference of about forty-one years if 513 A.D. be assumed as the date of Kumáradása according to Dharmáráma and F. W. Thomas. It is quite evident therefore that what these Sinhalese books tell us is simply legendary or fabulous and conveys no historical truth. Now he places Kálidása in 472 A.D. And this theory is based on Dr. Kielhorn's assertion about some verses of Vatsabhatti in the Mandasore inscription which look like those of the Ritusamhára and perhaps like those of Meghadûta and Raghuvans'a of Kálidása. If there are

<sup>1</sup> Dharmáráma's Sinhalese edition p. 305 footnote. Also Calcutta edition p. 213.

<sup>2</sup> See Bühler "Die Indischen Inschriften," p. 72; Kielhorn Gott. Nachrichten 1890, p. 251; Macdonell's History of Sanskrit Literature pp. 321 sq.

some words, which may be spoken of as plundered by Vatsabhatti, in the forty three verses of the inscriptions, how many words, phrases, and ideas must have been plundered by a second Kálidása who wrote the Málavi-kágnimitram, Vikramorvas'iyam, Abhidnyána-S'ákuntalam and Kumárasambhava? The proportion in our opinion would be immensely greater! If again, according to Keith,

तरोत्यवक्षच्युतनैकपुष्पविचित्रतीरान्तजलानि भान्ति। प्रफल्लपग्राभरणानि यत्र सरांसि कारण्डवसंकलानि॥ विलोलवीचीचलितारविन्दपतद्रजः पिञ्जरितैश्च हंसैः। स्वकेसरोदारभरावभुग्नैः क्वचित्सरांस्यम्ब्रुहहैश्च भान्ति॥ स्वप्रवारावनतैर्नगेन्द्रैर्मद्रशाल्भालिकलस्वनैश्व। अजसगामिश्र पुराङ्गनाभिर्वनानि यस्मिन्समलेकतानि ॥ चलत्पताकान्यबलासनाथान्यत्यर्थग्रक्कान्यधिकोन्नतानि । तिडिह्नताचित्रसिताभ्रकूटनुल्योपमानानि गृहाणि यत्र॥ कैलासतुंगशिखरप्रतिमानिचान्यान्याभान्ति दीर्घवलभीनि सवेदिकानि। गान्धर्वशब्दमुखराणि निविष्ठचित्रकर्माणि लोलकदलीवनशोभितानि॥ प्रासादमालाभिरलंकृतानि धरां विदार्थेव समुत्थितानि । विमानमालासद्द्यानि यत्र गृहाणि पूर्णेन्दुकरामलानि ॥ यद्भात्यभिरम्यसरिद्वयेन चपलोर्मिणा समुपगूढम्। रहसि कुचशालिनी-यां प्रीतिरति-यां स्मराङ्गिनव ॥ चतुःसमुद्रान्तविलोलमेखलां सुमेहकैलास बृहत्पयोधराम्। वनान्तवान्तस्फुटपुष्पहासिनीं कुमारगुप्ते पृथिवीं प्रशासाति॥

In verses 17, 22, 25, 28, 29 and 32 it seems that some words have been borrowed by *Vatsabhatti* in the said inscription from Kâlidâsa's other works. But the number of such words is simply limited. From the above verses one can safely say that *Vatsabhatti* cannot have plundered *Kâlidâsa*. Any versifier of the present day can do so. *Vide* appendix II 'The Plot' of Prof. P. N. Pâtankar's first edition of *S'âkuntala*, p. 23.

<sup>1</sup> Out of 43 verses composed by *Vatsabhatti* in the Mandasore inscription the following only look like those of the *Ritusanhára* of *Kálidása*.

there was a Kálidása who composed only three Kávyas, how can he account for the second canto of the Jánaki-harana which is purely based on the second canto of the Kumárasambhava? Thus then the theory of two Kálidásas becomes invalid and is now antiquated for it has long been exploded by S. P. Pandit in his introductions to the Málavikágnimitra and the Raghuvans'a, volume third. In the introduction to our third edition of Raghuvans'a, we have also proved that the Kálidása who wrote the Raghuvans'a, Meghadúta and the Ritusanhára also wrote the three dramas and the Kumárasambhava. And that this Kálidása lived long before the composition of Mandasore inscription, nay even before the beginning of the Christian Era.

I-tsing mentions the death of Bhartrihari as having taken place in A. D. 650. Hiouen Thasang left India before this event, that is in A. D. 645. The fact that where I-tsing mentions a work of grammar, he refers to Bhartrihari's Vákyapadiya and not to any commentary by Patanjali on the Kás'iká, as mentioned by F. W. Thomas and others has been conclusively proved by Prof. K. B. Pathak in the Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society from the Jaina, Bramhanical and Chinese sources of evidence. For in the first place Patanjali is not known to have written any commentary on the Kás'iká; and in the second place there is quite enough indication that the work I-tsing names cannot be other than Vákyapadiya. Further the Kás'iká quotes Chandra-Vyákarana of Chandra ther the Kás'iká quotes Chandra-Vyákarana of Chandra

<sup>1</sup> Jour. B. B. R. A. S. No. XLIX vol. XXIII 1893 pp. 231-233.

gomin who according to Prof. Leibich flourished in 500 A. D. which ought to leave no doubt as to the Kás'iká being of a later date than 500 A.D. while Patanjali is proved to have lived much earlier. And we have shown that Kumáradása has based the formation of many words on the explanation of Kás'iká. For as said above, Vámana was the joint author of Kás'ikávritti along with Jayáditya. Nyásakára a commentator on Kás'iká is said to have lived in the beginning of the eighth century. And the death of Haradatta the author of Padamanjari a second commentary on Kásiká is referred to 878 A.D. So Vámana must have lived two hundred years before this time. Dr. Bühler<sup>2</sup> assigns Vámana to the reign of Jayápída of Kashmir who is said to have reigned before -779-813 A. D. But this Alankárist is a different person from the joint, anthor of Kásiká. From all these considerations we think we have no hesitation to assign Kumáradása to the close of the eighth and the middle of the ninth century of the Christian Era.

Before concluding we have to touch one more point which is however alien to the general subject matter of this introduction, viz., the date of the author. Some scholars mentain that Kumáradása has used मस्त (as a masculine word ending in अ) in seventy-first verse of the eleventh canto. But this is a sheer oversight; because the form मस्ताक्रवा: is not a compound to be dissolved as मस्तेन आकृवा: as they probably seem to treat it. But it is made of the two words, viz., मस्ता Inst. Sing. of मस्त

<sup>1</sup> Vienna Oriental Journal XIII pp. 313-315.

<sup>2</sup> Kashmir report 1877 p. 65.

and signs:. And the conclusion therefore based upon this supposed inaccuracy, viz., that this is not a Mahá-kávya evidently falls to the ground. And Kumáradása, who in all probability has gone deep into the science of writing poetry in the Gaudi style, is a Mahákavi.

G. R. N.



# CORRECTIONS AND ADDITIONS.

# TEXT

|        |              | TEXT.                                                                                                                                   |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Page.  | Line.        | Incorrect. Correct.                                                                                                                     |
| 55     | 17           | for निरस्यन्त्यो read निरस्यन्तो                                                                                                        |
|        |              | READINGS.                                                                                                                               |
| Canto. | I—6          | On the margin A. reads:— रथ्यास यस्यां रादेनो गृहाणामादर्शभित्तौ कृतवन्ध्यघाताः । स्वविम्बमालोक्य ततं प्रमाणं चकुर्भदामोदमरिद्विपानाम्॥ |
| "      | " 17         | B. प्रोत्सेदयामास for प्रोत्स्वेदयामास.                                                                                                 |
| "      | " 26         | D. अग्ने: for वहे:. But it breaks the metre.                                                                                            |
| 27     | <b>" 2</b> 8 | C. लीलागतीरत्र, D. Fr. लीलागतिर्यत्र for लीलागतरत्र.                                                                                    |
| "      | ,, 40        | C. प्रोलंघ्य, D. Fr. उन्नम्य for प्रोन्नम्य.                                                                                            |
| Canto  | III–2        | C. वसूपलब्ध्यौ, D. Fr. यत्रोपलब्ध: for वसूपलब्ध्यै.                                                                                     |
| Canto  | IX-1 B       | . C. समर्प्य for समस्य.                                                                                                                 |
| ,,     | " 2 E        | reads:—                                                                                                                                 |

नितम्बभारेण च शोकसंपदा भुवः सुता मन्यरिकमा पितुः ।
ततान पादाबुदिबन्दुभिर्दशोरुपेत्य पत्याभिमुखी प्रवृत्तये ॥
,, 4 C. परं प्रकर्षः for परः प्रकर्षः C. वयो नवं for नवं
वयः.

Page. Line.

Incorrect.

Correct.

Canto IX--8 D. reads:-

अलं त्विय न्याहृतिविस्तरेण मे श्रुतिं प्रयातं चिरतं त्यदाश्रयं। न दीरयेयज्ञरसैव जर्जरं सहस्रधेदं हृदयं कुरुष्व तत्॥

- " ,, 9 D. इति प्रवक्तुर्वचनानि मन्युना निगृह्य कंठे जरतो निरासिरे॥
- " , 12 B. C. read:—

हलायुधाभस्य सकाहला गति पयोधिनिर्घाषगभीरभैरवः। रवः प्रगल्भाहतभेरिसंभवः प्रकाशयामास समं ततस्ततः॥

### NOTES. CANTO I.

- St. 6, page 5. अरिद्विपानां—May also be analysed as अरोणां द्विपा: अरिद्विपा: तेषां, 'Of the elephants of enemies.' Expl:—From the constant strokes on every mansion of the streets being ineffectual the elephants resolved not to be guided by sight mere but to take the diffusive perfume of the ichor as an authority of the real character of the elephants.
- St. 25. page 14 महीमण्डलमण्डनस्य—May also be analysed as महीमण्डलस्य मण्डनः भूषणभूतः तस्य, 'Of him an ornament of the earth.'
- St. 26. pp. 14—15. इन्द्रद्विषद् etc.—May also be analysed as इन्द्रस्य द्विषन्तः राक्षसाः तेषां भर्ता रावणः तं निष्दयतीति, 'Killing the lord of the demons the haters of Indra.'

Page. Line.

Incorrect. Correct.

St. 54. p. 30. विदर्शिताभ्याहतकन्दुकोत्थं — Analyse उत्यानं उत्थः । अभ्याहताश्च ते कन्दुकाश्च तेषां उत्थः । विदर्शितः अभ्याहतकन्दुकोत्यः येन तत्, 'Displayed or showed the mode of rebounding of a ball when struck on (or against) the ground'

> Translate:--'The king scared away with an arrow (which was but) of a light course in its descent, a herd of fawns, which (then) had their ears erect, their tails uplifted and which displayed a mode of rebounding of a ball when struck on the ground and with eyes unsteady.'

St. 64. page. 35.

सुगन्धिसौगन्धिकगन्धहृद्यः—Analyse सौगन्धिकस्य सुगन्धिश्वासौ कह्नारस्य गन्धः सौगन्धिकगन्धः । सौगन्धिकगन्धश्च सुगन्धिसौगन्धिकगन्धः तेन हृदाः॥ 'Pleasant or grateful by reason of the odour of a sweet-smelling blue lotus.' Translate :- 'The breeze of the lake pleasant or grateful by reason of the odour of the sweetsmelling blue-lilies and attracting the song of सारस birds imparted a tawny brown colour to the king's body by a coating formed of pollens which had blown up from the cups of blue lotus-flowers.'

XXXIV

Page. Line.

Incorrect.

Correct.

St. 80. p. 41.

बातोष्णिनपोतसार:—-May also be analysed as बातोष्णेन निर्मतः सारा वलं यस्य सः 'Whose vigour has been impaired by the effects of cold and heat.' Translate — 'Putting on hard barks of trees in the woods, with my vitality consumed by the effects of cold and heat and with bodily strength impaired by my living on unpalatable food of the forest, I, who (properly) should have been an object of compassion to you, have become a victim to your weapon.'

- St. 82 p. 42. तत्पूर्वसंपादितदर्शने—Analyse तदेव पूर्वे प्रथमं तत्पूर्वे।

  तत्पूर्वे संपादितदर्शनं यस्य तत् ताद्दशे, 'Though it
  be the first occasion of an interview
  with him.' नीचस्तु तन्पूर्वसंपादितदर्शनेऽपि निच्कारणवैरशीलो [भवति]—'While a villain
  though it be the first occasion of an
  interview with one (naturally) becomes hostile without cause towards
  him.'
- St. 87 p. 46. आत्तशोक:—Analyse आतः गृहीतः शोको येन सः 'Grieved.' Translate:—'That great sage so tender hearted, on hearing of the death of his son was again overcome with grief though he was possessed of self-control pronounced a

Page. Line.

Incorrect.

Correct,

curse on the king whose merits had been sung in every country when about to enter the all-consuming fire.'

# CANTO II.

St. 36, p. 65. फलसाधन:—May also be analysed as फलान्येव साधनं यस्य सः 'Who maintained himself on fruits.'

#### CANTO III.

St. 3. p. 84. वृक्षाः—Construe वसन्तस्य वनस्थलीभिः न्यस्ताः सहस्र-दीपाः दीपगृक्षाः इव नवकुडुलाढ्याः चम्पकारव्याः गृक्षाः मनोज्ञद्युति रूपं वितेतुः.

चम्पकारव्याः—Analyse चम्पकः इति साख्या येषां ते 'Known or called by the name of चम्पक.' Translate:—'The trees called चम्पक rich in fresh buds just opened spread out the beauty having an agreeable splendour etc.'

St 6. p. 85. Translate:—'The fresh blossoms of the Karavîra had a glowing splendour and made their appearance as if they were sharp blades of arrows of the mind-born god dyed-red with the blood of travellers.'

St. 7. p. 85. Line 36 for Itself read it.

Incorrect.

Correct.

Page. St. Line. St. 16, p. 90. निनेदे—'Jingled.' Derived from नद्शां. I.P. (or U. according to some) सेंद् 'to sound,' 'to jingle.' reproached | read jingled 16 25 for 90 one another. अन्य: चिन्द्रः] अन्य: [राजा]. 10 109 59 24 " (i.e. the moon) ,, (i.e. the king). 25

जंगमानां पति:—'The lord of mankind.' St. 59, p. 109. 'The lord of men' (i.e. Das'aratha). पर्यायविश्रामपरार्थंतंत्रौ means 'Having an arrangement (or system) of rest and service of others alternately.' 'Devoted to rest alternately.'

#### CANTO\_IV.

ग्रुचौ प्रविज़ंभिते—'On the advent St. 1. page 121. आषाढ or hot season.' Cf. Medi. " शुर्चिर्गीष्माग्निर्श्वगारेष्वाषाढे शुद्धमंत्रिणि । ज्येष्ठे च पुंसि धवले ग्रुद्धे s नुपहते त्रिषु." Also Hema. " ग्रुचि: ग्रुदे सिते ८ नले । ग्रीष्माषाढानुपहतेषूपधाग्रुदः मंत्रिणि । शृंगारे." विधुरः≔विकलः, 'Careworn' 'Melancholy at heart.' Cf. Vis'va "विधुरं स्यात्प्रविश्वेषे विधुरा विकलोऽन्यवत् । विधुरापि रसालायां." Also Hema. "विधुरं स्यात्प्रविश्लेषे े विकले विधुरा पुनः रसालायां."

Page. Line. Incorrect. Correct.

Translate:—'Then that care-worn lord of the earth anxious in his heart to have a son spread, on the advent of state a sacrifice in which he gave all his wealth to many learned Bráhmanas.'

132 23 9 tor त्वया read त्वया [त्विय]
,, ,, ,, by ,, to
,, 10 ,, by you ,, to your care

St. 23. p. 132. इन्द्रितपु: यमिनां त्वदर्पितं जनं हिंसितुं न क्षमते—

'At any rate the enemy of Indra (i. e. the demon) is unable to kill a person delivered or consigned to the self-subdued sages by you or those of the sages who have secured your protection.'

St. 29. p. 134 अवस्तुकांक्षिणे—Analyse वस्तु कांक्षतीति वस्तुकांक्षी। व वस्तुकांक्षी अवस्तुकांक्षी तस्मै अवस्तुकांक्षिणे, 'To him who did not wish for wordly things or possessions'. Translate:— 'Having thus uttered gratifying words, (so welcome) to the sage who did not wish any worldly things, but who was only a seeker for protection, that lord of men assigned to him with pleasure the sanctuary of sacrificial fire that he might dwell there'. Page. Line. Incorrect. Correct.

St. 41 p 139. कृतयोगानि—Analyse कृतो योगो येषा तानि, 'Put to the use of.' 'Used in'.

- 139 16 After the meaning Cf. Tarkasangraha of रसन add इन्द्रियं रसप्राहक रसने जिन्हा-
- St. 41, p 139. भूरिश: an adverb used as an adjective qualifying रसनानि. Translate:—'Not that there do not exist numerous tongues in the mouths of men put to the use of eating; but among them such a one is rare as is able to utter a promise of security (to another.)'
- St. 49. p. 143. Here—May also mean 'an assembly.' Translate:—'When darkness was dispelled by the tremulous light of the sun the king, inquired of the sage if he had had a comfortable night of it in the assembly and permitted his sons who were consecrated with incantations and furnished with armours to go with him.'
- St. 50. p. 143. अनाकुलादुरै:—Anayse न आकुलानि अनाकुलानि । अनाकुलानि च आतुराणि च अनाकुलादुराणि तैः, 'By weeping or tearful otherwise

Page. Line.

Incorrect.

Correct.

serene. Translate:—'These two descendants of Raghu followed or went after that sage themselves being followed by the weeping or tearful hearts of citizens—hearts though otherwise serene were now sad with the sole or only thought of some possible accident (to the brothers).'

#### CANTO-V.

St. 61. p. 185. धुवाह्वोवाणवजेन आवर्जित अपहते कृते गुरुणी शिरसी गुरो:
पादमूले विद्धतुः may also be rendered
as,—'Placed the pair of heads of
धुवाहु and माराच cut away by their
arrows at the fect (lit. before the
root of the but) of their venerable
preceptor.'





# In Preparation.

The Janakiharanam of Kumaradasa Cantos
XI-XIV and a portion of the XV.

The Raghuvans'a, (fourth edition,) with the additional extracts elucidating the text from the commentaries of Krishna-bhatta, Tridiva'kara and Udayakara.

The Meghaduta, (second edition,) with the additional extracts elucidating the text from the commentary of Sarasvatitirtha.









